# प्रयाग-प्रदीप

श्री शालिग्राम श्रीवास्तव

( इजाहाबाद, आर्कियाजॉजिकन सोसाइरी के जिए ) हिंदुस्तानी एकेडेमी संयुक्त प्रांत, इलाहाबाद १९३७



#### द्वारा प्रकाशित यंथ

इ खबस्था — लेखक, मिस्टर अन्तुल्लाह यूसुफ र १।) — लेखक, रायकहादुर महामहोपाध्याय पंडित ३) याय डाक्टर गंगानाथ भन्ना एम्० ए० डी०

त्रारव त्रोर भारत के सर्वध-लेखक, डाक्टर वेनीयसाद, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० एस्सी (लंदन)। मृल्य ६)

जातु-जगत--लेखक, बाबू अजेश बहादुर, बी॰ ए॰, एल्-एल्० बी। सचित्र । मृत्य ६॥)

गांस्त्रामी तुलसीदास—लेखक, रायबहादुर बाबू श्याममुंदरदान श्रीर डाक्टर पीतांबर दत्त बङ्घ्वाल ए.स.० ए.० डी.० लिट्० । मचित्र । गृल्य ३)

मतसई-सप्तक-सप्रहकर्ता, रायवहादुर बाबू श्याममुंदरदाम । मृल्य ६)

चर्म बनाने के सिद्धांत-लेखक, यात्रू देवांदत्त अरोरा, बीर्ब एम्सी। मृल्य ३)

हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोर्ट-सपादक, रायबहादुर लाला सीनाराम, बी॰ ए॰। मृल्य १॥)

सीर-परिवार—लेखक, डाक्टर गोरखप्रसाद, डी॰ एम्-सी॰, एफ्॰ आर॰ ए० एस्॰। सचित्र। मूल्य १२)

श्रयं।ध्या का इतिहास—लेखक, रायवहादुर लाला सीनाराम, बी० ए०। मचित्र। मृहय २)

घाव ऋौर अडुरी--नपादक, पंडित रामनरेश विपाठी । मृ० ३)

वेलि किसन इकमणी री-संपादक, डाकुर रामिन्ह, एम्० ए० श्रीर श्री सूर्यकरण पारीक, एम्० ए० । मृल्य ६)

चह्रगुष्त विक्रमादित्य-लेखक, श्रीयुत गगाप्रसाद महना, एम्॰ ए०। सचित्र मृल्य ३)

भोजराज-लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेउ। मूल्य ३॥) सजिल्द, विना जिल्द ३)

# प्रयाग-प्रदीप

## प्रयाग-प्रदीप

<sub>लेखक</sub> श्री शालियाम श्रीवास्तव

भूमिका-लेखक **डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी** एम्० ए०, डी० एस् सी० ( लंदन )

[ इलाहाबाद आर्कियालॉजिकल सोमाइटी के लिए ]
हिंदुस्तानी एकेडेमी
संयुक्तमांत, इलाहाबाद
१९३७

प्रवाशक (इहस्तानी एकेडेमी यू॰ पी॰ इलाहाबाद

> मृल्य { कपड़े की जिल्द ४) मृल्य { साधारण जिल्द २॥)

> > मुद्रक राजनारायण श्रवस्थी कायस्थ पाटशाला प्रेस, इलाहाबाद ।

#### प्राक्षथन

हमारे संयुक्त प्रांत में किसी समय आयों ने सभ्यता की ऐसी उन्नति की थी. जिस की समकत्त्वा संभवतः पंजाब के बार्यों की उन्नति भी नहीं करती। बिहार श्रीर पंजाब के बीच के अनेक सुविधा-संपन्न प्रदेशों में धर्म, साहित्य, दर्शन-शास श्रीर ललित-कलात्रों में जो उन्नति हुई है वह सर्वथा श्रादरणीय ही नहीं वरन संभवतः सर्वोश्व है। यहीं पर राम, कृष्ण के अवतार हुए, यहीं व्यास और बाल्मीकि हुए, यही सर, तुल्सी और कबीर हुए। यही नहीं, बौद्धधर्म के पहले और उस के पश्चात भी यहाँ अनेक साम्राज्यों का भी स्थापन समय-समय पर हुआ है। प्राचीन भारत और गुप्त-काल से राजपुत-काल के अंत तक यहाँ पर बहुत से राज्य बने जिन की राजधानियाँ और मुख्य नगर इसी प्रांत में थे। काशी, अयोध्या, मथुग, प्रयाग, कन्नोज, महोबा, जौनपुर, स्नागरा स्नादि उन विगत राज्यों की म्मृतियाँ श्रद्यावधि जागृत कर रही है। इन के श्रतिरिक्त श्रनंक ध्वस्त नगर, पट्टन, पुर, तीथ आदि ऐसे भी हैं जिन की म्मृतियाँ उन के ध्वंसावशेषों और मुक पार्थिव चिन्हों के हाग ही अभी तक जीवित-सी हैं। खोजों और प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री की सहायना से इन के विषय में कुछ बातें जानी गई हैं। किंतु श्रव भी उस से कई गुना ज्ञातव्य हैं। पुरातत्व-विभाग ने उन स्थानों की अभी तक पीठ ही खुजलाई है किंतु इतने से भी बहुत सी मनोरंजक और उपयोगी बातों का पता चल गया है। इन खोजों से प्राप्त सामग्री प्रायः अंग्रेजी आदि भाषाओं में ही छिपी हुई है। हिंदी भाषा-भाषियों को उन से अभी तक विशेष लाभ नहीं हुआ। इस के दो गुरूय कारण हैं। पहला तो यह कि इम श्रोग हमारी जनता की यथेष्ट रुचि नहीं है। इसरा यह कि इस विषय पर हिंदी में ग्रंथों का एक प्रकार सं नितांनाभाव ही है। जब पुस्तकों ही नहीं मिलतीं तो पढ़ने की चर्चा ही व्यर्थ है।

यह बात तो विवाद-प्रस्त नहीं कि स्थानिक अन्वेषणों और मवेषणाओं से बहुत कुछ ऐसी सामग्री मिल सकती है जो प्राचीन पुस्तकों और वस्तुओं द्वारा भी नहीं प्राप्त हो सकतीं। इस का प्रमाण तो अंग्रेजी पुस्तकों से स्पष्ट मिलता है। अग्रेजी में आगरा, मथुरा देहली, लाहीर, अजमेर, तनशिला, ढाका, पटना, होपी आदि नगरों पर जो पुस्तकों मिलती हैं उन के पढ़ने में उपर्युक्त कथन की सिद्धि हो सकती हैं। किंतु फारसी और उर्दू में भी ऐसे अनेक ग्रंथ रचे जा चुके हैं जिन में 'तागिला' जौनपुर, 'आमाहस्सनादीद लखनऊ' आदि सुप्रसिद्ध हैं। किंतु हिंदी में उन के टक्कर की कोई भी पुस्तकें देखने में नहीं आतीं। इस कभी की पूर्ति शीधाति-शीध होनी चाहिए। जो सज्जन इस श्रुटि को दूर करने का अयह करें वे स्वागत और सत्कार के पात्र हैं।

जन प्राचीन स्थानों में से कई स्थान ऐमें हैं जो इलाहाबाद अथवा प्रयाग जिले में हैं। कौशांबी, प्रतिष्ठानपुर, कड़ा, प्रयाग, गढ़वा, भीटा, पभोसा आदि अनेक स्थान इस जिले में हैं। उन में से कुछ के विषय में तो हमें कुछ-कुछ ज्ञान है, किंतु अभी और अनेक स्थान हैं जिन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की अयंन्त आवश्यकता है। अतएव इस में लेशमात्र भी संदेह नहीं कि पुगतत्व-स्थोज का क्षेत्र प्रयाग में बहुत विम्तृत है। आवश्यकता है उत्साही, परिश्रमी और शिवित अन्वेषकों की। कुछ वर्ष हुए कि स्थानीय म्यूनिसिपेलिटो के उत्साही कार्यकत्ता रायवहादुर पंडिन जनमोहन न्यास जो के उद्योग से एक आर्कियालॉजिकल सोसाइटो अर्थान् पुगतत्व-संय की स्थापना हुई है। आशा है कि वह इमारी विगत सभ्यता और महत्व के अवशिष्ठ चिन्हों का सरंच्रण, संशोधन और अन्वेषण यथेष्ठ रूप से करेगी। फिर भी इस उद्योग में तभी पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है जब निःस्वार्थ और उत्साही कार्यकर्त्ता मिलें।

एक दसरा विषय यह भी विचारणीय है कि हमारी आधुनिक परिस्थित का भी चित्रण होना स्त्रावश्यक है। खेद की बात है कि इस बूट के कारण हमें सौ या पचास वर्ष के पहले का भी अच्छी तरह ज्ञान नहीं। यदि हम अपने समय में इस बृटि को दूर न करेंगे तो सौ वर्ष के पश्चात् हमारा वर्तमान भी धुँधला हो कर विस्मृत हो जायगा। इस लिए एतत्कालीन सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और मानसिक परिस्थित का संतोषजनक विवरण होना आर उन्हें सुर्राज्ञत रहना चाहिए। यह अपनी भावी संतान और देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। सामयिक बातों को तुच्छ, नगएय श्रोर श्रनध्ययनीय समभना एक साधारण भ्रम है। इस भ्रम को दर कर के इन का संप्रह और सरंच्या करना एक प्रकार की साहित्यिक श्रीर मामाजिक मेवा है। इस साधन से हम वर्तमान की स्मृति भविष्य के लिए संचित कर जायँगे, जिस से भावी संतान का ज्ञान-कांव तो बढेगा ही, संभव है कि उन को स्वाभिमान और स्फ़ित भी मिले। यदि प्रत्येक पीढ़ी के लोग अपने काल का चित्रण करते रहें तो एक प्रकार से हम अपनी सभ्यता को अभर करने के यश-भागी होंगे। व्यक्ति का जावन-काल ता परिमित है कित जातीय श्रीर सामाजिक जीवन का एक छोर अनादि से और इसरा अनंत से संबद्ध है। इस अनंत प्रवाह में सभ्यता की लहरें उठनी रहती श्रीर गिरती रहती हैं। एक लहर अपनी संपत्ति दूसरे की दं कर काल के गर्नावर्त में विलीन हो जाती है। किंतु मनुष्य के पास एसा साधन है कि वह सभ्यता का चित्र बना सकता, और भविष्य को अर्पित कर सकता है। यह साहित्य द्वारा सुलभ हो सकता है। यह सेवा अन्य भाषाभाषी योरप, अमिरका जापान ऋादि के लोग तो कर रहे हैं किंतु दुर्भाग्यवश हम उस की आर से ऋपने श्रज्ञान अथवा आलस्य के कारण विमुख हैं।

यह बड़े हर्ष का विषय है कि प्रस्तुत ग्रंथ 'प्रयाग प्रदीप' के उत्साही, परिश्रमी स्रोर याग्य प्रयान श्री शालियाम जी ने इस स्रोग ध्यान ही नहीं दिया वग्न स्रापने प्रंथ द्वारा पथ-प्रदर्शक का भी गुरुता और उत्तरदायित्व-पूर्ण भार उठाया है। यद्यपि आप सरकारी कर्मचारी रहे हैं—पेशकार थे, और इस लिए दफ़र के चक्कर में पिसते रहते थे—किंतु आपके अदम्य उत्साह, अथक, परिश्रम, और स्वार्थ-मुक्त साहित्य-सेवा के भाव ने सब कठिनाइयों की अवहेलना कर के इस प्रंथ को जन्म दिया है। इस में आपने केवल पुराने प्रंथों और दूसरों को खोजों से ही लाभ नहीं उठाया है वरन स्वयं अनुसंधान और अन्वेषण करके, घूम-घूम, पूछ-पूछ और जॉच-पड़ताल करके अनेक नई चीजों की और ध्यान भी आकृष्ट किया है। अतएव आपके प्रथ की उपयोगिना बहुत बढ़ गई है। इस में बहुत सी ज्ञातव्य बातें संकलित और एक-त्रित तो हैं ही कुछ ऐसी भी हैं, जिन की सहायता से इस चेत्र में भविष्य में काम करने वालों को सुविधा हो जायगी।

ग्रंथकार महोदय ने अपने अन्वेपण्-क्षेत्र को संकुचित नहीं रक्खा। उन की हिट बहुमुखी हैं। इस पुस्तक में वे अनेकानेक विषय हैं जो प्रायः जिलों के गर्जे-शियों में होते हैं। इस में ऐतिहासिक, आर्थिक, समाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, नीतिक आदि साधारण जीवन के प्रायः सभी मुख्य विभागां का समावेश किया गया है। इस से लाभ यह है कि संपूर्ण परिस्थित का एक सांगोपांग चित्र खड़ा हो जाता है, जो एकत्रित अन्वेपणों से संभवतः नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार के अन्वेषण में समय और अस दोनों अधिक लगता है। ग्रंथकार ने अपने अवकाश का जिस तरह पर उपयोग किया है, उस से हमारे अन्य बंधुजन शिक्ता और उत्साह प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रथकार की उन कुछ गिने-चुने भागतीयों में गणना हो सकती है जिन में सर सैयद अहमद, मोहम्मद हुसैन, शिवली, हरविलास शारदा, पारसनीस, आदि हैं।

यों तो प्रस्तुत प्रथ में बाबू शालियाम जी ने बहुत सी उपयोगी श्रीर ज्ञातब्य बातें लिखी हैं किंतु कुछ अंश इस के विशेष द्रष्टब्य श्रीर मनेारंजक है। प्रयाग के जिले की बोली, उस के पुराने विन्हों एवं स्थानों का वर्णन प्रयाग नगर श्रीर कड़ा के इतिवृत्त श्रीर सामायिक जीवन का वर्णन बड़ा मनोरंजक श्रीर उत्साह-वर्द्धक है।

प्रथकार ने जिस शुभ कार्य का सूत्रपात किया है उस के। आगे बढ़ाना साहित्य-सेवियों और पुरातत्व-प्रेमियों का कर्तव्य है। आशा है कि इस प्रकार के या इस से भी अच्छे प्रथ सब प्राचीन और अवीवीन नगरों और स्थानों के संबंध में लिखे जायेंगे। यह काम अन्य देशों में होता है, केई कारण नहीं कि हम ही चुप बैठे रहें और हिंदी का मंडार उस से रिक्त रह जाय।

इवंत में हम प्रथकार महाशय का उन की सुकृति पर बधाई देते और उन की

साहित्य सेवा के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए इम अंथ का हिदी संसार में शुभ-कामना-पूर्वक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि विद्या-प्रेमी, देश-प्रेमी और विशेषतया हिंदी भाषा-भाषी जनता इस का यथेष्ट आदर करेगी और उन का एवं इस केत्र के भावी कार्यकर्ताओं का उत्साह बद्दाएगी।

विश्वविद्यालय प्रयाग मार्च १९३७

रामप्रसाद त्रिपाठी

#### वक्तव्य

भगने पृष्ठों में जो सामग्री एकत्र की गई है, वह मेरे इस-पंद्रह वर्षों के अन्वेषण और परिश्रम का फल है। लोग बड़े-बड़े देशों का इतिहास विस्ते हैं, मैं ने अपनी भरूप शक्ति के सनुसार केवल एक ज़िले का बृतांत जिला है। मेरी धारणा है कि एक ज़िला क्या एक-एक ग्राम, नहीं-नहीं एक-एक घर और परिवार के इतिहास से राष्ट्र के इतिहास का निर्माण होता है, इस लिए मैंने एक बगर और उस के समीपवर्ती मुख्य स्थानों का वर्णन कुन सिक्त विस्तार के साथ जिला। उपयुक्त समभा है।

ऐसी पुस्तकें श्रंत्रेज़ी में 'गज़ेटियर 'कहजाती हैं। प्रयाग के गज़ेटियर से मैंने भी खाभ उठाया है परंतु महाकवि 'ग़ासिव 'के इस पश्च के श्रनुसार—

मेरा भागना जुदा मसामतः है। हैर के लेन-देन से क्या काम ?

मैंने अपनी खोज और निजी अनुसंधान के आधार पर इस पुस्तक में अनेक ऐसे विवयों का प्रतिपादन किया है जिन का गज़ेटियर आदि में कहीं उल्लोख नहीं है।

वास्तव में जैथी मैं चाहता था, वैसी यह प्रस्तक नहीं बन सकी। कारण यह है कि प्रस्तकों के अतिरिक्त जिन बातों को व्यक्तिगत खोगों से पूछ कर मालूम करना था उन के जानने में बड़ी कठिनाई हुई । सरकार को जिस प्रकार की सुधना की आवश्यकता होती है वह बहत-कुछ अपने प्रभाव और दबाब से कर्मचारियों हारा प्राप्त कर जेती है। यहां अपने पास सिवा याचना और प्रार्थना के अन्य कोई साधन नहीं था। बहत-इक समय तो पत्र-व्ययहार में नष्ट हुआ, क्योंकि जिन की जिल्ला गया था उन में से बहत कम स्रोगों ने संतोध-बनक उत्तर देने की कृपा की। तब उन के पास दौद-धूप की गई, फिर भी आशातीत सफ-खता नहीं हुई। इधर यह पुस्तक मेरे सिर पर सवार थी। किसी न किसी प्रकार इस की पूर्ति करनी थी। बतः जो कुछ सामग्री मिल सकी, उसी के बाधार पर यह पुस्तक विस्ती गई है। इस कारण जो न्यूनता और जुटियाँ रह गई हैं आशा है, उन की पूर्ति अगन्ने इतिहासकार करेंगे। यदि मेरी इस तुब्छ रचना से प्रयाग के विषय में पाठकें के ज्ञान में कुछ वृद्धि होगी तया हिंदी के सुयोग्य खेलकों का अन्य ऐसे स्थानों के प्रति विस्तृत ब्रुतांत बिबने के बिए प्रेरणा मिलंगी तो मैं अपने परिश्रम का सफब समग्रूँगा। संसार में सदा से कुछ न इन्छ मतभेष होता चला आया है इस जिए इस पुस्तक में लहाँ-कहाँ मैंने खपना निजी सत प्रकट किया है, अथवा किसी घटना से केंाई विशेष निष्कर्ष निकाला है, बदि उस से कोई सज्जन सहमत न हों तो मुक्ते उस पर कोई श्रायह नहीं है। अपना-अपना मत निर्धारित करने में सभी स्वतंत्र हैं।

श्रंत में मुक्ते दो शब्द अपने सहायकों के प्रति कहना उचित है जिन्हों ने इस पुसाक की रचना में मेरी बड़ी सहायता की है। मेरे परम सखा श्री खानचंद नी यदि मुक्ते प्रेरित य करते तो इस की विखरी हुई सामग्री का पुस्तकाकार होना ही असंगय था। उन के सुवाग पुत्र प्रोफ्रेसर डाक्टर घीरेंद्र वर्मा एम० ए० डी० ब्रिट्० (पेरिस) सथा प्रोफ्रेसर डाक्टर बाक्टर बाक्टर बाक्टर बाक्टर बाक्टर बाक्टर बाक्टर बाक्टर का एम० ए० डो० ब्रिट्० (प्रधाग), पंडित गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए०, प्रोफ्रेसर रघुवर मिट्ठूलाख शास्त्री एम० ए०, सरस्वती-संपादक पंडित देवीदत्त शुक्त आदि सज्जनों से भी विशेष सहायना मिल्ली है। प्रोफ्रेसर डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी एम० ए० डी० एस-सी० (बंदन) ने तो अध्यापन तथा अन्याश्य साहित्यक कार्यों से समय व होने पर भी एक विस्तृत प्राक्रथन बिखने की कृपा की है। अतः मैं इन सब महानुभावों का अत्यंत आभारी हूँ।

इन के भितिरिक्त दो सञ्जन और भी धन्यवाद के पान्न हैं। एक तो रायबहादुर पंक्ति नजनीहन न्यास सेकेंटरी डिस्टिन्ट भारिक्याले लिकका सासाइटी इलाहाबाद, जिन की सहायता से इस पुस्तक के प्रकाशन की न्यवस्था की गई है, दूसरे हिंदुस्तानी एकेंडेमी के हिंदी-विभाग के तिटरेरी भित्रस्टेंट श्रीरामचंद टंडन एम० ए०, एक० एक० बी॰ जिन्होंने इस पुस्तक की ख़पाई तथा पूक संशोधनादि में विशेष परिश्रम किया है।

कुछ अनिवार्य कारणों से पुस्तक के प्रकाशित होने में विलंब हुआ है, असएव पुस्तक में दिए हुए आँकड़े पुगने हो गए हैं। परंतु उन से जो निष्कर्ष निकलते हैं उन में अंतर न समस्ता चाहिए।

भीप्रयागराज विजयादशमी, सं० १६६३ शालियाम श्रीवास्तव

# विषय-सूची पहला लंड-ऐतिहासिक

| पहला अध्याय-प्रयाग का प्रारंभिक इतिहास                  | 8             | १६२१   |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------|
| दूसरा अध्याय-वौद-काल के कुछ पहले से लेकर यवन-काल के आ   | भतक २         | ≀२—-२⊏ |
| तोसरा अध्याय — मुसलमानी के समय का इतिहास — प्रारंभिक अव | स्था          | 35     |
| कड़े की स्वेदारी                                        | ***           | ₽7     |
| क़िले का बनना                                           | 0-0           | 38     |
| इलाहाबाद वा इलाहाबाद के नामकरण पर विचा                  | ₹             | ₹४     |
| श्रकवर के समय में प्रयाग का भौगोलिक तथा राज             | नीतिक वृत्तां | त 55   |
| जहाँगीर के समय में प्रयाग की मुख्य ऐतिहासिक घ           | टनाएं         | 38     |
| क़िले के लिए ग्रीरंगजेब ग्रीर उस के भाई शुजा से         | युद्ध         | ٧o     |
| ब्रालमचंद की लड़ाई                                      | ***           | ४३     |
| छ्रवीलेराम नागर                                         | ***           | ¥¥     |
| गिरिधर बहादुर श्रीर बादशाही सेना से युद्ध               | ••            | 84     |
| महम्मद ख़ाँ बंगश ऋौर राजा कंतित से युद्ध                | •••           | ४६     |
| नागपुर के राघोजी भोंसला का श्राक्रमण                    |               | 7)     |
| सफदरजंग की सुवेदारी                                     | ***           | 80     |
| राजा नवलराय                                             | • • •         | 71     |
| किले के लिए श्रहमद ख़ां से धीर युद्ध                    |               | ¥5     |
| शुजाउद्दौला को स्वेदारी                                 | ***           | 38     |
| शाह त्रालम का प्रयाग में निवास                          | ***           | 40     |
| किले का श्रंग्रेज़ों के हाथ श्राना; फिर ग्रुजाउदौला व   | हो दिया जान   |        |
| श्रासफ़दौला की सुवेदारी                                 |               | "      |
| प्रयाग का श्रंग्रेजों के श्रिषिकार में श्राना           | ***           | યુર    |
| चौथा स्रध्याय-प्रयाग अंग्रेज़ी राज्य में                | •             | - ' '  |
|                                                         | ***           |        |
| प्रयाग का प्रारंभिक-राजनीतिक विभाग                      | •••           | યૂર    |
| प्रयाग के विषय में कुछ यूरोपियन यात्रियों का वर्णन      | Ι             | "      |
| सन् १८५७ के विद्रोह का वृत्तांत                         | • •           | ¥E     |
| विद्रोह के श्रंत में महाराखी विक्टोरिया का घोषणाप       |               |        |
| प्रांतिक राजघानी तथा श्रन्य सरकारी संस्थाओं की स        | यापना         | 77     |

|                | गृदर से इघर की मुख्य घटनाएँ                                   | ••             | ६१          |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                | द्सरा संड-वर्तमान प्रयाग                                      |                |             |
| पहला ऋध्याय-   | —प्राकृतिक ग्रवस्था                                           | •••            | <b>६</b> ७  |
| •              | स्वास्थ्य तथा जन्म-मृत्यु                                     | ***            | ७८          |
|                | प्रयाग का समय श्रौर उस की अन्य प्रसिद्ध नगरों से तु           | लना            | 댴           |
|                | सूर्योदय श्रौर श्रस्त की दैनिक सारिगी                         | ••             | 58          |
| दसरा अध्याय-   | जन-संख्या तथा जनता-संत्रंधी वृत्तांत                          |                |             |
| •              | जनसंख्या का विस्तृत विवरण                                     | •••            | 55          |
|                | जनता का रहन-सहन, रीति-रवाज तथा नैतिक अवस्था                   | दे             | 63          |
|                | मेले                                                          | •••            | ११३         |
|                | बोली                                                          | • • •          | 399         |
| तीसरा अध्याय-  | —(क) शिज्ञा प्रयाग में शिज्ञा-प्रचार का प्रारंभिक इतिहा       | स              | १२७         |
|                | वर्तमान श्रवस्था                                              | •=•            | १२६         |
|                | यूनिवर्सिटी                                                   | • •            | १३१         |
|                | श्चन्य हर प्रकार की शिद्धा-संस्थाएं श्चीर उन का संचिप्त       | इतिहास         | १३३         |
|                | ( ख ) साहित्य                                                 |                |             |
|                | प्रयाग का साहित्यिक इतिहास                                    |                | १४८         |
|                | पुराने श्रौर नए साहित्यसेवी                                   |                | १५०         |
|                | प्रयाग को साहित्यिक प्रगति                                    |                | १५६         |
|                | सामयिक साहित्य श्रीर उस का संदिप्त इतिहास                     |                | १५८         |
|                | साहित्यिक संस्थाएँ                                            | •••            | १६५         |
| चौथा ऋध्याय-   | -कृषि तथा भूमिकर श्रादि के संबंध में प्रयाग के नए <b>श्री</b> | ī              |             |
|                | पुराने जुमोंदार श्रौर उन की वर्तमान स्थिति                    |                | ३३१         |
|                | पिछले बंदोबस्तों का संज्ञिप्त इतिहास और मालगुज़ारी            | का ब्यौरा      | १७४         |
|                | किसानों का वर्गीकरण श्रीर उन का जातिबार व्यीरा                |                | १७६         |
|                | लगान और नज़राना                                               |                | १७७         |
|                | खेतों की बोश्राई का जिसवार व्योरा तथा ज़र्मीदार श्रोर         | <br>रिश्राया क |             |
|                | परस्पर व्यवहार                                                | ••             | <b>₹</b> ⊑0 |
| पौचवा श्रध्याय | —-वाखिज्य-व्यापार                                             |                |             |
| 1 141 11 11 11 | विविध वस्तुश्रों का क्रय-विकय तथा आयात-निर्यात                |                | १८५         |
|                | कला-कौराल                                                     |                |             |

# ( १३ )

| (क) घरेलू काम-धंवे                                  | •=•   | 250         |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------|
| (स) कारलाने                                         | ••    | ₹3\$        |
| बाज़ार                                              | •••   | १६६         |
| दर                                                  | •••   | १६७         |
| र्वेक श्रीर कोठियाँ                                 | •••   | 235         |
| ब्याज                                               | •••   | 338         |
| म <b>ज़दू</b> री                                    | ***   | "           |
| नाप-तोल                                             | ***   | 200         |
| गमनागमन के मार्ग                                    | •••   | २०१         |
| ञ्चठवाँ प्रध्याय-प्रयाग की विविध संस्थाओं का वर्षान |       |             |
| श्चर्ष-सरकारी संस्याएं                              | •••   | २०४         |
| घार्मिक संस् <b>धाए</b> ँ                           | 400   | २०७         |
| सार्वजनिक संस्थाएँ                                  | ***   | २११         |
| म्बन्य संस्थाएँ                                     | ***   | २१३         |
| सातवां श्रध्यायप्रयाग नगर का विशेष वर्णन            |       |             |
| भौगोलिक स्थिति                                      | ••    | २१५         |
| नगर के कुछ महस्रों का इतिहास                        | •••   | २१६         |
| श्राधुनिक परिवर्तन                                  | ••• . | २१७         |
| सिविल स्टेशन                                        | ***   | २१८         |
| <b>छावनी</b>                                        |       | 77          |
| नगर की जनसंख्या तथा जनता                            | •••   | २१६         |
| जन्म, मृत्यु तथा जनता का स्वास्प्य                  | ***   | **          |
| नगर के ऐतिहासिक स्मारक                              |       | •           |
| श्रशोक-स्तंभ                                        |       | २२१         |
| पातालपुरी का मंदिर                                  | ***   | २३ <b>६</b> |
| <del>किला</del>                                     |       | 3 9         |
| खुल्दाबाद तथा खुसरो बाग                             | •••   | २४१         |
| पुरानी कृत्रे ऋौर मसजिदें                           | ***   | २५०         |
| श्रलफ़ेड पार्क                                      | • • • | २५१         |
| मेत्रो मेमोरियल हाल                                 | •••   | "           |
| स्वर्गीया-महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा             |       | "           |
| मिटो पार्क                                          | 400   | રપૂર        |
| काक टावर                                            | •••   | 19          |
|                                                     | •     | ",          |

## ( 88 )

| आठवाँ अध्याय-प्रयाग ज़िले के प्राचीन स्थानों का वर्णन |       |             |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ग्ररेल                                                | ••    | २५३         |
| कड़ा                                                  | • •   | 248         |
| कौशांबी ( उपनाम कोत्तम )                              | • •   | २६ •        |
| खैरागढ़                                               | •••   | २६६         |
| गींज                                                  | ***   | २६७         |
| जलालपुर                                               | •••   | 27          |
| प्रभास ( उपनाम पमोसा )                                | ***   | २६⊏         |
| प्रतिष्ठानपुर ( भूँ सी )                              | 4 4   | २७१         |
| भष्टबाम ( शत्वा )                                     | •••   | २८१         |
| लाचागिरि (ं लञ्झागिरि )                               | 404   | <b>?</b> 58 |
| ( भीटा )                                              | ***   | : 50        |
| श्रृंगवेरपुर ( सिंगरौर )                              | ***   | २ ३५        |
| साथर                                                  | •••   | ₹35         |
| नवाँ अध्याय-प्रयाग के रईसों के वंश का इतिहास          |       |             |
| (क) हिंदू रईस                                         | •••   | 435         |
| ( ख ) मुसलमान रईस                                     | ***   | <b>७०</b> ६ |
| (ग) श्रंग्रेज़ रईस                                    | • •   | ₹ 0 □       |
| प्रयाग की घटनावली                                     | •••   | <b>३१२</b>  |
| सहायक पुस्तकों की सूची                                | •••   | 3 25        |
| विषयानुकमिण्यका                                       | •••   | ३२४         |
| शुद्धाशुद्धि पत्र                                     | • • • | <b>३३५</b>  |
|                                                       |       |             |

## चित्र-सूची

( नोट--चित्र ३३४ पृष्ठ के बाद एक साथ लगे हुए हैं। )

१---क्रिला

२--- श्रशोक-स्तंभ

३---इलाहाबाद के किले में अशोक-स्तंभ पर अंकित अभिलेख

४- प्रयाग के श्रशोक-स्तंभ पर समुद्रगुप्त का श्रभिलेख

५ -- कौशाबी का स्तंभ

६-पभोसा की पहाड़ी

७-इलाहाबाद के मुसल्मान-कालीन सिक्के

८-- खुसरी बाग

६ -- माप मेले का एक दश्य

१०-मात्र मेले में हाथियो का जलून

११-- इलाहाबाद की बड़ी नुमाइश में शिक्ता-विभाग

१२ – मिंटो पार्क

१३ - चौक का घंटाघर

१४--मेश्रो हाल

१५ -- म्योर सेंट्रल कालेज

१६-सिनेट हाल

१७ -- पब्लिक लाइब्रेरी

१८--रोमन कैथालिक गिरजाघर

१६-श्राल सेट्स गिरजाघर

२०--मैकफ़र्सन लेक

२१---कर्ज़न बिज

२२--हाई कोर्ट

उपर्युक्त चित्रों में नं ०२, ८, तथा १४ से २२ तक के क्लाक इंडियन प्रेस के जेनरल मैनेजर श्री हरिकेशन घोष के अनुग्रह से प्राप्त हुए हैं। चित्र नं ०९ डाक्टर गोरख प्रसाद की अनुमित से प्रकाशित किया जाता है।

-:0:---

---:0:---

#### आवश्यक सूचना

नीचे लिखे अंश को ३३१ पृष्ठ पर 'परिशिष्ट' के साथ जोड़ कर पढ़िए :---

पृष्ठ १५०—लाला सीताराम जी का १ जनवरी, १६३७ ई॰ को देहात हो गया।
पृष्ठ १४७—संगीत-समिति के मुख्य कार्यकर्ता बाबू वैजनाथ सहाय जी ऐडवोकेट हैं।
पृष्ठ २१४—कृषि-संघ के कर्णधार पंडित मूलचंद मालवीय हैं।

---:0:----

# पहला वंड ऐतिहासिक

#### पहला ऋध्याय

## प्रयाग का प्रारंभिक इतिहास

प्रयाग भारत का एक ऋति प्राचीन स्थान है। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के २१ वें क्षोक में इस का नाम इस प्रकार आया है:---

हिसवहित्र्ययोग्नंध्वे, बस्प्राज्विक्शनाद्वि । मनु प्रत्यनेव प्रयागाच, मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥

श्चर्थात् हिमालय श्रीर विध्याचल के बीच उस स्थान से पूर्व जहां सरस्वती नदी बालू में लोप हो जाती है, श्रीर 'प्रयाग' के पश्चिम में जो देश है, उस को 'मध्यदेश' कहते हैं।

वाल्मीकीय रामायण में कुछ श्रिधिक विस्तार के साथ प्रयाग का वर्णन मिलता है।

उस के श्रियोध्याकांड के ५० से लेकर ५२ वर्ग तक में लिखा है कि जब
रामायण श्रीरामचंद्रजी को पिता से बनवास का श्रादेश मिला तो वह श्रियोध्या से
चलकर श्रंगबेरपुर (वर्तमान सिंगरौर ) में गंगा के तट पर श्राप श्रीर
उसी घाट से पार उतरकर 'वत्सदेश' में पहुँचे।

यह वत्सदेश प्रयाग के पश्चिम के उस भूभाग को समकता चाहिए, जो गंगा और यमुना के बीच में श्रव 'श्रांतरवेद' श्रयवा 'दोश्राबा' कहलाता है, इस की राजधानी 'कौशांबी' थी, जिस का विस्तृत वर्णन श्रागे किया जायगा।

इस के अनंतर ५४ वें सर्ग में लिखा है कि फिर "राम एक बड़ा बन पार कर के उस देश को चले, जहां गंगा और यमुना का संगम है।" प्रयाग के निकट पहुँचकर उन्हों ने लक्ष्मण से कहा कि "हे सौमित्र! देखो यही प्रयाग है, क्योंकि यहां मुनियों द्वारा किए हुए अग्निहोत्र का सुगंधित धुवां उठ रहा है। अब हम निश्चय गंगा और यमुना के संगम

के निकट आ गए, क्योंकि दोनों नदियों के जल के मिलने का (कल-कल) शब्द सुनाई पड़ता है।"

इस के आयो भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचने और वहां विश्राम करने का वर्णन है।

फिर आगे ५५वें सर्ग में भरदाज मुनि ने रामचंद्र को प्रयाग से चित्रकूट जाने का जो रास्ता बतलाया है, वह भी उल्लेखनीय है, क्योंकि उस से उस समय के प्रयाग के निकटवर्ती स्थानों की स्थित का कुछ पता चलता है। लिखा है कि भरदाज ने कहा, 'राम, आप गंगा ' और यमुना के संगम से पश्चिमाभिमुख होकर यमुना के किनारे-किनारे कुछ दूर तक चले जाइए; फिर उसे पार करके कुछ दूर और चलिए, तो आप को बरगद का एक बड़ा हुच मिलेगा, जिस के चारों ओर बहुत से छोटे-छोटे पौधे उगे होंगे। उस बड़े हुच में कुछ श्यामता भी आप को मिलेगी। उस के नीचे सिद्धगण बैठे हुए तप कर रहे होंगे। वहां से एक कोस पर नील-वर्ण के हुन्तों का एक सचन बन मिलेगा, जिस में पलाश, बेर और जामुन आदि के बहुत से हुन्न होंगे। बस उसी बन से होकर चित्रकूट जाने का रास्ता है।"

फिर उसी कांड में भरतजी का चित्रकृट जाते हुए प्रयाग में भरद्वाज के स्त्राश्रम में बहरने तथा युद्ध कांड में रामचंद्रजी का पुष्पक विमान पर चढ़ कर प्रयाग होते हुए स्रयोध्या लौटने का वर्णन है, परंतु उन में प्रयाग के विषय में कुछ स्त्रिक बत्तांत नहीं है।

जपर के कृतांत से विदित होता है कि रामायगा के समय में प्रयाग एक तपोभूमि थी, जिस के हर्द-गिर्द बड़े-बड़े बन थे। उन दिनों श्राह्मयवट इत्यादि तीर्थ-स्थानों का कहीं पता न था, जिन का उल्लेख पौरागिक काल के साहित्य में बड़े महत्त्व के साथ हुआ है। ऐसा जान पड़ता है कि यही रामायग्य का "श्याम रंग का वटकृत्व" जो उस समय यमुना के उस पार था, पीछे किसी समय इस पार श्राह्मयवट के रूप में परिग्रात कर लिया गया; श्रीर फिर घीरे- धीरे सरस्वती, वासुकि तथा श्रान्य तीयों का प्रादुर्भाव हो गया।

श्रन्छा श्रव प्रयाग के विषय में महाभारत की कथा सुनिए। श्रादिपर्व के श्रप्याय भहाभारत हुआ था।

बनपर्व अध्याय ८४ में प्रयाग और अध्याय ८५ में प्रयाग तथा प्रतिष्ठानपुर (भूँसी) वासुकी (बसकी, नागवास्) और दशाश्यमेष (दारागंज ) का वर्णन है।

इसी पर्व के ऋष्याय ८७ में लिखा है कि उसी पूर्व-दिशा में पवित्र ऋषि-सेवित,

<sup>े</sup> यह स्थान इस समय प्रयाग के कर्नकांक गुहल्लों में है। यहां मरद्वाल का तो नाम ही है, वास्तक में महादेव का एक बका मंदिर और कुछ अन्य देवी-देवताओं के छोटे-छोटे देवाला हैं। इन्हों सब की पूजा होती है।

लोक-विख्यात गंगा और यमुना का उत्तम संगम है, जहां पहले भगवान् ब्रह्मा ने यह किया था। इसी से इस का नाम प्रयाग हुआ है।

इसी प्रकार उद्योगपर्व ऋध्याय १४४, तथा ऋनुशासनपर्व ऋध्याय १५ में प्रयाग का उल्लेख है।

पुराणों में प्रयाग का विस्तार इस प्रकार वर्णन किया गया है।

मत्स्य-पुराण (ऋ० १०६ तथा १०६) में प्रयाग-मंडल का विस्तार २० कोस बतलाया

गया है। कुर्म-पुराण ( उत्तरार्द्ध, ऋध्याय ३६ ) में प्रयाग-चेत्र का परिमाण ६ हज़ार धनुष
है। इसी पुराण के ३४ तथा ८२ ऋध्यायों में प्रयाग नाम से ब्रह्मा का चेत्र ५ योजन में

पैला हुआ लिखा है। पद्म-पुराण के स्वर्ग-खंड (ऋ० ५७) में प्रयाग का चेत्र ५ योजन और
६ कोस बतलाया गया है। इसी पुराण के ऋध्याय ५८ में प्रयाग-चेत्र की लंबाई-चौड़ाई डेढ़
योजन लिखी है और उस में ६ किनारे बताए गए हैं।

पुराणों में प्रयाग की स्थिति के विषय में इस प्रकार लिखा है।

मत्त्य-पुराग के ऋष्याय १०४ में लिखा है कि गंगा और यमुना के मध्य में पृथ्वी की जंघा है। उसी को 'प्रयाग' कहते हैं, और वही तीनों लोक में प्रसिद्ध है। ऋग्नि-पुराग के ऋष्याय १११ और कूर्म-पुराग के ऋष्याय ३७ में भी इसी प्रकार प्रयाग को पृथ्वी की जंघा बतलाया गया है।

कूर्म-पुराण के ऋष्याय ३६ में लिखा है कि प्रयाग प्रजापित का चेत्र है। इसी प्रकार मत्स्य-पुराण के ऋष्याय १० द तथा ऋग्नि-पुराण के ऋष्याय १११ में इस स्थान को प्रजापित की वेदी बतलाया है। वामन-पुराण के ऋष्याय २२ में इतना ऋगैर है कि ब्रह्मा के यह की ५ वेदियां हैं, जिन में मध्य-वेदी प्रयाग है।

प्रयाग के श्रंतर्गत तीर्थस्थानों का वर्णन पुराणों में इस प्रकार किया गया है-

वराह-पुराण के ऋध्याय १३८ में लिखा है कि प्रयाग में त्रिकंटकेश्वर, शूलकंटक श्रीर लोमेश्वर श्रादि लिंग तथा वेग्रीमाधव हैं। मत्स्य-पुराण के ऋध्याय १०८ में लिखा है कि प्रयाग के कंवल श्रीर ऋश्वतर दो तट हैं; वहां भोगवती पुरी है। वह प्रजापित की वेदी की रेखा है। कूर्म-पुराण के ऋध्याय ३० में इन दोनों तटों को यमुना के दिल्ल बतलाया है। मत्स्य-पुराण के ऋध्याय १०५ में लिखा है कि यमुना के उत्तर-तट पर प्रयाग से दिल्ला ऋग्यामोचन तीर्य है। इसी ऋध्याय में गंगा के पूर्व और उत्तर उर्वशी-रमण, इंसप्रपतन, विपुल तथा इंसपांहर तीर्थों का होना बतलाया गया है। वराह-पुराण के ऋध्याय १३८ में भी इंसतीर्थ का नाम आया है। मत्स्य-पुराण के ऋध्याय ३० और ३१ में गंगा के पूर्व समुद्रकृप का वर्णन है। पद्म-पुराण के आ० २३ और २५ में श्राह्मयट की चर्चा ऋगई है.

<sup>े</sup> प्र (=प्रकृष्ट) + याग (=यज्ञ), अर्थात् वह स्थान, जहां विरोध रूप से यज्ञ किए गए हों ।

श्रीर लिखा है कि उस के पत्तों पर विष्णु भगवान् सोते हैं । मत्स्य-पुरासा के श्र० १०४ में भी श्रज्ञयवट तथा श्रम्न-पुरासा के श्र० १११ में श्रज्ञयवट, वासुकी श्रीर इंसतीर्थ का उल्लेख है ।

इन तीयों में कुछ इस समय भी इन्हीं नामों से प्रसिद्ध हैं; जैसे बासुकी बसकी के नाम से दारागंज में, श्रद्ध्यवट किले के भीतर, सामेश्वरनाथ श्रौर वेश्मीमाधव के मंदिर श्रारेल में तथा इंसतीर्थ श्रौर सबुद्रकृप भूँसी में हैं।

प्रयाग के माहातम्य के विषय में पुरागों में ऋष्याय के ऋष्याय रंगे पड़े हैं। उन सब के उल्लेख के लिए इस पुस्तक में स्थान नहीं हैं। बानगी के रूप में एक दो बाते ब लीजिए:—

मत्स्य-पुराया के ऋ० ६ और ७ में लिखा है कि माघ के महोने में यहा ६० हज़ार तीर्थ एकत्र होते हैं। इसी पुराया के ऋ० १०२ में लिखा है कि सूर्य की पुत्री यमुना जिस स्थान पर प्रयाग में ऋाई है, उसी स्थान पर साज्ञात् महादेवजी की स्थिति है। वामन-पुराया के ऋ० ८३ में लिखा है कि यहां ब्रह्मा ने स्नान किया था। वराह-पुराया के ऋ० १३८ में लिखा है कि यह प्रध्वीमंडल के सब तीयों से उत्तम और तीर्थराज है।

इन के स्रितिरिक्त मत्स्य-पुराण स्र० १०५-१०६, स्रिन-पुराण स्र० १११, स्कद-पुराण, काशीलंड स्र० ७, शिवपुराण लंड द्र स्र० १, लंड ११ स्र० १६, तथा पद्म-पुराण सृष्टि-लंड १८, स्वर्गलंड स्र० ५२, ५४, ६८, ८२, ८४, ८६, ८०, ६६, १००, १०१ में तथा पाताललंड के स्र० १ से १०० तक में प्रयाग के स्नान झौर उस के स्रांतर्गत विविध तीर्यस्थानों के माहात्म्य का वर्णन किया गया है।

प्रयाग का उल्लेख तंत्र-अंथों में भी हुआ है। तांत्रिकों के ६४ पीठों में एक प्रयाग भी है, जिस की अधिष्ठातृ लिलतादेवी हैं। इन का मंदिर नगर के दिल्ला यमुना-तट की और मीरापुर में है। बंगदेशीय शाक्त इस स्थान का बड़ा महत्व मानते हैं और जब यहां आते हैं तब उक्त देवी का दर्शन अवश्य करते हैं।

कालिदास ने श्रपने महाकान्य रघुवंश के १३ वें सर्ग में प्रयाग में गंगा श्रीर यमुना के संगम का दर्य बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। हम उस का भावार्य पाठकों के मनोविनोदार्य नीचे लिखते हैं।

लंका से लौटते समय श्रीरामचंद्रजी पुष्पक विमान पर सीता से कहते हैं:--

"ऋष इम प्रयाग ऋग गए हैं। देखी, वह वही 'श्याम' नाम का वटहृद्ध है, जिस की पूजा करके एक बार तुम ने कुछ याचना की थी। यह इस समय ख़ूब फल रहा है। चुकियों सहित पन्नों के देर की तरह चमक रहा है।"

''हे निर्दोष अंगोंवाली सीते, गंगा और यमुना के संगम का दर्शन करो। यमुना की नीली से नीली तरंगों से पृथक् किया गया, गंगा का प्रवाह, बहुत ही मला मालूम होता है। कहीं तो गंगा की घारा बड़ी प्रभा विस्तार करने वाले, बीच-शीच नीलम गुँधे हुए, मोतियों के हार के सहश शोमित हैं; और बीच-शीच नीले कमल पोहे हुए सफ़ोद कमलों की लालिमा के समान, शोभा पाती है। कहीं तो वह (गंगा की घारा) मानस-सरोवर के प्रेमी, राजहंसों

को उस पंक्ति की तरह मालूम होती है, जिस के बीच-बीच नीले पंख-बाले कदंब-नामक हंस बैठे हों; ख्रीर कहीं कालागर के बेल-बूटे सहित, चंदन से लिपी हुई पृथ्वी के सहरा, मालूम होती है। कहीं तो वह छाया में छिपे हुए ख्रॅंबेरे के कारण, कुछ-कुछ कालिमा दिखलाती हुई, चाँदनी के रूप में जान पड़ती है; ख्रीर कहीं ख़ाली जगहों से, थोड़ा-थोड़ा ख्राकाश दिखलाती हुई, शरत्-काल की श्वेत मेघमाला के समान, प्रतीत होती है। नीलिमा ख्रीर शुभता का ऐसा ख्रद्भुत समावंश देखकर चित्त बहुत ही प्रसन्न होता है। गंगा ख्रीर यमुना नामक ममुद्र की पंकियों के संगम में स्नान करनेवाले देहधारियों की ख्राल्मा पवित्र हो जाती है।

( पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी के हिंदी-रघुवंश से उद्भृत )

कालिदास की कुशल लेखनी ने गंगा और यमुना के श्वेत और नील जल के समावंश का जो सुदर चित्र खींचकर, अनुपम उपमाओ द्वारा रंजित किया है, उस के विकराल काल की गति अब तक विकृत नहीं कर सकी। आज भी तीर्थराज में इन दोनों पवित्र नदियों के संगम का दृश्य, ठीक उसी रूप में विद्यमान है, जिस के दर्शनों तथा उस में स्नान के लिए हर साल लाखों की संख्या में, जनसमूह सुदूर देशों से आकर यहां एकत्र होता है।

<sup>े</sup> गोस्वामी तुलसीदासजी ने इसी दरय का इस प्रकार वर्षान किया है:— सोहे सितासित का मिलको. 'तुलसी' हुलसै हिच हेरि हलोरे। मानो हरे-मृन चारु चरें, बगरे सुग्धेतु के घौल कलोरे॥ (कवितावली, उत्तरकांड, छंद १४४)

श्रायात् यमुना की नोली धाराएं, गंगा के स्वेत तरंगों में मिसकर, इस सरह उन में विजीन हो जाती हैं, जैसे इवर-डचर कामधेनु के, सफ़ोद रंग के, ख़िटके हुए, यखड़े हरी-हरी धास चर रहे हों।

## दूसरा अध्याय

## बौद्धकाल के कुछ पहले से लेकर यवनकाल के आरंभ तक का इतिहास

हम पिछले अध्याय में रामायण के आधार पर बतला आए हैं कि प्रयाग के निकट गंगा और यमुना के मध्य की भूमि 'क्त्स' देश कहलाती थी, जिस की राजधानी प्रयाग से लगभग ३० मील पश्चिम यमुना के दाहिने किनारे पर कीशांबी नगरी थी। यह कौशांबी भी अति प्राचीन स्थान है। इस का राजा कोशंब ने अपने नाम पर वसाया था, जो चंद्रवंशीय नरेशों की दसवीं पीढ़ी में हुआ था। इस स्थान का चिह्न अब कुछ बड़े टीलों के रूप में विद्यमान है और उस के निकट का गाँव कोसम कहलाता है। इस का विस्तृत इतिहास इसी पुस्तक में आगे लिखा जायगा। यहा केवल यह कहना है कि अति-प्राचीन समय में प्रयाग का कौशांबी-राज्य के अंतर्गत होना पाया जाता है।

इस के पश्चात् बहुत दिनों तक प्रयाग का इतिहास आज्ञात है। फिर सन् ईसवी से लगभग ४५० वर्ष पहले से इस स्थान का कुछ-कुछ पता चलता है, जब ४१० ई० प्० महात्मा गौतम बुद्ध यहा पधारे थे; श्रीर कुछ दिनों तक उहर कर उन्हों ने स्वधर्म-प्रचार किया था। उस समय मगध में आजातशत्रु राज्य

करता था।

सन् ईसवी से ३१६ वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजसिहासन पर बैठा । यह ३१६ ई॰ प्॰ प्रयाग भी था, श्रपने ऋधिकार में कर लिया था ।

<sup>े</sup> विश्यु-पुराख के चतुर्थ अंश, धध्याय २४ के ६३ वें श्लोक में भविध्यक्षाणी के रूप में है कि शंता के निकटवर्सी प्रयास और गया में मासब और सुप्त राजे राज्य करेंसे।

#### बौद्धकाल के कुछ पहले से लेकर यवनकाल के आरंभ तक का इतिहास

प्रयाग के निकटवर्ती स्थानों में गुप्त-काल के अनेक ऐतिहासिक चिह्न पाए गए हैं, जिन का सविस्तर वर्णन आगे किया जायगा।

याद रहे कि यद्यपि वत्सदेश उस समय से मगघ नरेशों के श्राधीन हो गया था तथापि उन के शासक प्रायः कौशांबी ही में रहा करते थे।

इसी चंद्रगुप्त के दरबार में तत्कालीन यवन (यूनानी)—नरेश सिल्यूक्स की श्रोर से एक राजदूत मेगास्थनीज़ नामक नियुक्त था। उस की पुस्तक में दो जगह प्रयाग की कुछ, चर्चा श्राई है, परंतु उन में कुछ, विशोष ज्ञातव्य बातें नहीं हैं। एक जगह केवल इतना लिखा है कि वह (मेगास्थनीज़) किसी स्थान से, जिस का नाम उस ने कालीनीपाक्सा लिखा है, गंगा श्रीर यसुना के संगम पर (प्रयाग में) श्राया था श्रीर फिर यहां से पटना के। चला गया। दूसरी जगह इस प्रकार लिखा है कि " यसुना नदी पालोबोयेरी से है। कर मेथोरा श्रीर कलीसोबोरा नामक नगरों के बीच गंगा में गिरती है ।"

इस पुस्तक के भाष्यकारों ने 'पालीबे। धरी' से तात्पर्य मगध की राजधानी पाटिल-पुत्र के ऋधीन प्रदेशों का बतलाया है। मेथोरा स्पष्टतया 'मधुरा' का ऋपभंश है। तीसरे स्थान कलीसे।बोरा के विषय में बहुत कुछ मतभेद है। हमारी समक्ष में मेगास्थनीज़ के शब्दों में यह प्रयाग ही का नाम है। 2

सन् ईसवी से २७३ वर्ष पहले ऊपर्युक्त मौर्य-वंश में महान आशोक मगध का राजा १७३ ई॰ पू॰ हुआ । यह चंद्रगुप्त का पौत्र था, जो बौद्ध-नरेशों में बड़ा प्रसिद्ध सम्राट्ट हुआ है। उस ने कौशांबी का उप-राजधानी बनाया, जहां वह अपनी युवराज-अवस्था में पिता (विंदुसार) की ओर से, पश्चिमोत्तर-प्रदेशों की देख-रेख के लिए नियुक्त था। उस ने वहां पत्थर का एक अपना कीर्ति-स्तंभ भी खड़ा किया था, जिस पर उस की तथा उस की राजपत्नी की ओर से प्रजा के कल्याण और हित के लिए उस समय के बोल-चाल की भाषा में आदेश अंकित हैं। ये आशाएं बड़े महत्व की हैं। इन के इम अनुवाद-सहित आगे लिखेंगे। इस समय यह स्तंभ प्रयाग के किसो में है।

सन् २२६ ईं॰ में गुप्त-वंश का महाप्रतापी राजा समुद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा। उस ने पूर्व से लेकर दिल्ल्य-समुद्र के तट पर होते हुए, पश्चिमीय सीमा के समस्त छे।टे-बड़े राजाश्चों का जीत कर अपने श्राधीन कर लिया, और तत्पश्चात् एक बड़ा श्राश्वमेध यज्ञ किया। इस दिग्विजय का वर्णन

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> मेगास्थनीज, ४६ वां भवतस्या ( मैककिंडस का अनुवाद )

<sup>े</sup> इस की पुष्टि प्रोस्मिय के 'ऐंशेंट ऐटक्स' से भी हे। ती है जो जंदन से प्रकाशित हुआ है। इस में भारत तथा धन्य देशों के प्रत्येक स्थाव, नदी और पर्वर्तों के नाम यूनानी उच्चारण के अनुसार दिए गए हैं।

बड़े विस्तार के साथ उत्पर बतलाए हुए अशोक की लाट पर अंकित है। इस अभिलेख में तत्कालीन उन समस्त राजाओं और जातियों के नाम गिनाए गए हैं, जिन के देश उस ने जीत कर किर उन के। लौटा दिए थे और उन से कर वस्त किया था। इस अभिलेख का विस्तृत इतांत आगे दिया जायगा। समुद्रगुप्त भारतवर्ष का अंतिम चक्रवर्ती राजा था। उस के पीछे इस देश में कोई नरेश ऐसा प्रचंड विजेता नहीं हुआ। पश्चिमीय इतिहासकारों ने उस के। भारत का नेपालियन माना है। प्रयाग के निकट पुरानी फूँसी में एक ऊँचे टीले पर एक बड़ा पक्का कुँवा है, जिस के। लोग समुद्रकूप संभवतः इसी सम्राट् के संबंध से कहते हैं।

सन् ४०० ईसवी के पश्चात् चंद्रगुप्त द्वितीय के शामन-काल में चीन देश का पहला बौद्ध यात्री फ़ाहियान भारत में आया। उस ने प्राचीन बौद्ध धर्म-संबंधी सन् ४०० हैं। साहित्य विशेषतया विनयपिटक की खोज में इस देश के प्रायः सभी प्रसिद्ध-स्थानों में भ्रमण किया था। प्रयाग का नाम उस की पुस्तक में स्पष्ट रूप में नहीं पाया जाता, परंतु काशी से वह कौशांवी आया था, जिस का खंतर उस ने १२ बेगजन बतलाया है। इस के आगे उस ने लिखा है कि ''इस स्थान से आठ योजन पूर्व वह जगह है, जहां महात्मा बुद्ध (कुळ दिनों) रहे थे और वहां एक बड़े पिशाच का बौद्ध-धर्म का अनुयायी बनाया था। वहा के लोगों ने उन स्थानों पर स्तूप बनाए हैं जहां भगवान् बुद्ध उस समय ठहरे और चले-फिरे थं। वहां अब तक एक संघाराम (विहार) भी है, जहां लगभग एक-सौ भिन्नु होंगे।

आहियान ने कौशांबी से इस स्थान का जो श्चंतर बतलाया है वह कुछ श्राधिक है, वह स्थान कौशांबी के पूर्व मिवाय प्रयाग के दूसरा नहीं हो सकता।

<sup>ै</sup> बीज, 'बुद्धिस्टिक रेकाईस,' जिस्द १, ए० ७१ ( मूसिका )

<sup>े</sup> फर्निवस साहब ने इस स्थान का पभीसा समका है। परंतु पमोसा कौशांबी के पूर्व नहीं है, बरन् पश्चिम है। इस बिए उन का मत ठीक वहीं जान पढ़ता।

कारी की नागरी-प्रचारियी सभा ने जो फाहियान का खनुवाद प्रकाशित किया है, उस के टीकाकार आयुत्त जगत मोहन वर्मा का मत है कि ''फ्राहियान कारों से कौशांवी गया ही नहीं था। उसने सुना-सुनाया हात कौशांवी और उस के निकटनर्सी स्थानों का किया दिया है।'' यह सच है कि कारी चौर कौशांवी के बीच में प्रयाग पदता है चौर उस ने वहां का कोई विशेष कुर्तात नहीं किया, परंतु इस का कारया स्पष्ट है कि यह विनय-पिटक की खोन में था, इस खिए नहीं-बहां उस के मिसने की संभावना थी प्राय: उन्हीं स्थानों का उस ने कुछ अधिक हाथ विक्ता है। वूसरे यदि विचार से देखा जाय तो उस की सारी पुस्तक ही खत्वंत संबित्त है; किर यह विशेषतथा प्रयाग का विस्तृत बुर्तात क्यों किसने बैठता। वूसरी वात यह है कि फ्राहियान के परचात् जो वूसरे खोनी यात्री होन 'सांग ने

ईसा की छुठवीं शताब्दी के लगभग एक चौथाई तक प्रयाग मगध-राज्य ही के अधीन रहा। इस के अंतर्गत उक्त प्राचीन साम्राज्य भी कालचक के स्रश् हैं से प्रभाव में आकर जर्जरित हा गए थे। यह वह समय था जब इस देश पर ६०० ई० सक हूंगों के आक्रमण आरंभ हा गए थे। उन लोगों ने अपने लगातार धावों से उत्तर-भारत में गंगा के किनारे-किनारे प्रायः सभी प्रसिद्ध स्थानों और नगरों में एक भयंकर उत्पात मचा रक्ता था। यह मध्य-एशिया की एक असम्य जाति थी। मिहरगुल अथवा मिहरकुल नामक व्यक्ति उन का प्रसिद्ध नेता था, जिस ने स्थालकोट में या उस के निकट अपनी राजधानी बना रक्ता थी।

हम जपर बता आए हैं कि मगध के राज्य में उस समय इन विदेशी डाकुआं के दमन करने की पूर्ण शक्ति न थी इस लिए उम के तत्कालीन नरेश नरसिंह स्टर्ड गुप्त ने, मध्यभारत के एक और नरेश यशोधर्मन की सहायता लेकर, जिस की राजधानी कदाचित् उज्जैन थी, इन हुणों को सदैव के लिए परास्त का दिया। यह घटना लगभग सन् ५२५ ई० में हुई थी। परंतु इस का परिणाम यह हुआ कि मगध राज्य की निर्वलता का अनुभव कर के यशोधर्मन ने धीरे-धीरे उस के पश्चिमोत्तर भाग पर, जिस में प्रयाग भी सम्मिलित था, अपना अधिकार जमा लिया।

इस के पश्चात् यशोधर्मन के नरने पर सन् ६०६ ई०के लगभग उस के बेटे को यानेश्वर के राजा हर्षवर्धन ने जीत कर कन्नीज को अपनी राजधानी बनाया। तब से प्रयाग कन्नीज-राज्य के अंतर्गत हुआ।

उत्तर भारत में हर्षवर्धन एक बड़ा शकिशाली राजा हुआ था। उस ने पूर्व और पश्चिम में अपने राज्य की सीमा बहुत दूर तक बढ़ाई, अलबत्ता दिल्ला में वह नर्मदा से आगो नहीं जा सका। इसी के समय में चीन का दूसरा र प्रसिद्ध यात्री होन साग में भारत में आया। वह लगभग १४ वर्ष इस देश में रहा और प्रायः सभी प्रसिद्ध स्थानों में घूम-फिर कर उन का विस्तृत कृतात लिखा है।

भाकर प्रयाग का बुतांत विस्ता है उस का बहुत कुछ मिलान इस स्थान के वर्णन से होता है। देखिए भागे इसी पुस्तक में ह्वेन सांग का प्रधान-वर्णन।

<sup>ै</sup> हर्षवर्धन का नाम 'श्रीहर्ष' यौर 'शीलावित्य' भी था। संस्कृत का प्रसिद्ध कियासह इसी के समय में हुया या। उस ने 'हर्षचरित्त' नामक प्रंथ में इस शला का विस्तृत वर्षण किया है।

<sup>े</sup> वास्तव में यह पाँचवां चीनी बाशी था। परंतु फ्राहियान के पश्चात् इसी ने इस देश का विग्तृत क्यांत क्रिया है। इस दृष्टि से इस ने इस की दूसरा क्रिया है।

<sup>3</sup> एक यूरोपियन चनुवादक ने इस का नाम "हुएन क्वांत" सीर काशी की नागरी प्रचारियी सभा के चनुवादक ने "सुयेन क्वांत" वा "हियेन सांत" क्विसा है । इस इस का शुद्ध उचारया पाठकों पर बोक्ते हैं।

बड़े विसार के साथ अपर बतलाए हुए अशोक की लाट पर अंकित है। इस अभिलेख में तत्कालीन उन समस्त राजाओं और जातियों के नाम गिनाए गए हैं, जिन के देश उस ने जीत कर फिर उन के। लौटा दिए थे और उन से कर वस्त्ल किया था। इस अभिलेख का बिस्तृत बतांत आगो दिया जायगा। समुद्रगुप्त भारतवर्ष का अंतिम चक्रवर्ती राजा था। उस के पीछे इस देश में कोई नरेश ऐसा प्रचंड विजेता नहीं हुआ। पश्चिमीय इतिहासकारों ने उस के। भारत का नेपालियन माना है। प्रयाग के निकट पुरानी भूँ सी में एक ऊँचे टीले पर एक बड़ा पका कुँवा है, जिस के। लोग समुद्रकूप संभवतः इसी सम्राट् के संबंध से कहते हैं।

सन् ४०० ईसवी के पश्चात् चंद्र गुप्त द्वितीय के शासन-काल में चीन देश का पहला बीद्ध यात्री फ़ाहियान भारत में आया। उस ने प्राचीन बीद्ध धर्म-संबंधी सन् ४०० ई० साहित्य विशेषतया विनयपिटक की खोज में इस देश के प्रायः सभी प्रसिद्ध-स्थानों में भ्रमण किया था। प्रयाग का नाम उस की पुस्तक में स्पष्ट रूप में नहीं पाया जाता, परंतु काशी से वह कीशांबी आया था, जिस का खंतर उस ने १३ बेगजन बतलाया है। इस के आगो उस ने लिखा है कि ''इस स्थान से आउ योजन पूर्व वह जगह है, जहां महात्मा बुद्ध (कुळ दिनों) रहे ये और वहां एक बड़े पिशाच के। बौद्ध-धर्म का अनुयायी बनाया था। वहां के लोगों ने उन स्थानों पर स्तूप बनाए हैं जहां भगवान बुद्ध उस समय उहरे और चले फिरे थे। वहां अब तक एक मंधाराम (विहार) भी है, जहां लगभग एक-सौ भिन्नु होंगे। १

फ़ाहियान ने कौशांबी से इस स्थान का जो श्रांतर बतलाया है वह कुछ श्राधिक है, वह स्थान कौशांबी के पूर्व सिवाय प्रयाग के दूसरा नहीं हा सकता।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बीज, 'बुद्धिस्टिक रेकाई्स,' जिस्द 1, ए० ७१ ( भूमिका )

<sup>े</sup> क्षतिवस साहब ने इस स्थान का पभीसा समका है। परंतु पभीसा कौशांची के पूर्व नहीं है, बरन् परिचम है। इस जिए उन का मत ठीक नहीं जान पढ़ता।

काशी की बागरी-प्रचारियी सभा ने जो फाहिणान का अनुवाद प्रकाशित किया है, उस के टीकाफार श्रीयुत जगत मेहन वर्मा का मत है कि ''फ़ाहियान काशी से कौशांवी गया ही नहीं या। उसने सुमा-सुनाया हाज कौशांवी और उस के निकटवर्ती स्थानों का जिस्सा दिया है।'' यह सच है कि काशी और कौशांवी के बीच में प्रयाग पहता है और उस ने वहां का कोई विशेष इसांत नहीं जिसा, परंतु इस का कारया स्पष्ट है कि यह विषय-पिटक की बोच में या, इस जिए जहां-जहां उस के मिसने की संभावना थी प्राय: उन्हीं स्थानों का उस ने कुछ अधिक हाज जिसा है। दूसरे थिए विचार से देशा बाय तो उस की सारी पुस्तक ही अत्यंत संविस है; फिर वह विशेषतया प्रयाग का विस्तृत बुतांत क्यों जिसाने बैठता। दूसरी बात यह है कि फ़ाहियान के परचात जो इसरे चीची यात्री हेन ;सांग मे

ईसा की छुठवीं शताब्दी के लगभग एक चौथाई तक प्रयाग मगध-राज्य ही के अधीन रहा। इस के अंतर्गत उक्त प्राचीन साम्राज्य भी कालचक के स्रश्रं से प्रभाव में आकर जर्जरित हा गए थे। यह वह समय था जब इस देश पर ६०० ई० तक हूगों के आक्रमण आरभ हा गए थे। उन लोगों ने अपने लगातार धावों से उत्तर-भारत में गंगा के किनारे-किनारे प्रायः सभी प्रसिद्ध स्थानों और नगरों में एक भयंकर उत्पात मचा रक्ता था। यह मध्य-एशिया की एक असम्य जाति थी। मिहरगुल अथवा मिहरकुल नामक व्यक्ति उन का प्रसिद्ध नेता था, जिस ने स्थालकोट में या उस के निकट अपनी राजधानी बना रक्ती थी।

हम जपर बता श्राए हैं कि मगध के राज्य में उस समय इन विदेशी डाकुश्रों के दमन करने की पूर्ण शक्ति नथी इस लिए उम के तत्कालीन नरेश नरसिंह स्तर हैं। शुप्त ने, मध्यभारत के एक श्रौर नरेश यशोधर्मन की सहायता लेकर, जिस की राजधानी कदाचित् उज्जैन थी, इन हूणों को सदैव के लिए परास्त कर दिया। यह घटना लगभग मन् ५२५ ई० में हुई थी। परंतु इस का परिणाम यह हुआ कि मगध राज्य की निर्वलता का श्रानुभव कर के यशोधर्मन ने धीरे-धीरे उस के पश्चिमोत्तर भाग पर, जिस में प्रयाग भी सम्मिलित था, श्रुपना श्रिधकार जमा लिया।

इस के पश्चात् यशोधर्मन के नरने पर सन् ६०६ ई०के लगभग उस के बेटे को ६०६ ई० थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन ने जीत कर कजीज को अपनी राजधानी बनाया। तब से प्रयाग कजीज-राज्य के अंतर्गत हन्ना।

उत्तर भारत में हर्षवर्धन एक बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ था। उस ने पूर्व और पश्चिम में अपने राज्य की सीमा बहुत दूर तक बढ़ाई, अलबत्ता दिह्निए। में वह नर्मदा से आगो नहीं जा सका। इसी के समय में चीन का दूसरा प्रसिद्ध यात्री हुन सांग मारत में आया। वह लगभग १४ वर्ष इस देश में रहा और प्रायः सभी प्रसिद्ध स्थानों में घूम-फिर कर उन का विस्तृत हत्तात लिखा है।

भाकर प्रयाग का बुत्तांत जिल्ला है उस का बहुत कुछ मिछाव इस स्थान के वर्णन से होता है। देखिए ग्रागे इसी पुस्तक में ह्वेन सांग का प्रयाग-वर्णन।

<sup>ै</sup> हर्षवर्धन का नाम 'श्रीहर्ष' श्रीर 'शीलादित्य' भी था। संस्कृत का प्रसिद्ध कवि वाराभट्ट इसी के समय में हुआ था। उस ने 'हर्षचरित' नामक भेय में इस राजा का विस्तृत वर्षन किया है।

<sup>े</sup> वास्तव में यह पाँचवां चीनी बाजी था। परंतु फ्राहियान के परचात् इसी ने इस देश का विस्तृत बुत्तांत खिखा है। इस दृष्टि से इस ने इस का दूसरा किसा है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एक यूरोपियम अनुवादक ने इस का नाम "हुएन क्वांग" और काशी की बागरी प्रचारिकी सभा के अनुवादक ने "सुबेन क्वांग" वा "दिवेन स्नाग" किसा है। इस इस का ग्रह्म उच्चारण पाठकों पर क्षोक्ते हैं।

वह सन् ६४४ दे० के लगभग हर्षवर्धन के साथ प्रयाग में भी ऋाया था। इस स्थान का उस ने ऋपनी भाषा में जो नाम लिखा है वह नाम 'पो-लोये-किया' है। वह लिखता है:—

"इस देश का विस्तार कोई ५०० ली है, परंतु प्रयाग नगर दो निंदयों ( गंगा और यमुना ) के बीच २० ली के घेरे में है ( ५ ली = १ मील ), अब यहा बहुत पैदा होता है श्रीर फलों के बृक्त भी खुव उत्पन्न होने हैं। यहा का जल-वायु उप्ए है, परंतु (स्वास्थ्य के) श्चनुकुल है। यहा के लोग नम्न और सुशील हैं। उन्हें पठन-पाठन और विद्या से विशेष प्रेम है, परंतु निर्मूल और असत्य सिद्धांतो पर उन का अधिक विश्वास है । नगर में फेवल दो संघाराम र हैं. जिन में थोड़े से हीनयान र संप्रदाय के अनुयायी हैं। दूसरी स्रोर (पौराणिक) देवताओं के मंदिर अधिक हैं श्रीर उन के अनुयायियों की संख्या भी बहुत है। नगर के दिल्ला श्रीर पश्चिम चंपक की वाटिका में एक बड़ा स्तूप है, जिस को सम्राट श्रशोक ने बनवाया था । इस को दीवारें भूमि से ऋषिक ऊँची हैं । यह वह स्थान है जहां प्राचीन समय में ( ईसवी सन् से ४५० वर्ष पहले ) भगवान बुद्ध ने विधर्मियों को परास्त किया था। इस के बग़ल में एक और स्तृप है, जिस में उन के पवित्र केश और नख समाधिस्य हैं। इस स्थान पर भगवान वैठे और चले-फिरे थे। इसी पिछले स्तप के समीप वह जगह है. जहां देव बोधिसत्व भी सत्यशास्त्र वाय पुलियम' की रचना की थी। इस में उन्हों ने हीनयान-संप्रदाय के सिद्धांतों का खंडन करके अपने विपक्षियों का मेंह बंद किया था। देव. दिवारा-भारत में आकर पहले इसी संघाराम में उहरे थे। उन के आगमन का समाचार पाकर नगर का एक ब्राह्मण जो तर्क शास्त्र में बहुत प्रवीख था, उन को परास्त करने के श्रमिप्राय से श्राया, परंतु शास्त्रार्थ में वह स्वयं परास्त होगया।"

चीनी यात्रों ने जिन स्तृपों की ऊपर चर्चा की है, श्रव उन के चिन्ह भी नहीं हैं। नगर के दिच्चिए यसना बहती है। उसी ने इन स्तृपों को धीरे-धीरे काट कर बहा दिया होगा।

बौद्ध-संस्थाश्रों का इतना कृतांन लिख कर वह बाझगां की सस्था के विषय का इस प्रकार वर्णन करता है:--

<sup>ै</sup> द्वेन सांग एक कट्टर योद था। उस ने यहां के तत्काक्षीन बाह्यगों के धर्म के प्रति बदे कट्ट शब्दों का प्रयोग किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> बौद साधुकों के मठ।

<sup>3</sup> बौद्धमं की दो प्रधान शासाएं हैं । एक को महावान दूसरी को श्रीनयाद कहते हैं । धीनवासे महायान शासा के मनुवागी हैं ।

४ एक बढ़ा घंटाकार गुंबददार मठ।

<sup>&#</sup>x27; महायानवाजों का विश्वास है कि कुछ बीव ऐसे हैं जो बुद्धत्व खाभ करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं भीर भंत में उक्कति करते-करते स्वयं बुद्ध हो बाते हैं। वे इस अवस्था के ाप्त करने के पहले बोधिसत्व वहखाते हैं।

"नगर में एक देव-मंदिर (किले के भीतर वर्तमान पातालपुरी के मंदिर के स्थान पर रहा होगा) है, जो अपनी सजावट और विलच्या चमत्कारों के लिए विख्यात है। इस के विषय में प्रसिद्ध है कि जो कोई यहां एक पैसा चढ़ावे, उस ने मानों और (तीर्थ) स्थानों में एक सहस्र सुवर्या-मुद्राएँ चढ़ाई, और यदि यहां आत्मधात द्वारा अपने प्राया विसर्जन कर दे तो वह सदैव के लिए स्वर्ग में चला जाता है। मंदिर के आगन में एक विशाल इच्च (अच्यवट) है जिस की शाखाएं और पत्तियां बहुत दूर तक फैली हुई हैं। इस की सघन छाया में दाहिने और बायें अस्थियों के ढेर लगे हुए हैं। ये उन यात्रियों की हिड्डियां हैं, जिन्हों ने स्वर्ग की लालता में इस इच्च से गिर कर अपने प्राया दिए हैं। यहा एक आझ्या इच्च पर चढ़ कर स्वयं आत्मधात करने के। उद्यत होता है। वह बड़े ओजस्वी शब्दों में लोगों के। प्राया देने के। उत्तेजित करना है। परंतु जब वह गिरना है तो उस के (साधक-सिद्धक) मित्र नीचे उस के। बचा लेते हैं। वह कहता है देखो! देवता मुक्ते स्वर्ग से बुला रहे थे, परंतु ये लोग बाधक हो गए, इत्यादि।"

इस के आगे उस ने लिखा है कि "संगम में जो इस स्थान से कुछ पूर्व है, सैकड़ों मनुष्य आ-आ कर स्नान करते और उन में से कितने वहा भी पाए देते हैं। उन का विश्वास है कि यहां स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मघात करने से वह सीधे स्वर्ग में जन्म लेंगे। जिन के। ऐसा करना होता है वह सात दिन तक भोजन नहीं करते, केवल एक चावल का अत रखते हैं और आंत में दोनों धाराओं के बीच में कूद कर प्राणों का विसर्जन कर देते हैं। केाई-केाई बंदर भी मनुष्यों की देखा-देखी ऐसा करने हैं। कुछ लोग इस प्रकार की तपस्या करने का अम्यास करते हैं कि नदी के बीच में एक स्तंम-मा खड़ा कर लेने हैं। जब सूर्य अस्त होने लगता है नो वह एक पाँच और एक हाथ के महारे उस पर चढ़ने हैं और अपनी दृष्टि सूर्य पर जमाए रहते हैं। जब विल्कुल अधेरा हो जाता है तो वह नीचे उतर आते हैं। उन का विश्वाम है कि ऐसा करने से वह आवागवन से रहित हो जायेंगे।"

इस स्थान के तत्कालीन दान-दिवाणा का वर्णन होन सांग ने इस प्रकार किया है:---

"नगर से पूर्व १० ली के अंतर पर दो नदियों के बीच में पृथ्वी रम्य श्रीर ऊँची है श्रीर मुंदर स्वच्छ बालुका से ढकी हुई है। प्राचीन काल से यह प्रथा चली श्रानी है कि राजे-महाराजे श्रीर श्रन्य बड़े-बड़े धनाढ़्य लोग जब यहां श्राते हैं तो वह अपना धन दान-पुग्य में दे डालते हैं। महाराज इर्षवर्धन ने भी, श्रपने पूर्वजों का श्रनुसरण करते हुए पाँच वर्ष का संचित धन एक दिन में बाँट दिया। पहले दिन उन्हों ने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनवा कर अपने सब बहुमूल्य रज उस पर चढ़ा दिए। तदनंतर उन्हों ने वहां के रहनेवाले पुजारियों को वह सब दान कर दिया। उस के पीछे उन पुजारियों को दिया, जो बाहर से श्राकर वहां ठहरे थे। फिर विद्वानों और श्रंत में विधवाओं, श्रनायों और दीन दुखियाओं को श्रपना सारा धन लुटा दिया। जब उन के पास कुछ न रह गया तो उन्हों ने श्रपना रज-जड़ित मुकट और गले से मुकामाल भी उतार कर दे दिया। ऐसा करने में महाराज के। तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, वरन् वह प्रसन्नलापूर्वक इस सुकार्य से अपने के। धन्य मानते

थे। इस के पश्चात् विविध प्रदेशों के मांडलिक राजाग्रों ने जो महाराज हर्षवर्धन के श्रधीन हैं, नाना प्रकार के रत इत्यादिक उन का मेंट किए, जिस से राजकीय कोष खाली न रहे।"

इस वर्णन से जान पड़ता है कि यह अवसर कुंम अयवा अर्ध-कुंमी का रहा होगा, जिन पर पाँच वर्ष का संचित घन छुठवें वर्ष दान दे दिया गया था। इस दृत्तांत से यह भी पता चलता है कि भारत उस समय कितना धन-घान्यपूर्ण तथा समृद्धशाली देश था, जहां के राजे-महाराजे दान-पुषय में सारा कीच ही लुटा दिया करते थे। 'महामारत' तथा 'रष्ट्रवंश' आदि काव्य-अंथों में ऐसी अनेक कथाएं हैं कि ब्राह्मणों की याचना पर राजाओं ने अपना राजपाट तक दे दिया। पर आजकल लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, वरन् इन का पुराने कवियों की गप समभते हैं। लेकिन जपर की घटना से क्यांकर इन्कार किया जायगा, जिस का एक विदेशी लेखक ने अपनी आँखों देखी लिखा है।

प्रयाग से ह्वोन सांग कौशांबी गया, जिस के मार्ग का वर्णन उस ने इस प्रकार किया है:---

"इस देश (प्रयाग) से दिविषा और पश्चिम जा कर हम एक बड़े सघन बन में पहुँचे, जिस में वन्य जीव-जंतु और जंगली हाथी भरे हुए थे। यदि यात्रियों की संख्या झिषक न होती, तो इस से हमारा पार होना कठिन था।"

सन् ६४८ ई० में हर्षवर्धन का देहांत हो गया। उस के अनंतर कुछ दिनों तक यहा का इतिहास फिर लुप्तप्राय है। ऐसा जान पड़ता है कि कुछ दिनों तक (संभवत: ७३२ से ७४८ ई० तक) प्रयाग गौड़ के पाल नरेशों —'गोपाल' और 'धर्मपाल' —के अधीन रहा। इसी सातवीं और आढवीं शताब्दी के मीतर कहा जाता है. कि कुमारिल मद्द ने प्रयाग ही में शरीर त्याग किया था और यहीं स्वामी शंकराचार्य से उन की मेंट हुई थी।

सन् ८१० ई० से कन्नीज में परिहार राजपूतो का राज्य हुआ और वह बहुत दिनों तक रहा। जैसा कि कड़ावाले अभिलेख से, जिस का विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा, विदित होता है, प्रतिष्ठानपुर (वर्तमान भूँसी) और कीशांबी उन की उपराजधानियां यीं। इस वंश का राजा त्रिलोचनपाल सन् १०२७ ई० में प्रयाग में रहता था। ये सब बाते भूँसी तथा कड़ा वाले लेखों में हैं, जो सन् १०३६ ई० का लिखा हुआ है। इस के पीछे, बहुत से छोटे-छोटे राजे हो गए: जिस से यह राज्य भी निर्वल हो गया।

श्रंत में सन् १०६० ई० में चंद्रदेव गहरवार ने कन्नीज का राज्य ले लिया। तब से मुसलमानों के श्राने तक यह राज्य उसी के घराने में रहा, श्रौर प्रयाग भी उसी के श्रंतर्गत रहा। कड़ा में कन्नीज के श्रंतिम नरेश जयचंद्र के किले का चिन्ह श्रव तक गंगा के किनारे मौजूद है। प्रयाग के ज़िले में मांडा श्रौर डैया के राजा तथा बड़ोघर श्रौर कुलमई के रईस इन्हीं जयचंद्र के वंशज बताए जाते हैं, जिन के घराने का विस्तृत हतिहास इसी पुस्तक में श्रागे मिलेगा।

### तीसरा ऋध्याय

### मुसलमानों के समय का इतिहास

( सन् ११९४ से १८०० ई० तक )

ईसा की बारहवीं शताब्दी के ख्रांत में उत्तर-भारत में देशीय नरेशों की, दिल्ली ख्रीर कजीज, यही दो बड़ी राजधानियां थीं। पर उन का जीवनरूपी दीपक एक ख्रोर ख्रापस के कलह ख्रीर वैमनस्य, दूसरी ख्रोर विदेशियों के ताबड़तोड़ चढ़ाइयों की ख्रांधी से किलमिला रहा था।

इस परिस्थिति का परिगाम यह हुआ कि सन् ११६४ ई० में शहाबुद्दीन ग्रोरी ने एक-एक कर के इन दोनो राज्यों का इस्तगत कर लिया; और पूर्व में काशी तक ऋधिकार जमा लिया। उसी समय से प्रयाग भी पहले-पहल मुसलमानी राज्य के आंतर्गत हुआ।

महमूद गृज़नवी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान् आलबेरूनी ने प्रयाग के आच्यवट इत्यादि का कुछ वर्णन अपनी पुस्तक में किया है, परंतु उस में एक तो लगभग उन्हों बातों का उल्लेख है जो होन सांग ने लिखी हैं, दूसरे वह स्वयं प्रयाग नहीं आया किंतु सुना-सुनाया हाल दिया है। इस लिए हम उस का छोड़े देते हैं।

तेरहवीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली के मुसलमान नादशाहों के पूर्वीय प्रदेशों की देख-रेख के लिए कड़ा एक केंद्र बनाया गया। वहां जयचंद्र के समय का एक पुराना किला गंगा के तट पर पहले से मौजूद था। उन दिनों प्रायः नदियां ही गमनागमन का मुख्य साधन थीं। अतः उस किले में कुछ सेना लेकर एक स्वेदार रहने लगा। वह समय दिल्ली के प्रथम नादशाह कुतुनुहीन ऐनक का था। तब से लेकर तीन सौ वर्ष से कुछ ऊपर तक प्रयाग कड़े के शासकों के अधीन रहा, जिस का विस्तृत इतिहास हसी पुस्तक में अन्यत्र मिलेगा। फिर भी संगति के हेतु उस समय की कुछ मुख्य-मुख्य घटनाओं का यहां उक्काख किया जाता है।

सन् १२४७ ई० में दिल्ली के आठवें बादशाह नासिकहीन महमूद, अपने योद्धा आलग खां के साथ कड़ा आया था और यहां से उस ने आस-पास के हिंदू राजाओं पर चढ़ाइयां की थीं। तत्पश्चात् सन् १२५३ में अलग खां यहां का स्वंदार हो गया, सन् १२५६ में कतलग खां ने यहां विद्रोह मचाया, जिम का अलग खां ने शांत किया। पीछे (सन् १२५५ में कतलग खां ने यहां विद्रोह मचाया, जिम का अलग खां ने परास्त किया। यह समय ग्रयासुदीन बलबन के राज्यकाल का था। सन् १२८६ में कैकु बाद और उम के पिता बुग्ररा खां में यहीं संधि हुई थी, जिस के अनुसार कैकु बाद दिल्ली के तख्त पर बैठा था, उस के तीन वर्ष पीछे, जलाजुद्दीन खिलाजी के राज्यकाल में मलिक छुज्जू कड़े में बाग़ी हो गया। अतः उस की जगह अलाजुद्दीन यहा का हाकिम हुआ, जिस ने मन् १२६६ ई० में इसी स्थान में कूटनीति द्वारा ज्लालजुद्दीन का बध किया; और उस की जगह स्वयं वादशाह बन कर दिल्ली चला गया। इसी के शासनकाल में सन् १३०० के लगभग विष्युव-मत के सुप्रसिद्ध आचार्य स्वामी रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था, जो पीछे काशी चले गए और फिर वहीं साधु होकर रह गए।

सन् १३५० के लगमग जब कि दिल्ली में महम्मद तुग्लक बादशाह था, निजाम स्वेदार ने कड़े में बगाबत की। सन् १३६४ में यह स्वा ख़्वाजा जहा को मिला और तत्यश्चात् सन् १४७६ ई० तक यहां जीनपुरवालों का ऋषिकार रहा। उस समय के जीनपुरी सिक्के ऋब तक प्रयाग के ज़िले में यत्र-नत्र मिलते हैं। सन् १४६६ ई० में मिकंदर लोदी के समय में कड़ा आज़म हुमायूं के। जागीर में मिला। इसी के लगभग बगाल के सुप्रसिद्ध वैध्याव धर्म के प्रचारक महाप्रभु चैतन्य प्रयाग आए थे।

सन् १५३६ में हुमायूं, शेर ख़ां में, जो पीछे शेरशाह के नाम में दिल्ली का बाद-शाह हुआ था, परास्त होकर चुनार में अरैल आया था। यहां राजा वीरभान बचेन की सहायना से वह पार उतरा। रास्ते में रसद न मिलने के कारण उम के मिपाही भूखों मर रहे थे। राजा ने बाज़ार लगवा दिया। जो लोग पैदल हो गए थे, उन्हों ने नए थोड़े ख़रीद लिए, दूसरे दिन हुमायूं राजा से विदा हो कर कड़े की आरेर चला गया?।

सन् १५६७ ई० में अकबर का एक सरदार अलीकुली ख़ां जिस की पदवी 'ख़ानें ज़माँ' थी और उस का भाई बहादुर खां बादशाह से बाग़ी होगया। अकबर ने उन का दमन करने के लिए स्वयं एक बड़ी सेना ले कर पीछा किया; और कड़े से दिहारा १० मील पर उन को जा पेरा। वहां दोनों दलों में घोर युद्ध हुआ। अंत में बादशाही सेना की जीत हुई

<sup>े</sup> यह कान्यकुरूत जाताय थे। इब का भाविनाम 'रामन्त' था। १२ वर्ष को भवस्था में साधारण शिका प्राप्त करके विशेष अध्ययन के लिए काशी चले गए।

<sup>े</sup> देखिए गुज्जबदन बेगम का 'हुमायू नामा'।

श्रीर वे दोनों भाई मारे गए। श्रक्तर ने इस विजय के स्मारक रूप उस स्थान का नाम 'फ़तेहपुर' रक्खा जो श्रव तक परगना कड़ा में 'फ़तेहपुर बेला' के नाम से प्रसिद्ध है।

श्रकबर इस लड़ाई से निपट कर प्रथाग आया और दो दिन यहा उहर कर काशी की ओर चला गया। कहते हैं कि गंगा और यमुना के बीच की सुरिचात भूमि के। देख कर, उसी समय उस का ध्यान यहां एक सुदृढ़ दुर्ग बनवाने की ओर आकर्षित हुआ था। परंतु उस समय वह विद्रोहियों से लड़ने-भिड़ने में लगा हुआ था, इस लिए इस विचार को कार्य रूप में परिशात नहीं कर सका।

उस समय भूँसी और प्रयाग अकबर के एक सरदार हाजी महम्मद खां की जागीर थीं, जो पीछे १५६८ ई० में उस के प्रसिद्ध योद्धा आसफ खा को मिली। सन् १५८० ई० के लगभग नयाबत खां नाम का एक सरदार इन स्थानों का जागीरदार था। वह अकबर के विरुद्ध हो गया और कुछ सेना इकट्टी कर के उस ने कड़े के किले पर आक्रमण कर दिया। यहां का किलेदार हिलयाम ख़ां मारा गया। अकबर ने यह समाचार पाकर नयावत ख़ां को दंड देने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। नयाबत ख़ां यह सुन कर कड़े से माग कर प्रयाग पहुँचा और वहां से अरैल के घाट से यमुना पार उतर कर पूर्व की ओर चला गया। बादशाही सेना ने कंतित तक, जो मिर्ज़ापुर के निकट है, उस का पीछा किया और वहां उस को परास्त कर के मार भगाया।

कहा जाता है कि उन्हीं दिनों के लगभग प्रयाग के किले की नींव पड़ी थी। श्रक-बर द्वारा इस नगर के नूतन नाम-करण तथा किले की निर्माण-तिथि के विषय में तत्कालीन इतिहासकारों में कुछ मत-मेद पाया जाता है। इम उन का वर्णन यथातथ्य नीचे लिखते हैं।

<sup>&#</sup>x27; बहायूनी नदा कट्टर सुसक्षमान था। उस ने मूख पुस्तक में हिंदुओं के लिए 'काफ़िर' शब्द का प्रयोग किया है, जिस के अर्थ विश्वमी के हैं।

निज़ामुद्दीन अहमद ने 'तबकाते-अकवरी' नामक अंथ में इस घटना का, अकवर के राज्यकाल के २६ वें वर्ष ( = १५८४ ई०, ) में, इस प्रकार लिखा है कि ( अकवर ने ) ''पयाग में जहां ग'गा और यमुना का जल एक साथ पहुँचता है. एक नगर की नींव डाली और कुछ किलों को भी बनवाया। उस नगर का नाम 'इलाहाबास' रक्खा। उस ने आगरे से नौका द्वारा इलाहाबास आकर ४ महीने यहां आमोद-प्रमोद के साथ व्यतीत किए। उन्हीं दिनों आज़म खां ने हाजीपुर से इलाहाबास आकर (बादशाह से) भेंट की, और फिर चला गया। फिर जब गुजरात के उपद्रव का समाचार पहुँचा तो बादशाह आगरा और फतेहपुर की और चला गया। '

श्रकंबर के प्रसिद्ध इतिहासकार श्रबुल फ़ज़ल ने 'श्राईनेश्रकंबरी' में कोई सन् संवत् न देकर केवल इतना लिखा है कि ''यह स्थान प्राचीन काल से 'पयाग' (प्रयाग) कहलाता था। बादशाह ने इस का नाम 'इलाहाबास' रक्खा और यहां पत्थर का एक किला बनवाया, जिस में श्रनेक सुंदर महल बने हुए हैं।'' श्रलवत्ता 'श्रकंबर नामा' में उस ने इस का वर्णन श्रकंबर के राज्यकाल के २८वे वर्ण (सन् १५८३ ई०) में कुछ श्रिषक विस्तार के साथ इस प्रकार किया है कि ''श्रपने साम्राज्य के प्रत्येक विषयों की जानकारी रखनेवाले सम्राट (श्रकंबर) के हृदय में, जो हानि-लाम को दूरदर्शिता रूपी तुला से तौलता रहता है, बहुत दिनों से यह विचार था कि क्रस्वा 'पयाग' में जहा गंगा श्रीर यमुना एक दूसरे से मिल कर एकता का दम भरती हैं और भारत के श्रेष्ठ लोग जिस को यहुत ही पवित्र समभते हैं, एक दुर्ग बनाया जाय श्रीर कुछ दिनों वहां सिंहासनासीन रहे, जिस से श्रास-पास के सिर उठानेवाले उद्दंड लोग श्राधीनता स्वीकार करे।''

"तदनुसार सम्राट् आवान (= अक्टूबर) महीने की पाँचर्वा तारीख़ के फ़तेह-पुर सीकरी की राजधानी से तीन सो नावा का बेड़ा लेकर यमुना के मार्ग से अज़ार महीने की पहली तारीख़ के वहा (प्रयाग में) पहुँचा और दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में 'हला-धावार' के नगर की नींव रक्ष्मी। वहा चार क़िले बनवाए और प्रत्येक में सुंदर-सुंदर भवन निर्माण कराए। इस क़िले का आरंभ वहा से किया गया था, जहां दो निदयां परस्पर मिलती हैं। पहले किले या किले के पहले खंड में १२ आनंद वाटिकाएं बनाई गई और प्रत्येक में सुंदर-सुंदर महल और भव्य राज्य-प्रासाद स्वयं सम्राट् के रहने के लिए बनवाए गए। दो क़िलों में बेगमों शाहज़ादों और उन के नौंकरों-चाकरों के लिए तथा शेप चौथे में सेनिकों के रहने के लिए स्थान बनाए गए। बड़े-बड़े प्रतिभाशाली कार्य-कुशल एकत्र हुए और अल्य समय में संपूर्ण काम समाप्त कर दिया। अल्य लोगों ने मी अपनी-अपनी

<sup>&#</sup>x27;भिक्षताहुत्त-तवारीक्र' में 'मिरातेल्हां' के आधार पर अक्षय के राज्य के १२वें वर्ष हस किसे का बमना जिल्ला है।

र-<sup>3</sup> ये ईरानी महीनों के नाम हैं। शक्यर के समय में धरणी धौर ईरानी दोनों महीनों के किसने का रवाब था।

शक्ति के श्रनुसार श्रञ्छे-श्रञ्छे घर बनवाए, जिस से थोड़े दिनों में एक ख़ासा शहर श्रावाद हो गया। एक जगह यह भी लिखा है कि इस श्रवसर पर श्रकबर की मां यहां श्राई थी।

ये तीनों इतिहासकार श्रकवर के समकालीन थे। परंतु बास्तव में किस वर्ष इस किले का बनना आरंभ हुआ, इस विषय में उन में जो कुछ मत-सेद है, वह पाठकों की जानकारी के लिए ज्यों-का-त्यों ऊपर लिख दिया गया है। अब दो एक मुख्य यूरोपियन इतिहासकारों की भी रायें देखिए। सर एलक्ज़ेंडर किनघम का मत है कि सन् १५७२ ईं० में प्रयाग का किला बना था । सब से पीछे के प्रसिद्ध इतिहास-लेखक वितेंट० ए० सिमय साहब ने लिखा है कि सन् १५८३ ईं० के नवंबर महीने में यह किला बना था ।

हम श्रवुलफ़ज़ल के कथन को श्रिधिक प्रामाणिक मानते हैं श्रीर उस ने जो तिथि श्रक्यर के राज्यकाल के २८ वें वर्ष श्राज़र महीने की पहली तारीख़ के दूसरे दिन, प्रयाग के किले की नींव डालने की लिखी है, वह हमारे गणित के श्रनुसार सन् १५८३ ई० के नयंवर महीने की १४वीं तारीख़ है श्रीर दिन सोमवार निकलता है। श्रप्रतव उसी दिन प्रयाग के किले की नींव पड़ी थी।

इसी प्रकार इस विषय में भी कि इस नगर का नाम 'इलाहाबास' रक्खा गया था अथवा 'इलाहाबाद', ऊपर के मुमलमान इतिहासकारों का कथन एक दूसरे से पूर्णतया नहीं मिलता। इस के लिए हम उन सिकों की अप्रोर दृष्टि डालते हैं, जो उस समय से प्रयाग की टक्साल में ढलने आरंभ हुए थे। इस समय तक जिन मुगल बादशाहों के प्रयाग के ढले हुए सिक्के मिले हैं वे अकबर, जहाँगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, फर्शवसियर, महम्मदशाह. अहमदशाह, आलमगीर सानी, और शाह आलम के समय के हैं । इन में से जहाँगीर से ले कर शाह आलम तक के सिक्कों की अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन सब पर 'इलाहाबाद' ही अंकित है। अकबर के समय के सिक्के के विषय में बदायून। ने अपने इतिहास में लिखा है कि सन् १६९ हिजरी में जब यहां किला बना और यह निश्चित हुआ कि इस स्थान को राजधानी बनाया जाय, तब अकबर ने यहां सिक्का ढलवाया, जिस पर 'श्रीफ सरमदी' का यह पद्य अंकित हुआ था:—

एक क्रोर اليج باله (ايج باله ); مهر و ماه واليج باله (हमेशः हमचुज़रे मिहोमाह रायज बाद) رُسَرِق و غرب جهال سكة العاليات (آهِशक़ों गुर्व जहाँ सिक्कए हलाहाबाद) وَسَرِقُ وَ غُربُ مِهِالْ سَكَةً العالياتِ العالياتِ (آهِرَةَ أَبَاتُ ضَالِقًا العالياتِ العاليات

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 'कॉर्पस इंस्क्रिप्शनस् इंडिकेरस्', पृ० ३२।

र विसेंट स्मिथ, 'श्रक्तर'।

नेल्सन राइट, 'कैटेलाग अब काइम्स इन इंडियन म्यूज़ियम कैसकटा' जिल्द ३
 अर्थात् 'सूर्य और चंद्र रूपी मुद्राओं के सदृश ध्वाहाबाद का सिक्का सदैव पूर्व

से पश्चिम तक चलता रहे।"

ये चाँदी के सिक्के हैं और कलकत्ता के सरकारी अजायब-घर में मौजूद हैं, परंतु एक तो इन पर कोई सन् संवत् अंकित नहीं है दूसरे सन् ३३ इलाही अर्थात् अकबर के राज्य-काल के ३३वें वर्ष की दो सोने की मुहरे ऐसी मिली हैं जिन पर "इलाहाशास" अंकित है; इस लिए कुछ यूरोपियन इतिहासकारों का यह अनुमान है कि उक्त चाँदी वाले सिक्के जहाँगीर ने दलवाए होंगे, जब बह अपने बाप से बाग्री हुआ था; क्योंकि उस के नाम से कोई और सिका इलाहाबाद की टकसाल का दला हुआ उस समय तक नहीं मिला। कुछ लोगों का यह भी मत है कि अकबर के राज्य-काल के ४० वे वर्ष यह सिका जारी हुआ था। मिस्टर एच्० नेलसन राइट का अनुमान है कि संभव है इस प्रकार के बिना सन्-संवत् के सिक्कं सन् ६६१ और १००३ हिजरी के बीच दाले गए होंर। परंतु बदायूनी के कथनानुसार यह सिका सन् ६६१ हिजरी अर्थात् १५८४ ई० में जारी हुआ था, जैसा कि ऊपर लिखा गया है।

साराश यह है कि अकबर के समय में इस नगर का नर्वान नाम 'इलाहाबास' और 'इलाहाबाद' दोनों था और उन में भी 'इलाहाबास' नाम उस समय अधिक प्रसिद्ध था, क्योंकि आईन-अकबरी में भी यही नाम मिलता है। फिर पीछे धीरे-धीरे 'इलाहाबाद' ही अधिक प्रचलित हो गया। अकबर की गंगा-यमुनी नीति थी। वह अपने राज्य की स्थिति और विस्तार के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को प्रसन्न रखना चाहता था; इस लिए संमव है उस ने इस स्थान का आधा नाम मुसलमानी ढंग का और आधा हिंदुआना अर्थान् 'अलाह' वा 'इलाहाबास' पहले रक्ष्या होगा, जिस का अर्थ 'ईर्वर का निवास स्थान' होता है।

जय किला और नगर वन चुका तब अकबर ने कड़ा और जौनपुर के पुराने सूबों को तोड़ कर इस स्थान को एक नए सूबे का केंद्र बनाया। अकबर के बारह सूबों (प्रांतों) में पहला सूबा 'इलाहाबास' ही था, जिस का विवरण अञ्चलफ जल ने आईन-अकबरी में इस प्रकार लिखा है:—

"यह सूबा दूसरे इकलीम में में है। इस की लंबाई सिफीली (ज़िला जौनपुर) से दिल्लियीय पहाड़ियों (राज्य रीवां की सीमा पर कैमोर) तक १६० कोस, चौड़ाई चौसा घाट (जिला ग़ाज़ीपुर की पूर्वीय सीमा) से घाटमपुर (वर्तमान कानपुर ज़िले के श्रंतर्गत) तक १२२ कोस है। इस के पूर्व में बिहार, उत्तर में श्रवध. दिल्ला में बांधव (रीवा राज्य) श्रीर पश्चिम में श्रागरा का स्वा है। गंगा और यमुना इस की मुख्य निदयां हैं। जल-वायु इस स्वे का स्वास्थ्य के लिए हितकर है। इस में श्रानेक प्रकार के फल-फूल उत्पन्न होते हैं;

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> देखिए एच॰ नेजसन राईट साहब की बनाई हुई कसकता के प्रजायशन्तर के सिक्कों की सूर्चा की मूमिका।

२ वही।

<sup>3</sup> बहु एक भौगोलिक परिभाषा है। भुश्लमानों ने सुमि के साल विभाग किए हैं। प्रत्येक को 'इक्लीम' कहते हैं।

विशेष कर श्रंगूर श्रीर ख़रबूज़ा ख़ूब पैदा होता है। कृषि की दशा श्रञ्छी है। श्रलबत्ता मोड की पैदाबार बहुत कम है।"

उक्त इतिहासकार के शब्दों में राजधानी का कुछ वर्णन इस ऊपर कर स्राए हैं, शंघ में वह लिखता है:---

''हिंदू इस को तीर्थराज कहते हैं। इस के निकट गंगा, यमुना तथा सरस्वती का संगम है। इन में पिछली नदी आहरूय है।"

फिर इस के आगे इस सूबे का राजनैतिक विभाग और आय-स्यय का ब्योरा इस प्रकार दिया गया है:---

"इस स्बे में ३ दस्तूर (मंडल) १ १० सरकार (उपप्रांत) और १७७ परगने या महाल हैं, जिन की सरकारी जमा २१,२४,२७,८१६ दाम (= ५३,१०,६६६ रुपया) और १२ लाख ताम्बूल (पान) हैं। इन में से १३१ परगनों की मालगुज़ारी फ़स्ल की पैदाबार (बँटाई) से वस्ल होती है। शेष ४६ परगनों की जमा नक़दी है। कुछ जमा ऐसी भी है, जिस के बदले इस स्बे के मन्सबदार लोग मेना रखते हैं, और जब ब्रावश्यकता होती है उस को ले कर बादशाह की सेवा में उपस्थित होते हैं। ऐसी जमा का नाम 'सैयूर-ग़ाल' है। इस प्रकार की मेना की संख्या इस स्बे में ११,३७५ मनार, २,३७,८७० पैदल और ३२३ हाथी है।"

इस पुस्तक के लिए सूवा 'इलाहाबाम' का संचिन्न वर्णन इतना ही बहुत है। अब सरकार 'इलाहाबाम' का हाल मुनिए। लिखा है:---

इस सरकार में ११ महाल--परगने हैं, जिन के खेतों का खेत्रफल ५,७६,३१२ बीपे हैं। इन में से ह महालां की जमा २,०८,३३,३७४३ टाम नक़दी है। सैयूर्गाल ७,४७,००१३ दाम है। सवारों की संख्या ५८० और पैदल की क़्र १०० है। सरकार इलाहाबास का ब्योरा परगनेवार इस प्रकार है:--

भौरज़ेब के राज्यकाल—, सन् १६६४) में १७ सरकारें तथा २१६ परगने थे ।
" (" १६६४) में १६ " २४७ "
" (" १७००) में १७ " २६६ "

चेत्रफल चौर मालगुकारी में जो परिवर्तन हुआ या उस का विवरण यह है:— सन् १४६४ में खेरों का चेत्रफल ४७३३११ बीचा चौर मालगुकारी ४२०३३४ ६० चौर सन् १७२० में खेरों का चेत्रफल १४४३६०७ बीचा चौर मालगुकारी ४६६१४१ द० यी १ ४० दाम == १ क्या ।

१ इन १० सरकारों के नाम ये थे:—इलाहाबास, कवा, मानिकपुर, भटगारा, कालिंजा, कोवा, बनारस, गाजीपुर, खुनार और जीनपुर । पीछे इन की संख्या में बहुत कुछ हेर-फेर हो गया, जिस का विवरण यदुनाय सरकार की पुस्तक 'इंडिया भव् औरंगज़ेब' में इस प्रकार है।

(v) मह

|                     | क जिक्द<br>क जिक्द<br>का विक्                                                                                                                 | मारे था।<br>विकास था।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                            | fersp Teilo fe Teyp<br>  fe te Teyp yz 275755<br>  en Sigsisa |               |                                                             | . मानिक                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                     | कां प्रशामी पा एक प्रकार का<br>किया था। ज्ञारा मानक गाँव के जिन्क्<br>सब तक एक प्रवार के ज़िले का चिन्क्<br>टॉस नहीं के पूर्वीय कियारे पर है। | पुरु हुँद का क्रिया गंगा के फिमारे था।<br>एक पुरुष का क्रिया गंगा है फिमारे था।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | पहले हत का नाम 'भरगारा' था।<br>इस का काई स्पोरा नहीं मिला। |                                                               |               | एक किया हैट का<br>बसुना के फिलारे था।<br>वह स्थान भव मह्या। | पहले वह पराना सरकार मानिक-<br>पुर में था।  |
| माहास               | राज्यपुर                                                                                                                                      | 20,428 40,00,200 Tlanga au manage a | 1 and and                                             | :                                                          | माझ्या, राषपुत<br>तथा कावस्य                                  | राज्यस्य      | •                                                           | # 1 m                                      |
| 80,08               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                                                                         | 0 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · 连                                                   | :                                                          | :                                                             | *             |                                                             | 2                                          |
| <b>&amp;</b>        | <u>*</u>                                                                                                                                      | , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e fare                                                | :                                                          | •                                                             |               |                                                             |                                            |
| •                   | •                                                                                                                                             | 80 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Emisiais                                              | :                                                          | e if                                                          | 8,000         |                                                             | \$ 0 %.<br>\$ 2 %                          |
| 6,28,230            |                                                                                                                                               | ので、。。。。か 200 mm m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अब हुलने परशाने हखाहाबाद के झिले में और बड़ रापु हैं। | •                                                          | 43,64,56                                                      | E, & &, o & e | # ************************************                      |                                            |
| :                   |                                                                                                                                               | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | :                                                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                         | 35,43,588     | ران<br>ال                                                   | 9                                          |
| (८) महाबाबास (भरेस) | (4) बारागड़ (वैरागड़)                                                                                                                         | (१०) मरोही [ मब यह ।<br>बनारस राज्य में है]<br>(११) क्तित िया यह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | (3) बारा                                                   | (२) हतेयी कवृा                                                | (१) क्यारक्ष  | (a) watth                                                   | (१) बचाखपुर वेद्यस्त<br>(जिस्कापुर चीहारी) |

श्राबुलफ़ज़ल ने श्रकतर के समय में परगनेवार ज़मीदारों की जो जातियाँ लिखी हैं उन में अब कहीं-कहीं बहुत बड़ा हेर-फेर हो गया है, जैमे परगना चायल, किवाई श्रीर सिकंदरा में बाझ खों की श्रव विलकुल ज़मीदारी नहीं है। परगना फ़्राँसी में बाझ खों की कुछ ज़मीदारी श्रवश्य है, परंतु वे पुराने ज़मीदार नहीं मालूम होते। परगना श्ररेल में भूमिहारों की ज़मीदारी श्रवश्य है। सोराँव में इन के दो तालुक होलागढ़ श्रीर खरगापुर के नाम से ये, जिन पर श्रव सरकार का क़ब्ज़ा है। संभव है, श्रवुलफ़ज़ल का तात्पर्य इन्हीं लोगों से रहा हो, क्योंकि उस ने श्रपनी पुस्तक में बाझ खों के लिए 'ज़ुज़ारदार' श्रव्यात् 'जनेऊ धारी' का शब्द प्रयोग किया है। परगना मह में गहरवार श्रीर सोराँव में चंदेल राजपूतों का कहीं श्रव पता नहीं है।

स्रक्रवर के समय में राजनैतिक दृष्टि से यह एक बड़े महत्व का स्ता था, इस लिए इस का शासक राजधराने ही का कोई व्यक्ति हुआ करता था। उस की सहायता के लिए किले में कुछ सेना एक पृथक आफ़िसर के अधीन रहती थी। जिस को 'फ़ीजदार' कहने थे। इस नियम के अनुसार सन् १५६७ ई० में अकबर का पुत्र दानियाल यहां का स्वेदार हुआ था। उस के पहले का हाल मालूम नहीं है। दो वर्ष पीछे युवराज सलीम इस पद पर नियुक्त हुआ, जो सन् १६०५ ई० में अकबर के मरने पर जहाँगीर के नाम से राजसिंहासन पर वैठा। वह अपने राज्याभिषेक के पहले तक बराबर यहां का स्वेदार रहा। यहां जो कुछ मुसलमानी इमारतें हैं वह उसी के समय की हैं। खुल्दाबाद की सराय और खुसरोबाग उसी के बनवाए हुए हैं। प्रयाग में एक महला 'शहराराबाग़' कहलाता है। हमारा अनुमान है कि इस स्थान पर भी उस ने कोई बाग़ इस नाम से बनवाया थार। परंतु अब उस का कोई विक्व नहीं है।

उस समय के प्रयाग के शिल्प तथा कला-कौशल की भी कुछ चर्चा इतिहानों में आई है। लिखा है कि कालीन यहां बहुत अब्छे बनते थे। उन दिनों रेल न होने से प्राय: जल-मार्ग द्वारा ही व्यापार हुआ करता था। यहां गंगा और यमुना का मंगम था। अत: हर प्रकार का माल यहां देसावरों से आया-जाया करना था। इस लिए यहां की सब से बड़ी कारीगरी नाव बनाने की प्रसिद्ध थी। उन दिनों बड़ी-बड़ी नावें, यहां तक कि छोटे-मोटे बहाज़ भी, यहां बनते थे और गंगा द्वारा समुद्र तक पहुँचने थे।

जैसा कि पहले लिखा गया है, किले में उन दिनों चाँदी और ताँ वे के सिक्कों की सर-कारी टकसाल थी। एक बार सलीम यहां ऋकवर से पृथक होकर स्वतंत्र राज्य करना चाहता

<sup>&</sup>quot; 'मिश्रताहुख्-तवारीख़' में है कि किस्ते के बचे हुए मसाखे से बहाँगीर ने , सुसरो बात की दीवार बनवाई थी।

<sup>2 &#</sup>x27;तुजुक बहाँगीरी' में जो स्वयं महाँगीर की खिली हुई है, 'ग्रहराराबाता' का नाम काया है। उस में खिला है कि क्रेवी , खुतरों को उक्त बता में स्वच्छंद घूमने-फिरने की काजा थी।



था। इस अभिप्राय से उस ने आस-पास के कई सूबों पर, जिस का उस से संबंध न था, अधिकार जमा लिया और उक्त टकसाल में ऐसे सिक्के ढलवाए, जिन पर अकबर का नाम न था, जैसा कि पीछे वर्णन किया गया है। अकबर यह सुन कर बेटे को सममाने के लिए आगरे से चला, परंतु रास्ते में अपनी माता की मृत्यु का समाचार सुन कर लौट गया। यह घटना सन् १६०५ ई० की है।

उसी वर्ष (सन् १६०५ ई० में) श्चकवर के मरने पर सलीम, 'जहाँगीर' के नाम से दिल्ली के तरकत पर बैठा श्चौर श्चपने बेटे परवेज़ की इलाहाबाद का स्वेदार बडांगीर बना कर मेजा। उसी साल जहाँगीर ने प्रयाग के किले में श्रशोक की लाट पर फ़ारसी श्चच्रों में श्चपनी वंशावली श्चौर श्चपने राज्यामिषेक की तिथि श्चादि श्चकित कराई।

सन् १६०६ ई० में जहाँगीर के बड़े बेट ख़ुनरों ने भी तख़्त पर बैठने का उद्योग किया था। परंतु वह लाहौर के निकट बादशाही सेना से परास्त हो कर पकड़ लिया गया। जहागीर ने उस को श्रंधा कर के कैद कर दिया। मन् १६२२ ई० में ख़ुसरो बुरहानपुर में था। उस के भाई ख़ुर्रग ने (जो पीछे शाहजहां के नाम से तख़्त पर बैठा था) उस को मरवा डाला श्रौर उस का मृतक श्रीर पहले आगरे में लाया गया; फिर वहां से प्रयाग में लाकर ख़ुसरो बागू में गाड़ा गया। इस बागू का विस्तृत बर्यान प्रयाग की ऐतिहासिक इमारतों के प्रकरण में किया जायगा।

सन् १६२४ ई० में जहाँगीर के दूसरे पुत्र खुर्रम ने भी बाप के विरुद्ध सिर उठाया।
उस समय मिर्ज़ा रुस्तम प्रयाग का सुवेदार था। खुर्रम बंगाल और विहार को हस्तगत कर के
पिच्छम की छोर बढ़ा। जहाँगीर ने यह सुन कर अपने दूसरे बेटे परवेज़ को एक बड़ी सेना
लेकर यंगाल के बिद्रोह का दमन करने के लिए जेजा। परंतु वहां परवेज़ के पहुँचने से
पहलें खुर्रम के एक सरदार श्रव्दुला छां ने मूँसी में मोर्चा लगा कर प्रयाग के किले को
हस्तगत करने का प्रयत्न किया। परवेज़ ने यह देख कर तुरंत नाथों के पुल-द्वारा अपनी
सेना को गंगा-पार उतारा और शत्रु को वहां से मार भगाया। श्रव्हुला छां जीनपुर होता
हुआ बनारस पहुँचा। खुर्रम ने यह सुन कर फिर अपनी सेना एकत्रित की और गंगा के
दाहिने किनारे-किनारे टोंस नदी तक आ पहुँचा। इधर सामने गंगा के इस पार दुमदुमा में बाहशाही सेना की ओर से एक सरदार महम्मद ज़मां कुछ आदमी ले कर जीनपुर का
मार्ग रोके पड़ा था। खुर्रम ने यह रंग देख कर उस समय उस से लड़ना उचित न समका
और पनासार के शाट से इस पार उतर आया। यहां महम्मद ज़मां ने उस के रोकने का बहुत

<sup>े</sup> बह स्थान प्रयाग से कोई २० मील पूर्व गंगा के बाँए किनारे पर प्रशास किवाई में है।

र प्रयाग से पूर्व गंगा के शाहने कोर टोंस के किनारे परगवा धरेख में एक मिस गाँव हैं।

उद्योग किया, परंतु वह सफल न हुआ और उस के विवश होकर उल्टा मूँसी की श्रोर भागना पड़ा। लेकिन उधर यमुना पार ख़ुर्रम की सेना, जो टोंस के किनारे पड़ी थी, बाद-शाही सेना से हार कर तितर-बितर होगई, जिस पर इस फगड़े का श्रंत हो गया।

१६२८ ई॰ में जहाँगीर के मरने पर ख़ुर्रम, 'शाहजहां' के नाम से दिल्ली का बादशाह हुआ। कहते हैं, इसी के समय से इस स्थान का नाम 'इलाहा-शाहजहां बास' के स्थान में पक्के तौर पर 'इलाहाबाद' हुआ। शाहजहाँ के राज्यकाल में कोई विशोष उल्लोखनीय घटना प्रयाग में नहीं हुई।

सन् १६५८ ई० में जब औरंगज़ेब अपने पिता शाहजहां के। कैद करके गदी पर बैढा और उस के भाइयों से राज्य के लिए भगड़ा आरंभ हुआ तो उस समय औरंगजेब के बड़े आई दारा शिकोड़ की श्रोर से कासिम बारहा चौ । राजे व प्रयाग का स्वेदार था। जब दूसरी बार दारा शिकोह को श्रौरंगज़ेव की सेना से पंजाब में नीचा देखना पड़ा तो उस समय उस का बेटा सुलैमान शिकोह प्रयाग से तीन मंजिल पश्चिम कड़े के निकट डेरा डाले पड़ा था। वह पिता की हार का समाचार पाकर तरंत प्रयाग के किले में आया। यहां वह एक सप्ताह ठहरा और भविष्य के लिए अपने सरदारों के साथ विचार करता रहा। अंत में यही निश्चय हुआ कि पिता की सहायता के लिए अवश्य जाना चाहिए। तदनुसार वह अपने बाल-बच्चों को यहां छोड़ कर एक बड़ी सेना के साथ गंगा के पार उतरा और रहेलखंड के मार्ग से बाप के पास जाना चाहा, परंतु श्रीरंगज़ेव की सेना ने उस की दारा से मिलने न दिया। इधर पूर्व में श्रीरंगज़ेव का दूसरा भाई श्रुजा बंगाल श्रीर विहार का स्वतंत्र मालिक वन वैठा था। पहले तो उस से और दारा से कुछ अनवन रही, परंतु पीछे कुछ सोच समभ कर दारा ने कारिम को लिख मेजा कि प्रयाग का किला शुजा के हवाले कर दिया जाय। कारिम ने शजा को इस की सचना दी और उस ने तुरंत आकर किले को अपने अधिकार में ले लिया । उधर श्रीरंगज़ेन ने पहले से श्रापने एक सरदार ख़ां ने-दौरां को प्रयाग हस्तगत करने के लिए मेज रक्ला था, परंतु जब औरंगज़ेब को वहां शुजा के पहुँचने का हाल मालम हन्ना. तो उस ने अपने बड़े बेटे महम्मद सुल्तान को भी एक बड़ी सेना के साथ प्रयाग मेजा: और उस के पीछे वह स्वयं भी आया। इधर शजा भी प्रयाग से अपनी सेना के साथ औरंगज़ेब से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। उस के साथ यहां का क़िलेदार क़ासिम भी था । प्रयाग के पश्चिम खलुक्रा में दोनों दलों की मुठमेड़ हो गई और वहां एक धमासान लड़ाई हुई । इस युद्ध में श्रीरंगज़ेव की जीत रही श्रीर श्रुजा हार कर भाग गया ।

<sup>े</sup> भूषण ने इसी घटना का संकेत इन शब्दों में किया है ''दारा की न दौर यह रारि नहीं जानुने की ... '' इत्यादि । देखिए शिवा बावनी का ३९ वां कवित्ता कानुष्टा इस समय फ़तेहपुर के ज़िबे में एक मसिन्द क्रस्वा है ।

प्रयाग का किलेदार कासिम यह रंग देख कर चुपचाप उल्टे पाँव श्रपन किले में लौट श्राया। यहां शुजा ने पहुँच कर फिर किला लेना चाहा, परंतु कासिम ने श्रव की बार उस को घुसने न दिया। श्रतः वह बिवश हो कर लौट गया। इधर शाहज़ादा मुल्तान कुछ सेना ले कर शुजा की खोज में प्रयाग श्राया। क्रासिम ने विचार किया कि इस समय श्रीरंगज़ेव का ही पक्षा भारी है, श्रतएव उसी की श्रधीनता स्वीकार करने में कुशल है। तदनुसार उस ने किले की कुंजी बिना किसी रोक-टोक के मुल्तान के हवाले कर दी। उस के स्थान में ख़ान-दौरां यहां का किलेदार बनाया गया श्रीर क्रासिम श्रीरंगज़ेव के पास श्रागरे चला गया। यह घटना सन् १६६१ ई० की है।

श्रीरंगजेव के समय में फ्रांस का प्रसिद्ध यात्री टैवर्नियर भारत की सैर के लिए श्राया था। ६ दिसंबर सन् १६६५ ई० को वह 'श्रालमचंद' से नाव-द्वारा प्रयाग में पहुँचा। उस ने यहां का तत्कालीन वृत्तांत इस प्रकार लिखा है—

"हलाहाबास ( = इलाहाबाद ) एक बड़ा शहर है, जो गंगा श्रीर यसुना के संगम की नोक पर बसा हुआ है। यहां ( किले में ) तराशे हुए पत्थर का एक बहुत ही सुंदर महल है, जिस के गिर्द दोहरी खाँई है। इस महल में स्वेदार रहता है, वह भारत के उच्च श्रेणों के अधिकारियों में है। कोई मनुष्य बिना सरकारी आज्ञा के गंगा या यसुना-पार नहीं कर सकता। सुके इस के लिए प्रातःकाल से दोपहर तक नाव पर प्रतीचा करनी पड़ी। श्रंत में एक डच डाक्टर की कृपा से आज्ञा-पत्र मिला। यहां प्रत्येक लदी हुई नाव का चार रूपया महसूल लिया जाता है। किनारे पर एक दरोग्रा इस बात की जाँच कर के लिखता है कि कहां किस प्रकार का माल जाता है ।"

टैवर्नियर केवल एक दिन यहां उद्दर कर बनारस चला गया, इस लिए और कुछ हाल यहां का नहीं लिखा।

सन् १६६६ ई० में महाराज शिवाजी श्रपनी विलक्षण चतुराई और श्रपूर्व कार्य-कौशल के द्वारा दिल्ली में औरंगजेब के कपट-जाल से मुक्त हो कर, मधुरा होते हुए प्रयाग पधारे ये और यहां दारागंज में किसी पंडे के यहां छहरे थे। दिल्लिणीय यात्रियों के श्रिधिकांश पंडे श्रव भी इसी महले में रहते हैं। शिवाजी का पुत्र शंभु (संभा) जी उस समय वालक या। श्रतएव मार्ग की यकावट से उसे बहुत कष्ट हो रहा या। महाराज उस को उक्त पंडे या किसी श्रन्य विश्वासपात्र व्यक्ति के यहां सुरक्तित छोड़ कर श्राप यहां से काशी होते हुए श्रपने देश को चले गए। कुछ लोगों का कहना है कि जिस के यहां संभाजी रहा या उस का नाम 'कवि कलस' या, जिस का संभाजी ने गदी पर बैठने पर श्रपना मंत्री बनाया था।

ूप्रयाग से कुछ दूर पश्चिम, जहां ई० ब्राई॰ ब्रार० की लाइन बड़ी सड़क ( ग्रांड

<sup>े</sup> दैवनियर, 'द्रे विश्स इन इंडिया' १६७६, जिस्द १, पृ० ६३-६४

द्रक रोड ) को काटती है, एक छोटा सा गाँव 'सिपहदार गंज' के नाम से बसा हुआ है। यह बस्ती उसी समय का चिह्न स्वरूप है। सन् १६६२ से लेकर सन् १६६६ ईं कि सिपहदार खां यहां का सूबेदार रहा था। उसी ने इस स्थान को आपने नाम से बसाया था।

शाहजहां के राज्यकाल के पश्चात् यदाप श्रीरंगजेव की कूट-नीति से दारा शिकोह को दिल्ली का राज्य नहीं मिला, तो भी हम देखते हैं कि प्रयाग में दारा के श्रनेक चिह्न श्रव तक पाए जाते हैं। किले के उत्तर मुहला 'दारागंज' श्रीर कड़े के पास क्रस्वा 'दारानगर' तो स्पष्ट ही उस के नाम से बसे हुए हैं। परंतु हमें खोज करने से प्रयाग से चार मील पश्चिम बड़ी सड़क से थोड़ा दाहने क्रोर एक श्रीर ऐसी बस्ती का पता लगा है, जिस के विषय में बहां के पुराने लोगों का कहना है (श्रीर हम ने स्वयं वहां के एक मुसलमान सज्जन के यहां एक हस्तिलिखत पुस्तक में लिखा हुआ देखा है ) कि उस बस्ती को दारा शिकोह की पत्नी 'नादिरा बेगम' ने बसाया था। इस बस्ती का नाम 'बेगम सराय' है इस सराय की कुछ पुरानी दीवारें जहां-तहां अब तक बनी हुई हैं, जिस से लगा कर लोगों ने घर बना लिए हैं, उस के पूर्वीय विशाल फाटक की मिहराव श्रमी सन् १६२५ ई० की वर्षा में गिरी है। पश्चिम का फाटक पहले गिर चुका था, जिस के बड़े-बड़े पत्थर अब तक उस स्थान पर पड़े हुए हैं। यह सराय खुल्दाबाद की सराय से किसी श्रंश में छोटी न थी, बरन उस के फाटक खुल्दाबाद के फाटक से कहीं ऊँचे थे, परंतु श्रव उन का शंघ बहुत ही जीर्य अबस्था में है और इस लिए कुछ दिनों में उन का भी चिह्न न रहेगा । काल-चक्र का यही नियम है, किसी किन ने ठीक ही कहा है:—

## मिटे नामियों के, निशां कैसे कैसे

सरायें प्रायः सड़क के किनारे होती हैं, परंतु यह सराय वर्तमान पक्की सड़क से तीन फ़लांग के लगभग उत्तर की त्रोर हट कर है। इसी प्रकार इस स्थान से काई १२ मील पश्चिम एक त्रीर पुरानी बस्ती ज्ञालमचंद है। मुसलमानी समय के इतिहासों में उस की

<sup>ै</sup> इन का नाम रोग्न नवास हुसेन था, जिन का देशत हो गया है। इन के सक्के सब शहर में महज़ा बृहीधुर में रहते हैं।

<sup>े</sup> नाविरा परवेश की बेटी और बाहाँगीर की पोली श्री, जो सन् १६२४ ई० में पैदा हुई थी। सन् १६२६ में मरी और बाहीर में पिर्वामीर के आश्रम में गाड़ी गई।

<sup>3</sup> वह प्राम इस पुराक के खेलक के वाप-यादों का जन्म-स्थान है। इस लिए उस ने इस स्थान का ऐतिहासिक चनुसंचान करके कुछ प्रथिक कुतांत क्षित्रना प्रपना कर्तव्य समस्रा है। पाठक कमा करेंगे। "जवनी अन्मस्मिरण स्वर्गांत्रि गरीयसी।"

भी चर्चा 'सराय श्वाल मचंद' के नाम से बहुधा आई है। यह स्थान भी बर्तमान पक्की सड़क से कुछ दूर उत्तर की ओर इट कर है। बात वह है कि उस समय बड़ी सड़क ( श्रांड ट्रक रोड ) कुछ उत्तर की ओर इट कर गंगा के किनारे-किनारे इन स्थानों में से होती हुई गई थी। सन् १७८२ ई० में एक अंगरेज़ यात्री बार्ज फ़रेस्टर ने इन सरायों में अपने उहरने का उल्लेख किया है। औरंगजेब के राज्य-काल में सरकार इलाहाबाद में ११ महाल और ५५१२ गाँव थे १।

सन् १७०७ ई० में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उस समय से ले कर सन् १७१२ ई० तक अब्दुल्ला लां प्रयाग का हाकिम रहा। उस समय उस का और उस के माई हुसैन अली का दिल्ली दरवार में ऐसा रंग जमा हुआ था कि वे लोग 'वादशाह गर' कहलाते वे अर्थात् जिस को चाहते थे, वादशाह बनाते थे।

श्रीरंगज़ेव के मरने पर उस का बेटा 'श्राज्य ग्राह' तज़्त पर बैठा। तब ये लोग उस के नौकर बने रहे। परंतु जब पीछे आज़म का भाई मुश्रज़म उस को लड़ाई में मार कर 'बहादुर शाह' के नाम से बादशाह बन बैठा। तब ये लोग बहादुर शाह के बेटे आज़ीमुश्शान के पत्त् में हो गए, जो उस समय बंगाल का स्वेदार था। उस ने अपनी और से इलाहाबाद का स्वा अब्दुल्ला को और बिहार उस के भाई हुसैन अली को दे दिया।

१७१२ ई० में यहादुर शाह के मरने पर उस का बेटा जहाँदार शाह के नाम से गहीं पर बैठा । अज़ीमुरशान के। उस के भाइयों ने मिल कर एक युद्ध में मार बाला । इस लिए उस का बेटा फर्यन्तियर जो उस समय बंगाल में था, पटना पहुँचा और इन दोनों भाइयों ( अब्दुला और दुसेन अली ) से सहायता माँगी । हुसैन अली पटना से प्रयाग को चला, परंतु उस के पहले इन दोनों भाइयों के षड्यंत्र की ज़बर दिल्ली में पहुँच गई थी। वहां से राजे महम्मद ख़ां अब्दुला की जगह पर प्रयाग का स्वेदार नियुक्त हुआ। वह आढ इज़ार खवार और चौदह हज़ार पैदल सेना ले कर प्रयाग की ओर चला। अब्दुल ग्रम्फार नामक एक और योदा उस के साथ कर दिया गया। जब ये लोग कड़े के निकट पहुँचे तो वहां का स्वेदार सरबुलंद ख़ां भी इन की सहायता के लिए साथ हो गया। इधर से अब्दुला ने भी अपनी सेना इन लोगों से लड़ने के लिए भेजी। प्रयाग से पश्चिम आलमचंद में इन दोनों सेनाओं की युठमेड़ हो गई। पहले कुल दिन इधर-उधर की कहा-सुनी में व्यतित हुए। इतने में फर्यंज़िस्यर पटना से आ गया और अब्दुला मी जो कुल दिनों के लिए किले में घर गया था, युक्त हो गया। तब वह स्वयं और सेना ले कर आगो बढ़ा और आलमचंद में अपने आदमियों से जा मिला। वहां लड़ाई ख़िड़ गई। कोई छः घंटे तक दोनों और

<sup>े</sup> सर पहुनाम सरकार, 'इंडिया मन् जीरंगक्रेय ।

की सेनाओं में घमसान युद्ध होता रहा । इधर से अन्दुला उघर से अन्दुल ग्रफ्तार बड़ी चतुराई से अपने-अपने दल का संचालन कर रहे थे। इतने में एक बड़ी विचित्र घटना हुई। न जाने किस तरह संमवतः अन्दुला के कीशल से बादशाही सेना में एक बारगी यह हला मचा कि उन का नायक अन्दुल ग्रफ्तार मारा गया। वस फिर क्या था ! यह सुनते ही उघर के सिपाहियों के पाँव उसाइ गए। और वे मैदान छोड़-छोड़-कर शाइज़ाद-पुर की ओर भाग निकले, यद्यपि यह बात सर्वथा भूठ थी। अन्दुल ग्रफ्तार स्वयं अपनी पगड़ी हाथ में लिए चिल्लाता फिरता था कि 'मैं जीता हूँ'। परंतु उस हुल्लड़ में कीन सुनता था, जिधर जिस की सींग समाई माग निकला। यह घटना २ अगस्त सन् १७१२ ई० की है। इस प्रकार सहज हो में विजय-लक्ष्मी अन्दुल्ला के पद्ध में रही। वह आलमचंद से प्रयाग लीट आया और यहां १२ नवंबर को उस से और फ़र्इज़िसयर से मेंट हुई। उस समय फ़र्इज़िसयर की सेना भूसी, सराय बाबू और सराय जगदीश में डेरा डाले पड़ी थी। इस अवसर पर उस ने भूसी, सराय बाबू और सराय जगदीश में डेरा डाले पड़ी थी। इस अवसर पर उस ने भूसी में शोज़ तक़ीर की कृत्र की ज़ियारत (दर्शन) की। उस की सेना गंगा के इस पार उतर कर सिपहदारगंज में उहरी और वह अन्दुल्ला से समम्भीता करके जहाँदार से लड़ने के लिए आगे वढ़ा।

उस लड़ाई (सन् १७१३ ई०) में जिस में जहाँदार मारा गया और फ़र्क्षियर उस की जगह गद्दी पर बैठा, छ्वीले राम नागर ने भी फ़र्क्ष्रिस्यर की बड़ी सहायता की थी। यह एक गुजराती आसाण था और जहाँदार के समय में केापविमाग का मंत्री था। फ़र्क्ष्रित्यर ने इस उपलक्ष्य में उस की प्रयाग का स्वेदार बना कर मेज दिया और अब्दुल्ला की प्रधान मंत्री बना कर अपने पास बुला लिया। छ्वीले राम बड़ा बीर पुरुष था। वह इन सैयद-संधुक्कों ( अब्दुल्ला और हुसैन अली) से दबता न था। अतः इन लोगों ने उस के विषद्ध बादशाह के कान भरने आरंभ किए। बादशाह इन के हाथ में कठपुतली बना हुआ था। ये लेगा जो कुछ चाहते थे, उस से हुक्म दिला देते थे। निदान अगस्त सन् १७१६ ई० में तंग आकर छवीले राम खुल्ला-खुला इन के विषद्ध हो गया। हुसैन अली ने उस के

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इस समय प्रचाग के एक कवि भीचर ने भवने 'श्रंगनामा' नामक कान्य में इस युद्ध का वर्षक इस प्रकार किया है :---

<sup>&</sup>quot;तेहि बीच कुकि पर घोर तें तरवारि कम कम कम परी।

कर जगी तीरन की महा अनु जगी सावव की करी।

'यह कवाई कितनी देर सक हुई वी है इस के विषय में वह जिलता है :--
बुई पहर उस्सक पसक भट रन सिंधु पार व पावहीं

र शेख़ तकी एक प्रसिद्ध मुसलमान फ़कीर वे को सन् १३२० में पैदा हुए वे और १३८७ में मरे वे। पुरानी फूँसी में इन की कम समुद्र क्रवाले टीले के दक्षिण गंगा के किनारे पर है। वहां साथ में एक बार कार्सिक में मेला सगता है।

प्रयाग के किले से बेदलल करने के लिए आगरे से कुछ सेना मेजी। सरते में और भी कई मसलमान सरदार अपने-अपने आदिमियों का ले कर उस के साथ हा लिए। छवीलेशम चपने भतीजे गिरिधर बहादर के। किले में छोड़ कर आप एक बड़ी सेना ले कर उन लोगों से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन एक-दूसरे का ऋभी आमना-सामना भी न हन्ना था कि अकस्मात खबीलेराम का देहांत है। गया। यह सन कर मुसलमान योद्धा बड़े खुश हए और इस घटना का उन्हों ने एक प्रकार की ताईद ग़ैनी (देनी सहायता ) समस्ती। उन में से एक का नाम अन्दल नबी ख़ां था। उस ने शाहज़ादपुर में उहर कर गिरिधर बहादर से फहला मेजा कि यदि तुम किला ख़ाली कर दो तो तम के। अवध की सबेदारी मिल जायगी। गिरिधर ने इस वचन का विश्वास न कर के किला छोड़ने से इन्कार कर दिया । इस पर उन लोगों ने और भी सेना इकटी कर के फ़र्वख़ाबाद के नवाब महस्मद ख़ां बंगश के। साथ से कर प्रयाग के किसे पर बड़े समारोह के साथ चढ़ाई की। इधर गिरिधर ने भी पूरी तैयारी कर रक्ली थी। आस-पास के समस्त बडे-बडे हिंद जमींदारों और बढ़-सिंह बंदेला के। अपना सहायक बना रक्ला था। किले में कई वर्ष के लिए रसद भी जमा कर ली थी। दोनों च्रोर से लगभग सात दिन तक सिर-तोड लडाई डोती रही। बादशाही सेना के कई योदा बरी तरह घायल हुए, परंतु क़िला फ़तेह न हुआ। अंत में संधि के लिए फिर बातचीत आरंभ हुई। गिरिधर बहादुर का पहले तो यही कहना था कि जब तक चचा (खबीतेराम) की वर्षी न है। जाय वह इस स्थान की छोड़ नहीं सकता। श्रंत में उस ने साफ़ कडला मेजा कि सके तम लोगों की किसी बात का विश्वास नहीं है। यदि राजा रकचंद स्वयं जाकर वचन दें तो मैं किला छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इस कहा-सुनी में महीनों बीत गए। इतने में इधर दिल्ली में फ़र्क्:लियर की जगह पर महम्मदशाह ( स० १७१९ ई० में ) तख्त पर वैठा. रत्नचंद महम्मदशाह के दरबार के एक ऊँचे दर्जे के पदाधिकारी थे। सैयद बंधुम्ली ने उन के। इस अताड़े के निपटाने के लिए प्रयाग मेजा।

सन् १७२० ई० के अप्रैल महीने में राजा रखचंद कुछ सेना साथ ले कर प्रयाग आए और यहां गिरिधर बहादुर से मिल कर उस के विश्वास दिलावा कि इस किले के बदले उस के अवध की स्वेदारी, राजा की पदवी के साथ मिलेगी, जिस में उस के हर प्रकार के पूरे अधिकार रहेंगे; तथा ३० लाख कपया नक्कद, गेतियों की माला, जड़ाऊ ख़लझत् हायी सहित बादशाह के दरबार से मिलेगा। गिरिधर ने इस के स्वीकार कर लिया और ११ मई १७२० के अपना कुल ख़ज़ाना, माल असवाव और बाल-बच्चों के ले कर किले से चला गया।

गिरिधर के क़िला छोड़ने पर ऋहमद ख़ां इस में रहने लगा। अगले साल महम्मद ख़ां बंगरा प्रयाग का स्वेदार हुआ और सन् १७३२ ईं० तक यह स्वा उसी के झिकार में रहा। वह प्रायः फ़र्कख़ाबाद में रहा करता था। यहां उस की ओर से कभी उस का बेटा अकबर ख़ां और कभी उस का भाई अहमद ख़ां काम-काज करते थे, उन्हीं दिनों बंदेल-संडके महाराज छुत्रसाल ने यसुना-पार प्रयाग की सीमा तक बादशाही इलाके पर ऋषिकार

जमा लिया । महम्मद ज़ां दिल्ली दरबार के आज्ञानुसार उन से लड़ने के लिए इसी किले में तैयारी कर के यमुनापार उतरा । यह लड़ाई सन् १७२५ ई० से ले कर लगमग चार-पाँच वर्ष तक छिड़ी रही ।

सन् १७३२ ई० में यह सूना सरबुलंद खां को मिला। उस ने अपनी और से रोशन ख़ां को अपना नायन बनाकर मेजा। परंतु सन् १७३५ ई० में फिर महम्मद ख़ां यहां का स्वेदार हुआ। उस समय सर बुलंद ख़ां दिल्ली में था। उस ने यह सुनकर अपने एक और नायन शाहनिवाज़ ख़ां को लिखा कि वह महम्मद ख़ां को क़ब्ज़ा न दे। इधर भदोही और कंतित के राजा महम्मद ख़ां की सहायता के लिए पहुँचे। शाहनिवाज़ उस समय सिंगरीर के क़िले में पहुँच गया था। वह कर्तींचन (उपनाम लच्छागिर) के घाट से गंगा के इस पार उतरा, परंतु यहां उस के पहले ही अरैल में उस के नायन सैयद महम्मद ख़ां और राजा से लड़ाई ख़िड़ गई थी, जिस में पहले तो महम्मद ख़ां हारा, फिर अंत में राजा हार कर विजयपुर की ओर चला गया। इस घटना के पश्चात् कुछ दिनों तक यह सूना महम्मद ख़ां बंगश ही के अधिकार में रहा, परंतु सन् १७३६ ई० में फिर सरबुलंद ज़ां के। मिल गया।

इस के परचात् सन् १७३६ ई० में अमीर ख़ां उम्दतुल् मुल्क यहां का स्वेदार हुआ । सन् १७४३ ई० में वह मारा गया । तब यह स्वा अवध के नवाब सफ़दर जंग को मिला । वह प्रायः दिल्ली या कभी-कभी अवध में रहा करते थे । यहां उन की आरे से आमिल या नायव काम-काज करते थे ।

उन के समय में मराठों ने यहां बहुत उत्पात मचाया। सन् १७३६ में नागपुर के राघोजी भोसला ने प्रयाग पर चढ़ाई की झौर यहां के झामिल झुजा ख़ां को मार कर शहर को लूटा झौर बहुत-सा माल यहां से ले गए। सन् १७४२ ई० में फिर उन्हों ने प्रयाग पर धावा करना चाहा, परंतु जल्द ही उन को गायकवाड़ से लड़ने के लिए मालवा की झौर चला जाना पड़ा। प्रयाग में दारागंज के समीप नागवास् का मंदिर झौर पक्का घाट उन्हीं के बनवाए हुए बतलाए जाते हैं।

मराठे सन् १७३६ ई० से मधुरा प्रयाग और काशी के तीर्थ स्थानों को सदैव के लिए अपने अधिकार में रखना चाहते थे। अतः वे सन् १७६१ ई० तक इन स्थानों से कुछ-न-कुछ कर 'चौथ' के नाम से बराबर बस्ल करते रहे। सन् १७४४ ई० के लगभग पेशवा और . राघो जी के बीच में यह संधि हुई कि प्रयाग से जो कुछ कर मिलेगा वह बालाजी का भाग समभा जायगा।

<sup>े</sup> प्रमाग नगर में रोशन ज़ां के बाग का चिह्न क्षव तक सीज्द है, जो करेता बाग-वासी सदक के पूर्व नहीं बस्तों में है। इस बाग में रोशन को की क्षम शब्दर की दक सुंदर दासाम में बनी हुई है।

सन् १७४६ ई० में नवाब सफदर जंग की क्योर से राजा नवल राय प्रयाग के क्यामिल नियुक्त हुए । उन्हों ने नवाब के आज्ञानुसार फर्ण लाबाद के बंगश पढ़ानों पर चढ़ाई की । वहां के नवाब महम्मद सां वंगश की विषवा मालिया बेगम उपनाम बीबी साहिना ने संधि के लिए प्रार्थना की । नवल राय ने ५० लाख पर मामला तय किया । परंतु पीछे बीबी के साथियों ने यह रक्षम देना स्वीकार नहीं किया । इस पर नवल राय ने फ़र्ण लाबाद पहुँच कर वहां के किले पर कल्ला कर लिया और बीबी तथा उस के पांच बेटों को कैद कर के लड़कों को प्रयाग के किले में मेज दिया । लेकिन उन की मां को उस के साथियों ने नवल राय के किसी तरह जोड़-तोड़ लगाकर खुड़ा लिया । उस के पीछे फ़र्ण लाबाद के पढ़ान महम्मद लां को अपना सरदार बनाकर नवल राय के हलाके में लूट-मार करने लगे । इस पर नवल राय अपनी सेना लेकर उन लोगों को दबाने के लिए आगे बढ़ा । खुदागंज में पहुँच कर लड़ाई छिड़ गई । नवल राय हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का संचालन कर रहा था और शत्रुओं पर स्वयं तीर चला रहा था । अंत में उसी युद्ध में बड़ी वीरता के लाथ काम आया । यह घटना सन् १७५० ई० के अगस्त महीने के आरंभ में हुई थी । प्रयाग के आया ।

<sup>े</sup> हकी म सबमुखरानी सां-इत 'तारीफ़-सवय' किरद सम्मल में किया है कि नवस राम (खरे) सकतेना (तैदल मुताफ़िरीन के सलुसार सांवास्तव) कावस्य या और परगवा इदावा का मौरूसी कानूनगो था। पहले-पहल सन् १७२० ई० में राजा रसचंद्र का ज्यान उस के गुयां को चोर आकर्षित हुचा। और फिर धीरे-धीरे वह सपनी योग्यता से सफ़ब्र बंग का बज़शी (दीवाय) हो गया। वह शासन-प्रवंध बना दब या और साथ ही सैनिक योग्यता भी अब्दी रखता था। उस ने सबध में पहुँव कर नवाव को सेवा के बहुत पुधारा। १ हज़ार सवार उस के सधकार में थे; इस के सिवाय बहुत से ज्यादे और तोपक़ावा भी था। वह सपने सामने सब को हर महीने वेतन शुक्रवाता था। प्रत्येक गाँव की कमा वह स्वयं खुव बाँच-पहचास करके तबनीज़ करता था और कभी उस से अधिक नहीं तेता था। प्रमा उस के स्थाय से बहुत प्रसन्ध थी, सज़बना को ज़र्मीश्वर सिर उठाता उस को वह स्वयं पहुँव कर वंद देता था।

र फ़रुज़ाबार से १७ मीस परिचम और दक्ति।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> एक मुसलमान कृति ने राजा की सूरयु पर क्रारसी आचा में निम्नलिखित पर्य रचना की यी, जिस के चंतिम नाक्य 'दे नवस सुद्धां' से जनजब के दिसान से सन् ११६३ दिजरी निकलता है।

روان کود خون یقی جو بنا جو - ادا گود حق ٹیک موبنا مو -زیزدری رسیدند حورد ملکہ:یفارر بور رے تول سوخ رو -

<sup>(</sup> रवांकर्ष सूने वक्षां जूनज् । सदा कर्ष इकके नमक मृत्रम् । जित्रकृत्यं रसीवृंद हुरो सकक । बयारो बरो ये वतक सुर्फ़ रू ।।)

किले के निकट, कीटगंज से मिला हुआ। 'तालाब नवल राय' का महल्ला और फ़्रीज़ाबाद तथा उन्नाव ज़िले में 'नवल गंज' इन्हीं नवल राय के बसाए हुए बतलाए जाते हैं।

सफ्दर ज़ंग को नवल राय की मृत्यु पर बड़ा शोक हुआ और उन्हों ने पठानों पर कोधित होकर प्रयाग के क़िले में महम्मद ख़ां के पाँचों बेटों को बड़ी निर्दयता से मरवा बाला।

श्रहमद ख़ां इस लड़ाई से निपट कर कनीज तक वढ़ा, परंतु यह सुन कर कि बकाउल्ला ख़ां जो नवल राय स्थान में प्रयाग में नियुक्त हुआ था, तथा, श्रमीर ख़ां (पहले-वाले अमीर ख़ां उमदतुल मुल्क का भतीजा) श्रीर राय प्रतापनारायग्र इत्यादि सफ़दरजंग की श्रोर से उस से लड़ने के लिए आ रहे हैं, वह लखनऊ हो कर फ़्राँसी चला आया। यहां प्रयाग के आमिल अली कुली ख़ां से उस की मुठ-मेड़ होगई। इतने में बकाउक्ता इत्यादि भी यहां पहुँच गए। परंतु यह देख कर कि अहमद ख़ां का नायब शादीख़ां उस की सहायता के लिए आ रहा है, ये लोग किले में चले आए। अहमद ख़ां यहां किला लेने के लिए आया था। प्रतापगढ़ के राजा पृथ्वीपति सिंह भी उस की सहायता के लिए अपनी सेना लेकर आए। इतने में सफ़दरजंग भी पहुँच गया। तब अहमद ख़ां सामने उस पार चला गया और अपनी तोपों को पुरानी फ़ूँसी के टीलों पर लगा दिया। किला विर गया। दैवयोग से उन दिनों कोई पाँच हज़ार नागा साधुओं का एक अखाड़ा यहां त्रिवेशी में स्नान करने आया था। उस के महंत का नाम इंद्रगिरि था। उस ने अपने साथियों से क्रिलेवालों की बड़ी सहायता की। बक्नाउक्ता ख़ां ने यमुना में अरैल की ओर एक पुल बनवाया था। किले में उसी रास्ते से हिच्याल फाटक के द्वारा रसद आती थी। बनारस से राजा बलवंत सिंह अहमद ख़ां की सहायता के लिए फूँसी में पहुँचे और उक्त पुल पर अधिकार जमा लिया। तब बक्ना उक्ता

इस का जाव यह है कि "उस ने श्याचेत्र में शत्रुओं के रक्त की निवर्ध वहा वीं और स्वाने स्वामी का नमक बाब-बाब खुकाया। स्वर्ग से देवदूत और अध्यस्ताओं ने प्रशंसा के साथ दन का स्वागत किया।"

एक और कवि ने मात्रा में इस प्रकार कहा थाः— ' नवक से मर्च शाज़ी को पहुँच गोकों से मारा है '

४ भ्रास्त १७२० ई० को बाबमक में, को कागपुर से ७ मील पूर्व है, गंगा के तर पर नवस राथ के शब का दाह-कर्म हुआ भीर उन के सक्के-वासे समावस मेथ दिए गए।

मयाग के वारागंत्र मुद्दश्कों में राय बाबुकाक का एक प्रसिद्ध बराना है। यह खोग कारीन्यां सकसेने हैं चौर वपने को राजा नवक राय का वंशन बतकाते हैं। इस में संदेद नहीं कि इस के पास नवक राय संबंधी कनेक चीज़ें मिक्की हैं। एक तो उस का रंगीन चित्र था, बिस को अब क्कानक म्यूज़ियम ने से किया है। उस के क्षवके खुराहाक राथ के नाम से कुछ क्ररमान हैं गया एक उस की कम्म-पत्री कुछ खंडिन मिस्नी है। वे सब काग़ड़ अब प्रयाग के स्यूजिसियक स्युज़ियम में हैं। इंडकी से उस का कम्म-संबद १०६६ मालूम होता है।

सां किले से बाहर निकल कर अपनी सेना को मैदाम में साया । किला और शहर के बीच में मोर युद्ध हुआ । उस दिन राजा पृथ्वीपति तिंह की सहाबता से सहमद ख़ां की जीत रही । उस को गंगा पार से मंसूर असी खां के भी मदद मिलती थी । इस युद्ध में बकाउला ख़ां के अच्छे अच्छे योघा काम आए और वह स्वयं भी पुल को उस आर भगा दिया गया । फिर भी किले पर अहमद ख़ां का अधिकार न हो सका । इस लड़ाई में प्रयाग की बड़ी दुर्दशा हुई । सारा शहर किले से ले कर ख़ुलदाबाद तक फूँका और खूटा गया और सैकड़ों मनुष्य कृ दी बनाए गए । केवल शोज़ महम्मद अफ़ज़ल का दायरा और दिरयाबाद बचा रहा, जहां पढ़ानों ने पहले ही से क़क्ज़ा कर लिया था ।

सितंबर सन् १७५० ई० से ले कर कोई पाँच महीने तक किला थिरा रहा। ग्रंत में ग्रहमद ख़ां ने यह सुन कर कि उस के नायब शादी ख़ां की कोयल के पास मराठों से हार हो गई है, वह फ़र्दख़ाबाद चला गया और उस का बेटा महमूद ख़ां भी फ़ूँसी छोड़ कर उसी ग्रोर कुच कर गया।

मुसलमानों के समय में प्रयाग का यह झंतिम युद्ध था। इस के पीछे फिर यहां और कोई उक्कोल योग्य लड़ाई नहीं हुई। दिल्ली में उस समय श्राहमदशाह तक्त पर था।

सन् १७५८ ई० में महम्मद कुली ख़ां प्रयाग का हाकिम था। उस समय अवध में उस का चचेरा भाई ग्रुजाउद्दौला 'सफ़दर जंग का बेटा' स्वेदार था और दिक्की में 'आलमगीर सानी (दितीय) वादशाह था। उस ने अपने बेटे 'आली गौहर' को, जो पीछे 'शाह आलम' के नाम से बादशाह हुआ। बंगाल का स्वेदार बनाकर मेजा। परंतु वहां उस समय अप्रेजों की सहायता से मुशिदाबाद के मीर जाफ़र का अधिकार हो गया था। इस लिए 'आली गौहर' ने अपनी सहायता के लिए अवध से ग्रुजाउद्दौला को बुला मेजा। वह (ग्रुजाउद्दौला) वड़ा चतुर और काट-पेंच का आदमी था। उस ने आकर प्रयाग के स्वेदार महम्मद कुली ख़ां से, बंगाल से लौटने के समय तक, यहां के किले में अपने बाल-बच्चों और नौकरों के रहने के लिए आता लेली; और तत्पश्चात् कुली खां को भी आली गौहर के साथ लेकर पटना चला गया। वहां पहुँच कर ग्रुजाउद्दौला ने नजफ़ खां को प्रयाग मेजा कि वह तुरंत कुली ख़ां के आदमियों को किले से बाहर निकाल कर उस की आरे से किले पर क़ब्ज़ा कर ले। कुली ख़ां को जब इस त्रिश्वासपात का पता लगा, तो वह तुरंत प्रयाग को लौटा। परंतु रास्ते में काशी के राजा बलवंत सिंह वे ग्रुजाउद्दौला की आजा से उस को बेर कर

<sup>ै</sup> प्रयाग के ज़िले में सिंगरीर के निकट मंस्रावाद एक गाँव है, वहां मंस्र अली ज़ा के वंशव अब एक रहते हैं।

<sup>े</sup> जनक क्रो सक्रदर बंग के भाई मिक्री गुहिसन का शासा था। उस को क्यपन से इसी क्रों ने बेटे के समान पासा था।

र किन्हीं-किन्हीं इतिहासों में कार्यत सिंह के स्थान में प्राथध के राजा नेनी वहादुर का बाम सिसा है।

पकड़ लिया और उस (शुजाउदौला) के पास मेज दिया। शुजाउदौला ने पहले तो कुछ दिनों तक कुली झां को कैद रक्खा फिर झंत में उस को मरवा डाला। इस प्रकार सन् १७५६ ई॰ में प्रयाग का किला और स्वा शुजाउदौला के हाथ लगा।

उसी साल ज्यालमगीर सानी दिल्ली में मारा गया । ज्याली गौहर उस समय बंगाल में था। पिता के मरने की ख़बर सन कर वह वहीं 'शाह ब्रालम' के नाम से बादशाह बन यैदा । ग्राजाउदीला उस को अपनी मुझी में किए हुए था । उस की सलाह से शाह आलम बंगाल और विहार में अंग्रेजों से कई बार लड़ा और हारा । शजाउहीला लग भग दी वर्ष तक शाह बालम को एक प्रकार से अपना कैदी बनाए इधर-उधर लिए बमता फिरा। ब्रांत में बकतर की लड़ाई में जो सन १७६४ ई० में हई. शजाउदीला अंग्रेज़ों से हार कर माग गया। बाब शाहम्रालम की भाँखें खलीं। उस को अंग्रेजों के सैनिक-बल का अच्छी तरह अनभव हो चका था. अतः उस ने बिना किसी संकोच के अपने को उन के हवाले कर दिया। श्रंग्रेजों ने शाह श्रालम के श्रात्म-समर्पश पर उस का वहा सम्मान किया । सर रावर्ट फ्लेचर साहब, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक उब अंगी के रैनिक अप्रसर थे, स्वयं बादशाह को लेकर प्रयाग आए। यहां का किला वेर लिया गया, परंतु थोड़ी-सी रोक-टोक के पश्चात् किलोदार ने स्वयं किला इवाले कर दिया। यहां पहुँच कर शाह आलम ने नियमपूर्वक श्रंप्रेज़ों से संधि करली, जिस के अनुसार बंगाल, विहार श्रीर उड़ीसा की दीवानी की सनद एक दरबार करके लार्ड क्राइव को दी गई. जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय गवर्नर थे। शाह ब्रालम को बंगाल के नवाब भीर कासिम से जो २५ लाख रुपया सालाना कर मिलना निश्चित हुन्ना था. उस की बसली का भार भी कंपनी ने जपने ऊपर ले लिया। इस के सिवा शाह आलम को कुछ नकद रुपया भी नज़राने के नाम से मिला: और इलाहाबाद से लेकर कोड़ा तक के इलाक पर उस का ऋधिकार दे दिया गया । बादशाह खसरू बाग में चैन के साथ अपने दिन काटने लगा और किले पर अंग्रेजों का अधिकार रहा।

उस समय शुजाउदौला इधर-उधर व्मता फिरा। जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए उस के सहायता नहीं मिली, तो बह भी अंत में लाचार होकर सन् १७६५ ई॰ में अंग्रेज़ों की शरण में आ गया। कहते हैं कि पिछली लड़ाई में १०-१२ वर्ष के दो अंग्रेज़ बालक उस के हाथ लग गए थे, जिन को उस ने बहुत सुख से रक्खा था। उन्हों ने शुजाउदौला को विश्वास दिलाया कि यदि तुम हमें सुरक्ति कंपनों के अधिकारियों के हवाले कर दोगे, तो अंग्रेज़ तुम को तुम्हारे सुबे पर फिर बहाल कर देंगे। अत: वह उम लड़कों को इस अध-सर पर अपने साथ प्रयाग लाया और उन्हें लाई आहव को सौंप दिशा, जो उस समय विशेष-

<sup>ै</sup> देखिए संधि-पत्र मं ० २० की चौथी भारा जो इक्षाहाबाद में १६ धागस्त सन् १७६४ हैं० को बिजी गई थी। यह इस्राह्म इक्षाहाबाद के किसे से सेकर कामपुर तक था।

तया इसी लिए यहां आया था। आहर ने नवान का नड़ा सत्कार किया। और उसे उस के पुराने स्वा अवध और इलाहाबाद पर, सिना उस माग के जो शाह आलम को पहले दिया जा चुका था, किर अधिकार दे दिया।

किन्हीं-किन्हीं इतिहासों में यह भी लिखा है कि १७६७ ई० में शुजाउदौला ने प्रयाग का किला, चुनार के किले के बदले में अंग्रेजों का दे दिया था। इस से यह मालूम होता है कि सन् १७६४ ई० में जब पहले-पहल अंग्रेज़ों ने प्रयाग के किले का घर कर ले लिया था तो संधि होने पर फिर शुजाउदौला का दे दिया होगा।

मई सन् १७७१ ई • तक शाह आलम प्रयाग ही में रहा। इस के पीछे उस के दिल्ली पहुँच कर तज़्त पर बैठने की धुन समाई। इस मतलब के लिए उस ने अंग्रेज़ें। की मर्ज़ी के विद्य मराठों के संधि कर ली, जिस का सार यह था कि यदिं बादशाह १० लाख रूपया मराठों को देवे तो वे उस को सारे राज्य पर अधिकार दिला देंगे। निदान शाह आलम यहां से उठ कर दिल्ली चला गया और मराठों ने उस संधि के अनुसार प्रयाग पर अधिकार जमाना चाहा। परंतु यहां के आमिल मुनीवहीला ने उन को अधिकार देने से इनकार कर दिया; और अंग्रेज़ों से सहायता माँगी। इस पर अंग्रेज़ों ने मराठों को रोका और प्रयाग से कोड़ा तक के इलाक़ें पर, जो शाह आलम को दिया गया था, अधिकार कर लिया। पीछे सन् १७७३ ई • में अंग्रेज़ों ने यह इलाक़ा ५० लाख रुपए पर शुजाउदीला के हाथ बेच डाला।

सन् १७७५ ई॰ में शुजाउदीला मर गया और उस की जगह उस का बेटा श्रास-फ़ुदौला गदी पर वैठा। उस से और अंग्रेज़ों से २१ मई सन् १७७५ ई॰ को एक संधि हुई जिस में यह निश्चय हुआ कि २ लाख ६० इजार ६० महीना वह अंग्रेज़ों को, उस पलटन के निमित्त दिया करेगा, जो उस की रहा के लिए अवध में रक्ली जायगी।

सन् १७८७ ई॰ में कंपनी के तत्कालीन गवर्नर लार्ड कार्नवालिस झौर नवाब से लिखा-पढ़ी हुई, जिस के ऋनुसार उक्त रक्तम बढ़ कर ५० लाख रुपया सालाना हो गई।

त्रासफ़ुद्दीला के समय की दी हुई अनेक माफ़ियां अन तक प्रयाग के ज़िले में चली जाती हैं। यहाँ उन की पत्नी शम्युन्तिसा नेगम का देहांत हुआ था, जो उस से कष्ट हो कर प्रयाग चली आई थी। पीछे उस का शव गाइने के लिए लखनऊ मेज दिया गया।

सन् १७६७ ईं• में आसफ़ुद्दौला की मृत्यु हो गई। उस के उत्तराधिकारी नवाब सम्रादत ऋली ज़ां ने एक संधि-पत्र के द्वारा, जो २१ फरवरी सन् १७६८ ईं० के। लिखा गया, ऊपर की रक्रम को बढ़ा कर ७६ लाख रुपया सालाना कर दिया, तथा प्रयाग का किला

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इंदीर के तुरकोत्री राव होजकर और ग्वाकियर के महादबी सेंचिया से ।

<sup>े</sup> देखिए ७ सितंबर १७७३ ई० का संथि-पत्र को बनारस में क्षिता गया था।

श्रंभेजों को दे दिया, परंतु यह रक्म सदा बाकी में रहा करती थी। इस क्षिए उक्त नवाब ने <sup>२</sup> १४ नवंबर सन् १८०१ ई० को श्रंभेजों के साथ लखनऊ में फिर एक संधि की, जिस के श्रनुसार इस सालाना रक्म श्रीर पिछली बाकी के बदले में प्रयाग का ज़िला श्रीर इलाकों के साथ, सदैव के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। बस उसी समय में प्रयाग में मुसलमानों के शासन-काल का श्रंत हो गया।

<sup>े</sup> इस के पहले २० मार्च १०७२ हैं० को एक संधि-पत्र विका गया था, जिस में यह विरच्छ हुआ था कि प्रयाग के कियो पर शुकाउदीला का अधिकार रहेगा । उस में अंपनी की पस्तरम नवान की और से रहेगी; और अन नवान को कियो की आवश्यकता होगी तो सुनना देने पर १० दिन के भीतर किया खार्बी कर दिया आवगा।

<sup>े</sup> यह संधि-पत्र बास्तव में १० नवंबर १८०१ ई० को समावक में सिसा गया था, परंतु इस की चंतिन स्वीकृति कंश्रेज़ों की चोर से १४ ववंबर को बनारस में हुई थी। इस की सातवीं चारा में यह कर्त वी कि सन् १२०६ फ़स्तवी के चारंग अर्थात् २२ सितंबर १८०१ से इस इकाक़े पर कंपनी का अधिकार सममा कायगा।

## चौथा ऋध्याय

## प्रयाग अंग्रेज़ी राज्य में

जब प्रयाग में अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ तो उस समय मार्किस अब् वेलेसली ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत के गवर्नर-जनरल ये। हम पीछे बता आए हैं कि अकबर के समय में इलाहाबाद के अंतर्गत १० सरकारें (ज़िले) और १७७ परगने थे। परंतु नवंबर १८०१ ई० में जब यह स्वा अंग्रेज़ों का मिला तो इस में केवल ५ सरकारें थीं, जिन के परगनों की संख्या २६ थी। वे ५ सरकारें थें थीं—इलाहाबाद, कड़ा, मानिकपुर, भटघोरा (बारा) और कोड़ा। उस समय फ़तेहपुर-इँसवा भी इलाहाबाद ही में सम्मिलित था, परंतु परगना किवाई इस से पृथक् था।

सन् १८१६ में परगना किवाई अवध से लेकर प्रयाग के ज़िले में सम्मिलित किया गया; और १८२५ में सरकार ने कड़ा और केड़ा, कुछ पुराने परगनों को लेकर एक प्रथक ज़िला 'फ़तेहपुर' का बनाया। तब से इस ज़िले में चौदह परगने रह गए जो अब तक हैं। नौ तहसीलों में बारा की तहसील अक्टूबर १६२५ में तोड़ कर करछुना में मिला दी गई है। शेष तहसीलों के स्थान में केवल इतना परिवर्तन हुआ है कि तहसील मंक्तनपुर सन् १८४३ के लगभग तक 'पिच्छम सरीरा' में और तहसील सिराधू सन् १८६५ तक दारानगर में रही थी।

सन् १८४१ से १८६२ तक ज़िले की सीमा में इतना और हेर-फेर हुआ है कि कुछ गाँव परगना कड़ा से फ़तेहपुर में और खैरागढ़ से मिज़ांपुर के ज़िले में मिलाए गए हैं।

इलाहाबाद के सब से पहले कलक्टर मिस्टर ए॰ ऋहमूटी ये, जिन के नाम से 'मुट्टीगंज' का मुहला बसा है।

मार्च सन् १८२६ से डिविज़नल कमिश्नरी स्थापित हुई। मिस्टर रावर्ट वालों यहां के पहले कमिश्नर हुए थे। श्रव यहां के श्रंप्रेज़ी-शासन-प्रवंध का कुछ इतिहास लिखा जाता है। श्रंप्रेज़ी राज्य पहले बंगाल से आरंभ हुआ था। इस लिए यहां का शासन भी पहले कुछ दिनों तक बंगाल ही के शासकों-दारा होता रहा। सन् १८३६ ई॰ में ४१ ज़िलों का एक श्रलग प्रांत 'पश्चि-मेलर-देश' केनाम से बनाया गया । श्रेत उस की देख-रेख के लिए प्रयाग में एक लेफ्टिनेन्ट गवर्नर नियुक्त किया गया। परंतु एक साल पीछे, राजधानी हलाहाबाद के स्थान में आगरा बना दी गई, और सन् १८५७ के बलवे तक वहीं रही। हाई कार्ट सन् १८४३ तक यहां रहा, इस के पश्चात् आगरा चला गया; पीछे, सन् १८६८ ई॰ में फिर प्रयाग में आग गया। 'बोर्ड अब् रेवेन्यू' सन् १८३१ में स्थापित हुआ और तब में वह बराबर यहीं रहा।

पहले प्रयाग की क्या अवस्था थी ? इस का वर्णन इम कुछ पुराने यूरोपीय अधकारों तथा यात्रियों की पुस्तकों से उद्धृत करते हैं।

सन् १६६५ ई॰ में फ्रांस का एक प्रसिद्ध जौहरी टैवर्नियर प्रयाग में आया था। उस ने अपने विवर्त्स्य में लिखा है—

"यह एक बड़ा नगर है, जो गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है। यहां गढ़े हुए पत्थर का एक सुंदर महल बना हुआ है, जिस में गवर्नर रहता है। यह हिंदुस्तान के बड़े हाकिमों में से है। द्र दिसंबर का में एक बड़ी नौका-दारा गंगा के पार उतरा, जिस के लिए गवर्नर के आजा-पत्र को मुक्ते सबेरे से दोपहर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। नदी के दोनों और एक-एक घाट-दारोग्रा रहता है, जो किसी यात्री के बिना आजा लिए जाने नहीं देता और यह भी देखता है कि किस प्रकार का माल-असवाब उन के पास है। प्रत्येक बड़े छकड़े की ४ रुपया और छोटे की १ रुपया चुंगी देनी पड़ती है। नाब का महसूल इस के आतिरिक्त है ।"

सन् १८१५ ई॰ के ईस्ट इंडिया कंपनी के गैज़ेटियर में लिखा है कि "उस समय यहां १० घरों में ६ कचे ये। शहर में कुछ ही ईट की इमारतें थीं। अफ़ीम, शकर, नील और कमास यहां से देसावर का जाया करता था।"

सन् १८२४ में विशाप हेबर ने यहां का वर्णन इन शब्दों में किया है:-

'प्रयाग दो नैसर्गिक भाराश्चों के संगम के ऊपर त्रिकोशा भूमि पर बता हुआ है। इस की स्थिति बहुत ही अनुकृल स्थान पर है, जैसा कि भारत में किसी बड़े नगर के लिए

<sup>3</sup> इस समय काँसी और अवस के बारहों ज़िले इस गाँत में नहीं थे, परंतु अलमेर, विक्रो, रोहतक, गुरगाँव और हिसार इसी में सम्मिक्ति वे।

२ वहाँ के सब से पहुंचे केफ़िरनेन्द गवर्नर सर सी॰ टी॰ सिटकाफ़ थे।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> टैबर्निवर, 'ट्रॅबेक्स इन इंडिया' किस्त १, अध्यान ८, ए० १३-१४

होना चाहिए। इस का अल-बायु शुष्क और स्वास्थ्यवर्षक है। नगर के भीतर घर बहुत रही और गलियां बड़ी बेढंगी हैं। अधिकांश बस्ती यमुना के किनारे पर है १। ''

सन् १८२६ में मि० स्किनर ने यहां के माध-मेले को देख कर इस प्रकार लिखा था:--

'यह एक धार्मिक मेला था, जो दो धाराओं के संगम पर एकत्रित हुआ था। वहां मुमे कोई वस्तु विकती हुई नहीं मालूम हुई। केवल स्नान-ध्यान और पूजा-पाठ ही वहां का मुख्य कार्य-कलाप था। बहुत से तख़्त ८-१० फुट के लगभग जीकोर, जिन में ऊँचे-ऊँचे पाये लगे थे, पानो में (किनारे के निकट) रक्खे हुए थे। उन पर बड़ी-बड़ी छुतियां लगीं थीं, जिन के नीचे प्रायः लोग वैठ कर विआम करते थे। पंडे जो प्रत्येक यात्री के एक विल- इंग् प्रकार के गुरु मालूम होते थे, मध्य में आतन जमाए हुए थे। वे अपनी जगह से हिलते न थे। उन के हाथ में मालायें थीं और वे अपने यजमानों की पारलीकिक कामनाओं की पूर्ति की व्यवस्था करते थे। यह एक बड़ा ही मनोरंजक हुए था। कियां त्योहार के धराऊ कपड़े पहने हुए थीं, और गुलाबो रंग की चादरें ओढ़े जन-समूह में दूर से हिंगोचर होती थीं रे।"

सन् १८३७ में राबर्ट साहब ने लिखा था :--

"प्रयाग का वर्तमान नगर विशेषतया किले के पश्चिम यमुना के किनारे बसा हुआ। है। इस की स्थिति बहुत ही उत्तम है, परंतु बस्ती में वरों की दशा बड़ी हीन और शोक-जनक है ।"

सन् १८४५ में जर्मनी के एक यात्री केप्टन बान ज्ञोरली ने यहां के लिबिल स्टेशन के विषय में लिखा था:—

"फ़ीजी और सिविल अफ़सरों के बँगलों और के ियों से, जिन के हर्द-गिर्द सुंदर-सुंदर बाटिकाएं लगी हुई हैं, इस स्थान की बड़ी शोभा है। मारत में बहुत कम ऐसी जगहें हैंगगी, जहां ऐसी सुंदर, युडौल और इस ढंग की हमारतें बनी हों। बड़ी-बड़ी चौड़ी सड़कों हैं, जिन के बीच-बीच में कुचों की पंक्तियां लगी हुई हैं। इन में कोई किला, कोई शहर और कोई अन्य प्रसिद्ध स्थान को चली गई है।"

मार्क दुइन ने भी सिनिल स्टेशन के विषय में इस प्रकार लिखा था: ---

"यह एक ऐसा नगर है, जिस में चौड़ी-चौड़ी छायादार सहकें हैं; और बीच-बीच में पर्याप्त श्रंतर होने से बहुत ही सुंदर और चित्ताकर्षक हैं; और जिस में एक धनाठ्य

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> विशय हेक्स, 'ट्रेवेस्स', जिस्सू १, काव्याव १३, ए० ३३

र स्किनर, 'प्रसाद्धांग हुन इंडिना', जिल्द २, ४० २१३ (खंदन, ३=३३)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> राबर्ट, 'सीम्स चन् हिंदुस्तान'।

सह्दय पुरुष के लिए, अवकाश के समय, सोबने-विचारने के लिए पर्याप्त सामग्री उपस्थित है। बँगले बड़े-बड़े अहातों के बीच में, सुंदर घने हतों की खाया में एकांत में स्थित हैं, और उन में बड़े-बड़े चित्रकार तथा समृद्धशाली व्यापारी अपना कारोबार करते हैं। यहां नगर के लोग अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए सवारियों पर आते हैं।"

मिस्टर डब्ल्यू एस् केन का प्रयाग के विषय में कहना है-

"जिस भूमि की नोक पर प्रयाग उपस्थित है, वह एक ही उपजाऊ स्थान है। भारत में और कहीं ऐसे सुंदर इन्न और बाटिकाएं नहीं पाई जातीं। जाड़े भर गुलाब तथा अन्य प्रकार के फूल ख़ूब खिलते हैं। यहां का सिविल स्टेशन अपनी चौड़ी-चौड़ी सहकों, सुंदर छायादार रास्तों, अच्छे-अच्छे बँगलों, बड़े-बड़े चौरस ब्राहातों और बगीचों के साथ कोई ६-७ वर्ग मील में फैला हुन्ना है।" <sup>9</sup>

सिपाही विद्रोह के समय यहां जी-जो मुख्य घटनाएं हुई थीं, अब उन का संस्थेप से उस्नेख किया जाता है।

सन् १८५७ में प्रयाग में गोरों की सेना बिल्कुल न थी। केवल एक देशी पल्टन न० ६ कर्नल सिमसन के कमांड में थी। इस के सिवा थोड़े से देशी तोपची थे। क्रिले में भी इसी पल्टन (न०६) के थोड़े से सिपाही नियुक्त थे।

जब श्रक्तसरों को श्रन्य स्थानों में विद्रोह फैलने का समाचार मालूम हुआ तो उन्हों ने तोपख़ाने के ६० गोरों और फ़ीरोज़पुर रेजीमेंट के २०० सिक्सों को तुरंत बुलाकर क़िले में ठहरा दिया।

१२ मई को मेरठ की कारत्स तोड़नेवाली ख़बर प्रयाग की जनता में पहुँची ! उसी समय से नगर में बेचैनी फैल गई । वाज़ार में खाने-पीने की चीज़ों की दर बहुत बढ़ गई । रोज़ नाना प्रकार की गुपैं उड़ा करती थीं । बलवाइयों के मुखिया अपने साथियों को उत्ते-जित कर रहे थे । परंतु अभी तक नगर में उपद्रव ख़िड़ा नहीं था । एक दिन कुछ नावें आदे से लदी हुई यमुना में जा रही थीं । किनारे पर उन्हों ने लंगर डाला । मजिस्ट्रेट ने नाव-वालों के बनियों के हाथ माल बेचने के लिए हुक्म दिया । इस पर बड़ा शोर मचा । सारा बाज़ार यंद हो गया और यह संदेह हुआ कि अब यहां भी जल्दी ही उपद्रव मचा चाहता है । शहर के बदमाशों को सिपाहियों के विगड़ने का हाल मालूम न था, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने इस बात के ख़िपाने के लिए बहुत प्रवंध कर रक्खा था । लेकिन एक दिन पलटन न० ६ के सिपाहियों ने दो प्रेवातियों को, जी लाइन में आए थे, ख़ौड़ दिया । उन लोगों ने शहर के बदमाशों के बहकाने में बड़ा भाग लिया ।

१६ मई को सर हेनरी लारेंस ने कुछ सवार प्रतापगढ़ से जिले के अधिकारियों की

<sup>े</sup> केन, 'पिक्यरेस्क इंडिया'।

सहायता के लिए मेजे। ये लोग ख़ज़ाना और जेल की रह्मा के लिए नियुक्त किए गए। उस समय यहां के ख़ज़ाने में तीस लाख रुपए के लगभग थे। उस को क़िले में भेजने के लिए गाड़ियां मँगवाई गई। परंतु अधिकारी-गागु बड़े असमंजस में थे। इधर पल्टन न० ६ के सिपाहियों के साथ मेजना उचित न समभा गया। उधर यह संदेह या कि क़िले में इतना रुपया देख कर सिक्खों के मुँह में कहीं पानी न भर आए। इतने में सर हेनरी लारेंस का तार आया कि सिक्खों का भी विश्वास न किया जाय; केवल गोरों की सेना से क़िले की रह्मा की जाय। इस पर ख़ज़ाना जहां-का-तहां ही रक्खा रहा, कहीं नहीं भेजा गया।

५ जून को कानपुर से जनरल हीलर का तार आया कि सब यूरोपियन किले में रक्ले जाँय। इस पर वे सब, सिवा पल्टन न० ६ के अप्रसरों के, किले में चले गए। कुछ अंग्रेज़ी सौदागरों ने अपनी दूकानें न छोड़ों। यहां को देशी पल्टन न० ६ के सिपाहियों पर पहले अप्रसरों के बहुत भरोसा था। परंतु ४ जून को जब यह ख़बर इलाहाबाद में पहुँची कि बनारस के सिक्ल रेजीमेंट न० ११ के कुछ सिपाही विगढ़ कर इधर आ रहे हैं, तो यहां की पल्टन की अवस्था भी डावाँडोल हो गई।

६ जून को दोपहर के पीछे एक परेड किया गया | उस में सिपाहियों को गवर्नर-जन-रत की चिद्वी पढ़ कर सुनाई गई, जिस में इन के चाल-चलन की प्रशंसा की गई थी | उस को सुन कर सिपाही बहुत प्रसन्न मालूम हुए |

उसी दिन शाम को इस पल्टन की एक कंपनी लेफ्टनेंट हिक्स और हारवर्ड के कमांड में, जिन के साथ दो तोपें भी थीं, दारागंज में नाव के पुल की रज्ञा के लिए मेजी गई, क्योंकि बनारस के बलवाइयों के आने का समाचार यहां पहले ही से पहुँच जुका था।

ह बजे रात को जैसे ही तोप दगी, इन सिपाहियों ने एक आतशबाज़ी का बान (हवाई)
छोड़ा। उस के जवाब में तुरंत वैसा ही बान छावनी से छूटा। बस उसी समय से बिट्टोह
आरंम हो गया। दारागंज से दोनों तोपें ले कर ये लोग छावनी की ओर
के जुन १०५७ ई॰ चल दिए। लेफ्टनेंट हिक्स दो और अंग्रेज़ों के साथ विद्रोहियों की
कैद में पड़ गए। परंतु अंधेरे में वे किसी तरह भाग कर गंगा के रास्ते
से किले में पहुँच गए। लेफ्टनेंट हारवर्ड वोड़ा दौड़ा कर 'आलोपी-बाग़' पहुँचे, जहां
लेफ्टनेंट एलेक्ज़ैन्डर अपनी सेना लिए पड़े थे। उन के सिपाही भी विगड़ गए और अंत
में वे मारे गए। लफ्टनेंट हारवर्ड वहां से भाग कर किसी तरह किले में पहुँचे। वहां इस
ख़बर के पहुँचते ही पहले सिक्स अलग एक बैरिक में कर दिए गए थे। तत्पश्चात् पल्टन
न॰ ६ के सिपाहियों को डरा कर उन से हथियार रखवा लिए गए, और वे किले से बाहर

उसी रात को छावनी में जो उस समय कर्नलगंज के उत्तर 'चाथम लाइन' में थी, कुछ श्रंमेज़ श्रफ़सर खाने को बैठे थे कि पल्टन में बिगुल बजा। बिगुल सुन कर ये लोग दौड़ पड़े परंतु बहां पहुँचने पर मारे गए। इन में से केवल तीन श्रंमेज़ किसी तरह भाग कर किले में पहुँचे। इस के पश्चात् कई श्रंभेज़ श्रफ्तसरों का बध हुश्रा। विद्रोहियों ने ख़ज़ाना लूटा श्रीर गंगा पार कर के फाफामऊ पहुँचे। उस समय उस के पश्चिम शहाब-पुर में एक छोटा-सा किला था। संग्रामसिंह वहाँ का ज़मींदार था। उस ने बलवाइयों से ख़ज़ाने का रुपया लेकर रसीद दे दी, श्रीर उन लोगों को श्रपने यहां नौकर रख लिया।

इधर शहर के बदमाश उठे, जिन में अधिकांश छीतपुर श्रीर समदाबाद के मेवाती थे। पहले उन्हों ने जेल का फाटक तोड़ा। उस में से लगभग तीन हज़ार कैदी निकल मागे। इन लोगों ने सिविल-स्टेशन, छावनी श्रीर शहर को ख़्ब लूटा श्रीर फूँका। श्रंगज़ों के सिवा बंगालियों और अन्य धनाट्य लोगों पर भी हाथ साफ़ किए। दूसरे दिन पुलीस भी बिगड़ गई। सवेरे कोतवाली पर विद्रोहियों का हरा मंडा लहराने लगा। परगना चायल में मँहगाँव का एक मौलवी लियाक़त श्रली था। वह उधर के बलवाइयों का सरदार बना। उस ने ख़ुस-रोबाग़ में आकर डेरा जमाया और अपने को दिला के बादशाह का स्वेदार प्रसिद्ध किया। सारांश यह कि जिधर जिस की सींग समाई उसी श्रोर वह मुखिया बन कर लूट-मार करने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही उपहब मचा रहा।

श्रंत में ११ जून को कर्नल नील बनारस से गोरों की कुछ सेना ले कर श्राए। १२ जून को उन्हों ने दारागंज ले लिया। १३ जून को फूँती में बलवा मचा, जिस के दमन करने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मिस्टर विलक कुछ सिक्ल और गोरे सिपाइी लेकर बड़ां गए। कीडगंज को भी उसी दिन सिक्ल और वालंटियरों ने अपने अधिकार में कर लिया। १५ जून को कीडगंज और मुद्दीगंज पर पूरा कब्ज़ा हो गया और उक्त मौलवी तोप और बहुत सा सामान छोड़ कर भाग गया। १७ जून को ज़िला मजिस्ट्रेट मिस्टर कोर्ट ने कोतवाली ले ली, और दूसरे दिन सिविल स्टेशन, दरवाबाद, सिदयापुर और रस्तुलपुर पर अधिकार हो गया। इस प्रकार शहर में जल्द ही शांति होगई। परंतु देहात की आगा के बुक्ताने में कुछ दिन लगे।

सब से श्रिधिक उपद्रव गंगापार हुआ । यहां विद्रोहियों के कई श्रृ थे । मिस्टर मेन, जो पहले बाँदा के कलक्टर थे, गंगापार में शांति स्थापित करने के लिए नियुक्त हुए । उन के पास थोड़ी सी सिक्खों की पैदल सेना और कुछ सवार थे । पहले वह पूर्व से बनारसवाली सड़क पर हनुमानगंज तक गए । फिर वहां से फूलपुर गए । वहां विद्रोहियों से उन की मुढ़मेड़ हुई । जनवरी सन् १८५८ ई० में ब्रिगेडियर केम्बल ने मनसैता नदी पर सलोन के नायब-नाज़िम को परास किया । इस पर उस के साथियों ने आकर सोराँव पर अधिकार कर लिया और फाफामऊ तक फैल गए । उधर जनरल फ़ैंक जौनपुर से कुछ सेना ले कर आए

<sup>ै</sup> ये गाँव वहां पर ये अहां कव कर फ़ंड-पार्क (कंपनी वारा) बना हुआ है ! इन मेवातियों के वंशन कव कविकांश कररसुद्दवा के उत्तर मीराँपुर, तुबसीपुर और रख्कपुर में रहते हैं !

श्रीर नसरतपुर में इन लोगों पर श्राक्रमण कर के उन्हें श्रवभ की श्रोर भगाया। इतने में मिस्टर मेन सोरॉव पहुँचे श्रीर उस पर उन्हों ने ऋषिकार कर लिया।

झंतर्वेद में बड़ी सड़क के किनारे के ज़मींदार और परगना अथरबन में दिढ़ाबल के एक ज़मींदार ने अधिक उपद्रव किया। उस समय मंक्रनपुर में मुंसकी थी। बाबू प्यारे मोहन बनरजी वहां के मुंसिफ थे, उन्हों ने बड़ी बीरता से इधर के विद्रोहियों से लड़ कर उन्हें परास्त किया। तब से उन को लोग 'फ़ाइटिंग मुंसिफ' अर्थात् 'लड़ाक् मुंसिफ' कहा करते थे। यमुनापार में इस उपद्रव का बहुत कम प्रभाव रहा। अर्त में जुलाई सन् १८५८ ई० में देहात में भी शांति हो गई।

इस विद्रोह के समाप्त होने पर सरकार द्वारा विद्रोहियों को दंड भी ख़ूब दिया गया। शहर ख़ौर गाँवों में ख़ूब घर-पकड़ हुई। वाग्नियों को प्राया-दंड दिया गया झौर उन की जायदादें ज़ब्त हुई। मले ख़ादिमयों के लिए यह वड़े संकट का समय था। गाँवों में कितने बेचारे घर-पकड़ के भय से घरबार छोड़ कर वाल-वसीं को लिए हुए दिन दिन भर नालों ख़ौर खेतों में छिपे रहते थे।

फिर मुख्य-मुख्य बलवाइयों के मुक्कदमें सुनने के लिए कुछ अफ़सरों का एक कमी-शन वैठा और छान-बीन के पश्चात् जो लोग दोषी पाए गए उन को उचित दं दिया गया और उन की जायदादें ज़ब्त की गईं।

परंतु इस वृतांत से यह न समकता चाहिए कि सारा प्रयाग उस समय सरकार के विकद हो गया था। ऐसे विकट समय में यहां के बहुस से रईसों और सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनेक प्रकार से सरकार की सहायता की थी। बहुतों ने कितने अंग्रेज़ों और उन के बाज-बच्चों को बचाया। सरकारी पल्टनों को रसद पहुँचाई और तहसीलों में ख़ज़ाने की रहा की। पीछे सरकार ने भी उन की इस सेवा का उचित पुरस्कार दिया। बाप के लाल बनस्पति सिंह को ५०००) और डैय्या के लाल तेजबल सिंह को ६०००) सालाना मालगुज़ारी का इलाका और जीवन-पर्यत 'राजा' की पदवी मिली। इसी प्रकार घोकरी के ठाकुर शिवपाल सिंह, तारडीह के ठाकुर आसापाल सिंह, पूलपुर के राय मानिकचंद, मऊ के शेख़ नसीकहीन, आनापुर के बाबू शिवशंकर सिंह, उदिहन के पांडे शिवसहाय, बीरपुर के ठाकुर अयोध्या बख़्या सिंह, सराय आक्रिल के ठाकुर ज़ालिम सिंह और शाहपुर के ठाकुर नथन सिंह, शहर में लाला मनोहरदास, लाला बाबूलाल कलवार और दारगंज के बड़ी कोठीवालों इत्यादि को इलाके और किन्हीं किन्हीं को पदिवयां भी सरकार से ख़ैरज़्वाही में मिलीं।

इस प्रकार यह उपद्रव प्रयाग में कोई सवा वर्ष के भीतर समाप्त हुआ; और इसी के साथ इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्याधिकार का भी आंत हो गया ! विद्रोह के समाप्त होने पर भारत के शासन-प्रबंध में बहुत-कुछ हेर-फेर हुआ। सन् १८५८ की पहली नवंबर के किले के पश्चिम यमुना किनारे उस स्थान पर जहां अब मिन्टो-पार्क वन गया है, तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का वह प्रसिद्ध घोषणा-पत्र पढ़कर सुनाया, जिस का एक-एक शब्द दया, च्या और आशा से परिपूर्ण था। उस समय तक इस देश का राज्य-प्रबंध 'ईस्ट इंडिया कंपनी' के हाय में ठेके के रूप में था। इस बोपणा के साथ इस का सीधा संबंध इंग्लैयड के नरेशों के साथ हो गया।

लार्ड कैनिंग का संबंध प्रयाग से बहुत कुछ है। उन के नाम से यहां का नया सिविल स्टेशन बना जो कैनिंग-टाउन' से संचिप्त हेकिर ऋव कर्निंगटन' कहलाता है। एक बड़ी लंबी-चौड़ी सड़क भी उन्हीं के नाम से सिविल लाइन के बीच से हेकिर निकली है। यहां की बड़ी-बड़ी अंग्रेज़ी दूकानें प्रायः इसी सड़क पर हैं।

सन् १८५६ ई० में प्रांतिक सरकार की राजधानी आगारे से उठ कर स्थायी रूप से फिर प्रयाग में आई। उसी के साथ गवर्नमेंट प्रेस भी वहां से आया। पहले जब तक उस की इमारत नहीं बनी थी, वह उस स्थान में रहा जहां पायोगियर-प्रेस रहा है। सन् १८७४ में जब प्रेस का मकान बन कर तैयार हुआ, तब वह उस में आया। यह इमारत तीन लाख पैतालीस हज़ार रुपए की लागत से बनी थी। राजधानी होने पर प्रयाग में बहुत-सी सरकारी संस्थाओं का प्रादुर्भीव हुआ। उन में से कुछ का इतिहास नीचे लिखा जाता है।

सन् १८५८ में चौक की वह इमारत बनी जिस में अब चुंगी का दफ्तर है। चायल से सदर तहसील उढ कर पहले-पहल उसी में आई थी। सन् १८७३ में तहसील की वर्तमान इमारत कलेक्टरी के पास बनी। तब वह उढ कर उस में गई। इस के पीछे चुंगीवालें भवन में केातवाली कुछ दिनों तक रही। केातवाली का पुराना स्थान वही है जहां वह अब है। सन् १८७४ में म्युनीमिपेलिटी ने ७५,१६३ रपए की लागत से नई केातवाली बनवाई। तक यह इमारत ख़ाली है। गई, और इस में चुंगी घर के दफ्तर इत्यादिक आ गए।

सन् १८६१ में कालविन-डिस्पेन्सरी बनी। सन् १८६८ में क्रवघर स्थापित हुन्ना। गवर्नमेंट प्रेस के पश्चिम, जो चार बड़ी-बड़ी ऊँची इमारतें एक ही तरह की बनी हुई हैं. वे सन् १८७० में १३ लाख रुपए की लागत से तैयार हुई थीं। पीछे जब हाई कोर्ट में जगह की तंगी हुई तो कई बार यह प्रश्न उठा कि हाईकोर्ट का नया भवन यहां बने या लखनऊ में १ दोनों त्रोर से खूब खींचा-खींची हुई त्रीर कुन्न दिनों तक समाचार-पत्रों में बाद-विवाद मी होता रहा। श्रांत में यही निश्चय हुन्ना कि हाई कोर्ट यहीं रहे। तब उस का नया वर्तमान मवन १५ लाख रुपए की लागत से बनवाया गया श्रीर २७ नवंबर सन् १६१६ के तत्कालीन वायसराय लार्ड रीडिंग द्वारा उस का उद्घाटन संस्कार हुन्ना।

सन् १८७० ई० में मेटिश्रोरोलाजिकल श्रवज़रवेटरी श्रर्यात् शीतोष्ण-परीच्चक-वेध-शाला स्थापित हुई, जिस के। यहां लोग 'इवाघर' कहते हैं।

ज़िले की कचहरियों में 'जजी' पहले यमुना के पुल के पास पश्चिम की झोर थी और

जिस इमारत में अब जजी है उस में पहले कुछ दिनों तक 'बोर्ड आव् रेवेन्यू' का दफ्तर था। सन् १८७० में जब बोर्ड उठकर वर्तमान भवन में गया तब इस में जजी यमुना किनारे से उठ कर आ गई।

कलक्टरी का पुराना स्थान वही है. जहां वह अब है, परंतु उस की वर्तमान इमारत सन् १८८६ में बनी थी। उस बीच में जब यह बन रही थी, कलक्टरी कुछ दिनों तक नार्मल स्कूल बाली इमारत में और कुछ दिनों वर्तमान दीवानीवाले भवन में रही थी। उन दिनों दीवानी उठ कर प्रयाग स्टेशन के पूर्व कंकरवाली काठी में चली गई थी।

पहले फूलपुर और मंभनपुर में भी मुंनिफियां थीं, परंतु ग्रदर के पीछे, तोड़ दी गईं। किमश्नरी पहले भरद्वाज के टीले पर थी। पीछे उठ कर वर्तमान स्थान में गई। उस का पुराना बँगला बहुत दिनों तक 'भरद्वाज बोर्डिंग हाउस' के नाम से म्योर सॅट्रल कालेज के विद्यार्थियों का निवास स्थान रहा। पीछे उस में आग लग जाने से वह स्थान ख़ाली है। गया। श्रव सन् १६२२ से म्युनीसिपेलिटी ने उन जगह 'जवाहर पार्क' के नाम से एक बाग लगवा दिया है। शिद्धा-विभाग की इमारतों का वर्णन उत्तरार्घ में लिखा जायगा।

श्रव ग़दर से इधर की कुछ मुख्य-मुख्य घटनात्रों का उन्नेख किया जाता है—

सन् १८८८ में यहां पहले-पहल 'इंडियन-नेरानल-कांग्रेस' का ऋषिवेरान हुआ। उन दिनों यहां के एक मात्र नेता स्वर्गीय पंडित अयोध्यानाथ जी थे। वह बढ़े इत-प्रतिक और उत्साही पुरुष थे। उन्हों ने कांग्रेस के जन्म-काल ही से उस में अग्र माग लेना आरंभ कर दिया था। उन दिनों राजनैतिक च्लेत्र में काम करना सुगम न था। कारखा यह था कि एक ओर जनता उस में योग देने में संकंच करती थी, दूसरी ओर ऋषिकारी वर्ग की हिंह में बह आंदोलन नवीन होने के कारखा संदेह की वस्तु थी। ऐसी प्रतिकृत अवस्था में पंडित जी ने प्रयाग में कांग्रेस को निमित्रत किया, यद्यपि इस के लिए उन को बहुत-कुछ कष्ट उठाना पड़ा। यहां तक कि ऋषिवेशन करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिलता था। अंत में दर-भंगा कैसल मिल गया, जिस में मिस्टर जार्ज यूल के सभापतित्व में यहां पहली बार कांग्रेस का जलसा हुआ। उस की स्वागत-कारिखी-समिति के सभापति स्वयं पंडित जी हुए थे। यह कांग्रेस की चौथी बैठक थी।

कहते हैं, पंडित सदनमोहन मालवीय जी के राजनैतिक गुरु पंडित अप्रोध्यानाथ जी ही थे। सन् १८६२ में ५२ वर्ष की अवस्था में पंडित जी का देहांत हो गया। उस के बहुत दिन पीछे कोई १५-१६ वर्ष हुए, उन की स्मृति में नगर में एक अयोध्यानाथ--हाई स्कूल' खुला था। परंतु लोगों की उदासीनता से शीघ ही बंद हो गया। फिर उस के पश्चात् यहां किसी का घ्यान उन का स्मारक स्थापित करने की आगेर नहीं गया।

इस के पश्चात् सन् १८६२ में यहां दूसरी बार कांग्रेस की बैठक मिस्टर उमेशचंद्र बनरजी के सभापतित्व में उसी दरभंगा कैसल में हुई । ब्राव की पंडित विश्वंभरनाथ जी वकील हाई कोर्ट स्वागताध्यच हुए थे। सन् १६१० में यहां तीसरी बार कांग्रेस का श्रिविशान किले के उत्तर मैदान में एक पंडाल में हुआ था, जिस के श्रध्यक्त सर विलियम वेडरबर्न थे और पंडित सर सुंदरलाल जी ने स्वागत-समिति के सभापति का श्रासन महत्त्वा किया था।

उसी समय यहां सरकार की श्रोर से एक महती प्रदर्शिनी भी हुई थी, जो प्रयाग के हितहास में चिर स्मरणीय रहेगी। उस के पहले भी सन् १८६४ में यहां एक प्रदर्शिनी का होना पाया जाता है, परंतु उस में श्रीर इस में श्राकाश-पाताल का श्रंतर था। यह प्रदर्शिनी हतनी बड़ी तैयारी श्रीर समारोह के साय हुई थी कि इस को एक प्रांतिक प्रदर्शिनी के स्थान में श्रिलिश-भारतीय प्रदर्शिनी कहना अनुचित न होगा। यह विशाल प्रदर्शिनी किले के पश्चिम यमुना किनारे लगभग २०० बीचा भूमि पर दिसंबर सन् १६१० से तीन महीने तक बराबर खुली रही थी। इस को लग-भग श्राठ लाख दर्शकों ने देखा श्रीर इस पर साढ़े इक्कीस लाख रुपए के लगभग व्यय हुए थे। भारतवर्ष में पहले-पहल इसी श्रवसर पर हवाई जहाज़ उड़ाए गए थे। इस प्रदर्शिनी के देखने के लिए इस देश के समस्त राजो-महाराजों श्रीर गएय-मानों के श्रातिरिक्त श्रन्य देशों से भी बहुत लोग श्राए थे जिन में जर्मनी के युवराज भी थे।

उस समय सर जान हीवेट इस प्रांत के लेफ्टनेंट गवर्नर थे । उन्हीं की प्रेरणा से यह प्रदर्शिनी यहां हुई थी। उन्हों ने इस को अनुपम बनाने में कोई कसर नहीं उठा रक्खी थी।

यह प्रदर्शिनी इतनी बड़ी थी कि इस का पूरा विवरण एक सैकड़ों 98 की मोटी पुस्तक में 'दि ऋफ़िशियल हैं डबुक ऋव् दि यू० पी॰ एम्जिविशन' के नाम से प्रकाशित हुआ था, अतः उस का दिग्दर्शन मात्र भी इस पुस्तक में नहीं आ सकता । फिर भी पाठकों की जान-कारी के लिए केवल इतना लिखा जाता है कि इस में जो ऋद्भुत वस्तुएं प्रदर्शनार्थ संग्रहीत की गई थीं, उन को बड़े-बड़े १२ विभागों में श्रेणीवद किया गया था।

पहला विभाग डाक श्रीर तार संबंधी रोचक वस्तुश्रों का या। दूसरे में श्रनेक प्रकार की लिलत-कलाश्रों का संग्रह था। तीसरे में लकड़ी श्रीर पत्थर की कारीगरी थी। चौथे में चमड़े श्रीर कागृज़ तथा श्रनेक प्रकार की हज़ारों श्रन्य वस्तुएं थीं। पांचवां विभाग देशी रियासतों की कारीगरी तथा वहां की प्राचीन वस्तुश्रों का था। छठवें में हर प्रकार की शिद्धा-संबंधी वस्तुएं तथा कुछ उत्तम हस्तिलिखत प्राचीन पुस्तकें थीं। सातवां खियों की कारीगरी का विभाग था। श्राठवें में स्वास्थ्य श्रीर चिकित्सा-संबंधी श्रख्य-शस्त्र तथा श्राठवें में स्वास्थ्य श्रीर चिकित्सा-संबंधी श्रख्य-शस्त्र तथा श्राठवें में कार की श्राव्य वस्तुएं थों। नवां इंजीनियरिंग श्रयीत् हर प्रकार के कला-कौशल का विभाग था। दसवें में हर प्रकार की बुनाई का काम होते हुए दिखाया गया था। ग्यारहवां कृषि श्रीर बारहवां वन-विभाग था। ये श्रंतिम दो विभाग सब से बड़े थे।

इन के श्रतिरिक्त दर्शकों के मनोरंजन के लिए श्रातशवाज़ी, पोलो, हाकी, कुरती, कसरत, बाक्सिंग (मुक्केबाज़ी:, थियेटर, वायस्कोप श्रीर संगीत इत्यादि श्रानेक प्रकार के चुने हुए खेल-तमाशों का भी प्रवंध किया गया था, जिन में पूर्वीय-ऐतिहासिक दल (ब्रैंड ब्रोरियटल पेजेट) इस देश के लिए एक नई चीज़ थी। इस दल के लोग मुख्य-मुख्य ऐतिहासिक घट-

नात्रों का प्रदर्शन करने के लिए पुराने वेष में दल बाँध कर निकलते हैं अथवा उन का स्वांग भर कर नाटक के रूप में वार्तालाप करते हैं। उस अवसर पर यहां महर्षि भरद्वाज के आअम में श्री रामचंद्र जी का प्रवेश, सम्लाट् अशोक तथा श्रीहर्ष का दरवार, अकबर के दरवार में इंग्लैंड की रानी एलीज़ वेथ के दूतों का आगगमन, शाह आलम का लार्ड क्लाइव को वंगाल की दीवानी की सनद देना, और लार्ड कंनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया के घोषगा-पत्र सुनाने का दश्य इस दल-द्वारा दिखाया गया था।

इस प्रदर्शिनों में सैकड़ों ऋस्थाई सुंदर-सुंदर भवन बनाए गए थे, जिन के समूह से वहां एक छोटा नया नगर-सा बसाया गया था। बीच में एक घंटाघर था, जिस का प्रतिरूप चौक का घंटा घर है। खेद है कि ऋब वे सुंदर भवन नहीं रहे, केवल उन के चित्र पुस्तकों में रह गए हैं, जिन में कुछ इस पुस्तक में दिए जाते हैं।

इस के पश्चात् यहां की मुख्य घटनाश्रों में साप्रदायिक दंगे हैं, जिन का संचित इत्तांत नीचे लिखा जाता है—

सन् १६१७ में प्रयाग में दशहरा श्रौर मुहर्रम एक साथ पड़े। नवमी तक हिंदू श्रौर मुसलमानों के दल श्रपने-श्रपने नियत समय पर निकलते रहे। दसमी के दिन शाम को श्रुत्रसुइया के स्नागे दोनों में भगड़ा हो गया। कई दिनों के बाद शांति स्थापित हुई।

इस के पीछे २४ अप्रेंग १६२३ को करारी में शिया-सुनियों में लड़ाई हुई, जिस में बंदूकों के चलने से कुछ लोग मरे और घायल हुए ये।

दूसरे साल १६२४ में दशहरे के अवसर पर हिंदू-मुसलमानों में फिर दंगा हुआ। जो लगभग एक सप्ताह तक रहा। इसी साल से, मसजिदों के सामने बाजे का प्रश्न उपस्थित होने से प्रयाग में दशहरा और भरत-मिलाप स्थगित हो गए हैं।

इस के पश्चात् सन् १६२६ में प्रयाग में हिंदू-मुसलमानों में दो बार दंगे हुए। एक तो जून के महीने में जब बक़रीद के दिन कूँसी में कगड़ा हो जाने के कारण वहां से कुछ मुसलमानों की लाशें शहर में श्राई थीं। दूसरे १२ सितंबर को जब चौक में दिशकाँदो का दल निकला था।

प्रयाग में इधर लगभग बीस बधें। में बहुत सी राजनीतिक आंदोलन-संबंधी घटनाएं भी हुई हैं। पर उन की चर्चा इस पुस्तक में अभी आपूर्ण रहेगी, क्योंकि उन का सिलसिला

<sup>ै</sup> सन् १६३६ में ज़िलाधीश ने बिना किसी शर्त के दशहरा करने की आजा देवी थी और तद्वुसार कई दिनों तक मेला निकलता रहा, परंतु पीचे पुल्लिस ने यह स्वना दी कि शाम को सादे छ: बजे तक दल निकल कर अपने स्थान पर जौट जाय । इस पर हिंदुओं ने पंचमी से मेला फिर बंद कर दिया ।

अब तक कुछ न कुछ जारी है; और उन की कार्य-प्राणाली में समय-समय पर परिवर्तन भी होता रहता है। अतः इस प्रसंग को इम अगले इतिहासकारों के लिए छोड़ते हैं।

प्रयाग के मविष्य के विषय में एक बात अवश्य उल्लेखनीय जान पड़ती है, वह यह कि यद्यपि यह स्थान इस प्रांत की राजधानी सरकारी काग्रज़ों में अब तक लिखी चली आती है, पर वह नाम-मात्र ही के लिए जान पड़ती है। कारख यह है कि सर हारकोर्ट बटलर के समय में प्रांतिक कौंसिल का विशाल भवन प्रयाग केस्थान में लखनऊ में बनाना निश्चित हुआ। यद्यपि यहां के लोगों ने उस समय इस का बोर विरोध किया था। फिर धीरे-धीरे अनेक प्रांतिक दफ़र यहां से उठ कर लखनऊ चले गए, यहां तक कि अब कुल केकेटेरियट भी लखनऊ चला गया है। आगे क्या होगा ! मगधान जाने। पर यदि, जैसा कि लोगों का अनुभव है, ये रहे सहे दफ़र भी यहां से कुछ दिनों बाद चले गए तो इलाहाबाद की प्रतिष्ठा पर धक्का अवश्य लगेगा। परंतु इधर इलाहाबाद के महत्व को बढ़ानेवाली भी एक बात हुई है। वह है यहां से तीन चार मील की दूरी पर बमरीली में हवाई जहाज़ों के अबु की स्थापना। बमरीली साम्राज्य की एयर-लाइन पर स्थित है और हवाई जहाज़ों की उन्नति के साथ इस की उन्नति भी संभावित है।

# दूसरा खंड कर्तमान मयाम

## पहला अध्याय

# प्राकृतिक अवस्था

प्रयाग जिस का यवनानी नाम 'काली सोवरा', चीनी नाम 'पोलोइकिया' श्रीर श्रकवरी नाम 'इलाहावास' वा 'इलाहावाद है', विस्तुत प्रांत की राज-स्थिति धानी है। इस का स्थान भूगोल पर २४'४७ श्रीर २५'४७ (उत्तर) श्रक्तांश श्रीर ८१'६ तथा ८२.२१ (पूर्व) देशांतर पर है। इस के ज़िले की लंबाई पूर्व-पश्चिम ७२ मील चौड़ाई उत्तर-दक्षिण श्रिधक-से-श्रिधक ६४ मील तथा खेश-फल २८४७ वर्ग मील है।

प्रयाग के ज़िले के उत्तर में रायबरेली, प्रतापगढ़ और जौनपुर के ज़िले, पश्चिम सीमा में फ़तेहपुर, दिल्ला में बाँदा तथा रीवां राज्य और पूर्व में मिर्ज़ापुर और बनारस-राज्य का 'भदोडी' जिला है।

गंगा श्रीर यमुना ने इस ज़िले के तीन नैसर्गिक विभाग कर दिए हैं जिन को 'शंगा-पार' 'जमुना-पार' श्रीर इन दोनों नदियों के बीच की भूमि को 'श्रांतवेंद' शाकृतिक विभाग अथवा 'दोश्राबा' कहते हैं। इन में से प्रत्येक का संद्यित वर्णन नीचे किया जाता है।

श्रंतर्वेद का खेत्रफल ८१७ वर्ग मील है। उत्तरीय भाग श्रौर कुछ बीच की समतल भूमि का पानी वह कर गंगा में, श्रौर दिख्यी भाग का जल उत्तर-खदेरी श्रौर किनाई नाम की उपनदियों द्वारा जमुना में जाता है। बीच की भूमि कुछ पश्चिम की श्रोर दलवान होती चली गई है। घरातल ऊँचा होने से कुँवों में पानी श्रधिक गहराई पर निकलता है। नदियों के निकट ५०-६० हाथ रस्सी पानी भरने के लिए लगती है। स्वी (चैती फ़रिल) में

<sup>ै</sup> यह बात बहुत कम कोग कामते होंगे कि 'इवाहाबाद' नाम के चार और स्थाध पंजाब में रोज़्यूरा, गुजराबवाका, खाबकपुर और मावकपुर में हैं।

गेहूं और चना और ख्रीफ़ (अगहनी) में बुआर और वाजरा अधिक पैदा होता है। परंतु पश्चिम की ओर बुआर-वाजरा के स्थान में धान अधिक होता है और जब से नहर आ गई है चायल और अथरवन के परगने में गजा भी अधिक बोया जाने लगा है। निदयों के किनारे की भूमि बलुई और कॅकरीली है। जमुना के किनारे रेंडी अधिक पैदा होती है।

गंगा-पार का च्रेत्रफल ८५३ वर्ग मील है। यह खंड ज़िले भर में सब से ऋषिक उपजाऊ है, क्योंकि यहां सिंचाई के लिए बहुत सुविधा है। तालावों की संख्या ऋषिक है और कुंवों में पानी निकट है। आम और महुवे के दृच बहुत हैं, और बस्तियां भी घनी और एक दूसरे के निकट है। भूमि ऋषिकांशा समतल है, अलबचा उत्तर की और कुछ दलवान है। उत्तर और पूर्व की नीची भूमि का जल पहले भीलों और तालावों में एक त्र होता है, और फिर जो उन से बचता है, वह बरना उपनदी-द्वारा भदोही होता हुआ गंगा में वह जाता है। परगना सिकंदरा का ऋतिरिक्त जल, मनसैता उपनदी-द्वारा परगना किवाई के पश्चिमीय भाग और कुछ परगना महका वैरिगया नाला के द्वारा और सोराम तथा नवाव-गंज का ऋषिक जल बड़े-बड़े नालों से गंगा में पहुँचता है। उत्तरीय भाग में गन्ना, धान और सनई विद्योपकर परगना संराम में ऋषिक पैदा होती हैं। ऊसर भूमि भी कहीं-कहीं अधिक है।

जमुना-पार का च्रेत्रफल ११८७ वर्ग मील है। एक पहाड़ी पूर्व से आरंभ हो कर पर-गमा लैरागढ़ को दो हिस्सों में बाटती हुई, पश्चिम टोंस तक पहुँचती है और फिर उस के पार बारा के परगने में तीधी चली गई है। इस के दिख्या की भूमि अधिक पथरीली है। बस्ती दूर-दूर है। फल के इच्च कम हैं। यह खंड अधिक उपजाऊ नहीं है, परंतु जहां-जहां काली मिट्टी है, जिस को बहां 'मार' कहते हैं, चना और गेहूं खूब पैदा होते हैं।

जमुना-पार में खैरागढ़ सब से बड़ा परगना है, जिस की तहसील मेजा में है। भौगो-लिक हिन्ट से इस के तीन भाग हैं। उक्त पहाड़ी के उत्तर गंगा के किनारे तक 'टप्पा बौरासी' और 'माँडा हिटार' कहलाता है। इस की भूमि और जगहों से अधिक उपजाऊ है। पहाड़ी के दिचाया बेलन नदी तक एक बहुत बड़ा दुकड़ा है, जिस को 'टप्पा लापर' कहते हैं। यह खंड अधिक उजाड़ है। बुंदेलखंड के सहश यहां के खेतों की मिट्टी 'मार' और 'मिटवार' ज़्यादा है। शेष भूमि पथरीली है। इस के पूर्व का बरसाती जल नालों के हारा बेलन नदी में पिर जाता है और पश्चिमीय भाग का जल लपरी उपनदी में हो कर टोस में पहुँचता है। इसी कारण इस को 'टप्पा लापर' कहते हैं। यहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। वर्षा के भरोसे किसान खेती करते हैं। अकाल का मभाव सब से पहले यहां

<sup>ै</sup> बहु वही 'बरबा' है बिस ने कासी पहुँच कर उस का नाम 'बारांसी' कर दिया है। बहां यह परनवा सिकंदरा में 'यमरहटा' गाँव के एक कीस से निकती है, जो फूकपुर से ११ मीस उत्तर और पण्डिम है।

पड़ता है। खेतों के लमान की दर बहुत कम है। बेलन के दिल्ल प्रिंग्या पाल' कहलाता है। सरकारी काग्रज़ों में इसी का नाम 'टप्पा बड़ोखर' है। इस की दिल्लिशिय सीमा रीवां-राज्य से मिली हुई है। इस में जंगल और पहाड़ कुछ अधिक हैं। परंद्र यह लापर से अधिक उपजाऊ है। सड़कों के अभाव से ऊँट और वैलों पर माल बाहर जाता है, परंद्र बेलन में पुल न होने से बरसात में ऊँटों तथा वैलों का उतरना मी बिल्कुल बंद हो जाता है।

प्रयाग के जिले की भूमि (जमुना-पार छोड़ कर) पश्चिम से पूर्व को कुछ ठालू है, जिस का व्योरा इस प्रकार है—पश्चिमीय सीमा की भूमि समुद्रतल से बरातक ३४७ कुट, प्रयाग नगर में ३१५ कुट, झौर पूर्वीय सीमा पर २६३ कुट ऊँची है।

अमुना-पार का ढलवान दिख्या से उत्तर की क्रोर है। सब से ऋषिक ऊँचाई 'कैमोर' पर्वत पर समुद्र से १२१८ फ़ूट श्रीर सब से कम टेंग्स नदी पर ३२० फ़ूट है।

कुँ आं में कम-से-कम (परगना नारा, किवाई और मह में) १८ कुट और अधिक-से-श्रिधिक (परगना चायल में) ६० कुट पर पानी मिलता है। अधिकांश पानी पृथ्वी से ३०-३५ फुट नीचे मिलता है।

सब से बड़ी नदी इस ज़िले में गंगा है, जो पश्चिम से पूर्व के। ७८ मील वह कर श्रागे वढ़ गई है। इस का जल वर्षा में २८० फ़ुट और गर्मी में २३७ फ़ुट समुद्र-तल से ऊपर रहता है।

दूसरी बड़ी नदी यमुना है। यह इस ज़िले में ६३ मील वह कर प्रयाग में गंगा में मिल गई है। इस का जल धरातल से ४६ फ़ुट से लेकर ६५ फ़ुट ऊपर चढ़ जाता है।

इन दोनों निदियों में कई बातों में बड़ा मेद है। गंगा गहरी कम है, परंतु उस के प्रवाह का वेग अधिक है। जल पाचक है, यदापि उस में कुछ, कुछ, बालू मिली रहती है। विपरीत इस के यमुना अधिक गहरी और शांत है। इस का जल निर्मल है। देखने में कुछ, नीला या हरा जान पड़ता है। जहां ये दोनों निदयां एक दूसरे से मिली हैं, वहां से कासीं तक उन के रंग में कुछ मेद बना रहता है।

तीसरी नदी टेांस है, जा रीवां राज्य के पहाड़ों से निकल कर दिख्या की खोर से झाई है, और इस ज़िले में ४० मील वह कर परगना लैरागढ़ का बारा खीर खरेल से खलग करती हुई सिरसा के निकट गंगा में मिल गई है। इस का जल भी पाचक है। इस में मगरमच्छ्र बहुत हैं। इस की मछ्जियों का चालान कलकत्ते तक जाता है। गर्मी के दिनों में जल कम हाने से इस में बहुत जगह उतार हा जाता है।

चौथी नदी बेलन है। यह मिर्ज़ापुर के ज़िले से आकर परगना खैरागढ़ में ४५ मील बह कर खीरी के पश्चिम में टेल में मिल गई है। जाड़े और गर्मी के दिनों में इस में भी बहुत जमह उतार हो जाता है।

इन के ऋतिरिक्त कई एक उप-नदियां हैं, जो केवल बरसात में बहती हैं। दोन्नाब में

ऐसी उपनदी ससुर खदेरी, किनाई; गंगापार में मनसेता, बरनां, बैरगिया नाला, स्त्रीर जमुना-पार में लपरी हैं। ये बरसात का ऋतिरिक्त जल नदियों में पहुँचाती हैं।

१६०० ई० से इस ज़िले में गंगा की एक छोटी-सी नहर कानपुर से निकल कर आई हैं, जिस का नाम 'लेग्निय गैंजेज़ कैनाल' है। तहसील सिराधू, मंभनपुर अहर आरे चायल में ४० मील चल कर समुर खदेरी द्वारा इस का बचा हुआ जल यमुना में चला जाता है। २० हज़ार बीचे से अधिक इन तीनें। तहसीलों में सिंचाई होती है।

इस के अतिरिक्त अकाल के दिनों में परगना बारा में कई ढलवान जगहों में बंद बॉधकर बरसाती पानी रोक दिया गया है। उन से भी लगभग ४००० बीधे अलाशब की सिंचाई होती है। पहले ये जलाशय सरकार के प्रयंथ में थे, परंतु पीछे ज़मींदारों के हाथ बेच दिए गए हैं, और तब से वही लोग किसानोंसे पानी का महस्त्ल लेते हैं।

इस ज़िले में सब में बड़ी भील पराना अथरबन में अलवारे की है, जिस का चेत्र-फल लगमग ५ वर्ग मील है। यदापि कुछ छोटी-मोटी भीलें गंगापार में भी हैं, परंदु उन में से अधिकांश का जल गर्मियों में सूख जाता है।

जमुनापार, परगना खैरागढ़ के दिख्यियाय भाग टप्पा बड़ेग्लर में, पहाड़ियों के ऊपर श्रीर उन की तराई में कुछ ऐसे जंगल श्रवश्य हैं, जिन में हिंसक पशु रहते वन हैं। परंतु कोई ऐसे बड़े बन नहीं हैं, जिन का प्रबंध सरकार-द्वारा होता हो। दोश्राब श्रीर गंगा-पार में कोई बड़े बन नहीं हैं, कहीं-कहीं ढाक के इस्तों के समूह श्रवश्य हैं।

इस ज़िले में पर्वतों का श्रास्तत्व जमुना-पार, खैरागढ़ श्रीर बारा के परगने में, पाया जाता है। ये कैमोर की छोटी-छोटी शाखाएं हैं, जिन की ऊँचाई श्राधिक पर्वत नहीं है। अरैल के परगने में भीटा के निकट देवरिया और मनकुत्रार में कुछ पथरीली भूमि है। दोश्राब में केवल परगना श्राथरबन में, पमोसा में, एक छोटी-सी पहाड़ी है। शेष ज़िले भर में कहीं कोई पर्वत नहीं है।

दोन्नाव ऋौर गंगा-पार में ऊँचाई पर बलुआ; और ढलवान में 'मटियार', 'चाचर', 'दोमट' और 'सीगों' मिटी श्रीधक पाई जाती है। 'मार' श्रीधकतर मिटी जमुना-पार में है, जो काले रंग की होती है। गंगा-पार में परगना कियाई में भी कहीं-कहीं इस के खोटे-खोटे टुकड़े पाए जाते हैं। दोन्नाव में परगना

<sup>े</sup> विकृति वंदोवस्त में जो दोकाब कीर गंगापार में हुका है, इन मिहियों के बाम 'गाहाब', 'मबमा', 'हार' कीर 'वाचर' रक्के गए हैं ।

श्रथरवन के दिल्लायि भाग की कुछ मिट्टी बुंदेललंड से मिलती है। गंगा-पार श्रीर दोश्राब में कहीं-कहीं ऊसर के बड़े-बड़े दुकड़े हैं।

जमुना-पार में परगना नारा में प्रतापपुर में इमारती पत्थर की पुरानी खान है। यहां का पत्थर कुछ लाल रंग का होता है। कुछ दिनों से शंकरगढ़ की खानें। साम से सफ़ेद रंग का नहुत ही उत्तम पत्थर निकलने लगा है, जिसकें। 'शिवराज-पुरी' कहते हैं। प्रयाग में आज कल इमारतों में यही पत्थर अधिकतर काम में लाया जाता है। परगना खैरागढ़ का पत्थर अधिकांश गिष्टी के काम में आता है। माँडा के निकट भी कुछ इमारती पत्थर निकलता है, परंतु शिवराजपुरी के सामने वह घटिया समका जाता है।

दोन्नाव श्रीर गंगापार में कंकर श्रिषक निकलता है, जो कुछ तो सड़कों में पड़ता है श्रीर कुछ फूँक कर चूना बनाया जाता है। गंगापार में हंड़िया के पूर्व कंकर के बड़े-बड़े टुकड़े निकलते हैं श्रीर कहीं-कहीं जहां वह कुछ दिनों खोदे नहीं जाते, पत्थर के रूप में परिशत है। रहे हैं।

जंगली पशुश्रों में मेडिये श्रीर स्त्रार बड़े-बड़े नालों श्रीर निदयों के कछार में बहुधा पाए जाते हैं। तहसील सिराधू श्रीर गंगापार के सिवार में कहीं-कहीं पश्च नीलगायें भी देख पड़ती हैं। हिरन, चिकारा, साँमर, बारहसिंघा, तेंदुए श्रीर कहीं-कहीं चीते भी श्रिधिकतर परगना खैरागढ़ श्रीर बारा के दिख्णीय भाग में रहते हैं। परगना खैरागढ़ में नीनिमिटी श्रीर बैठकवा के जंगलों में चीते का शिकार हाता है।

पालत् पशुत्रों की एक विस्तृत सूची ऋलग दी जाती है, जिस में सन् १६१५ से १६३० तक की संख्या ५-५ वर्ष के श्रांतर से दिखाई गई है।

(देखिए आगे का पृष्ठ)

७२ प्रयाग-प्रदीप प्रयाग के जिले में कृषि-संबंधी तथा अन्य पालतू पशुश्रों की संख्या

| व्योश             | सन् १६१४                            | सन् १६२०                 | सन् ११२४ | सन् १६३० | भादरयक |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|----------|--------|
|                   | <b>#</b>                            | <b>#</b>                 | <b>#</b> | ä        | सूचना  |
| श्चाँप )          |                                     | 7,085                    | 3,200    | <b>4</b> | 4      |
| <del>du</del>     | <b>३</b> २२,२६१                     | <b>₹₹,</b> = <b>₹</b> \$ | 240,238  | ₹8₹,६०४  |        |
| गाब               | १८३,७४३                             | २०६,६४६                  | २०७,१८६  | २०४,४४१  |        |
| बढ़दे             | २४६,०६८                             | 185,402                  | 145,584  | २०६,४७०  |        |
| मेंसे (नर)        | ₹,••8                               | <b>₹1,4</b> €¥           | ₹8,84€   | २२,६६७   |        |
| मैंसे (मावा)      | 308,811                             | 997,870                  | 330,805  | 120,812  |        |
| बच्चे             | गाय के बहुदों<br>में सम्मिक्षित हैं | . ७६,६३३                 | E7,114   | सर्,६००  |        |
| भेद               | 308,888                             | 114,044                  | =4,516   | 104,843  |        |
| वकरी              | २६६,४०६                             | 3,84,506                 | २८२,४६०  | २३६,७३३  |        |
| षोवा              | 4,451                               | ६,३०८                    | ६,६१७    | ६,८१०    |        |
| योगी              | ७,११२                               | <b>९,</b> ११=            | ६,६३०    | ७,४२=    |        |
| <b>वर्ष</b>       | षोदा घोदी में<br>सम्मिखित हैं।      | १,६८४                    | १,५३१    | २,१४६    |        |
| <b>द्राच</b> र    | ধ্যই                                | <b>₹</b> ₹               | 220      | 188      |        |
| र.ष्ट्            | ७,५६६                               | ७,६०४                    | ७,२२६    | ६,६४३    |        |
| <del>र</del> ्वेर | 1,088                               | 1,385                    | ₹,•₹€    | २,२०२    |        |

इस सूची से पता चलता है कि सन् १६१५ से बळुड़ों झौर नर मैंसें में ऋधिक कमी हो गई है। घोड़ों और खबरों का भी यही हाल है। इसी प्रकार सन् १६३० में बैलों, गायों तथा वकरियों में बहुत कमी हुई है।

यमुनापार के दिल्लिया भाग को छे। इंकर और कहीं भी इस ज़िले में पशुश्रों के चरने के लिए सुभीता नहीं है। परती और तालायों की भूमि तक लगान की लालच से ज़र्मादार असामियों को जुतवाते जाते हैं। यही कारण है कि गोचर-भूमि दिन-दिन कम हो रही है।

कुछ दिन पहले सरकार ने एक जाँच कराई थी उस से विदित होता है कि इस ज़िले में हर महीने ५५ हज़ार मेड़-बकरे और १२ हज़ार गाय-बैल मारे जाते हैं। इन के अतिरिक्त उक्त जाँच से यह भी पता चलता है कि साल में लगभग डेढ़ लाख पशु इस ज़िले की तहसील सोराँव, फूलपुर, हँडिया तथा रीवां और वाँदा से बध होने के लिए बाहर जाते हैं। इस संख्या में यदि इस ज़िले की संख्या आधी समभी जाय तो ७५,००० साल होती है। इन सब कारणों से अब पशु पहले से कहीं अधिक मँहगे हो रहे हैं। इस समय शहर में १२) से ले कर १५) तक की एक अच्छी दुधार बकरी मिलती है। २०-२२ वर्ष पहले इसी दाम में एक बैल मिला करता था। य अब हल में चलने योग्य ५०) रुपए का मामूली बैल मिलता है, और गाड़ियों में बोभ लींचने के लिए सी-सवासी रुपए से कम का न मिलेगा।

गंगापार में बोभ डोने के लिए ऋषिकांश ऊँटों से काम लिया जाता है, जिन का हाम आज कल ८०) से ले कर १००) रुपए तक है। लगभग यही मात्र मामूली बोड़ों का भी समभाना चाहिए। ऊँटों पर ८-१० मन बोभ लादा जाता है। २-३ सेर दूध देनेवाली गाय ३०)-४०); और ७-८ सेरवाली ५०)-६०) रुपए में मिलती है। ऐसी मैंस का दाम इस से ख्योड़ा समभाना चाहिए। इस ज़िले के गाय-वैल छोटे होते हैं। अच्छी नस्ल के पशु मेरठ और आगरे की ब्रोर से ब्यापारी ले कर आते हैं। यहां के लोग अधिकांश उन्हीं से लेते हैं। इसी प्रकार अब्छे बोड़े मकनपुर और बटेश्वर के मेले से लोग खरीद कर लाते हैं।

खेद है कि वहां के लोग स्थयं ऋष्छी मस्ल के पशु पैदा करने का उद्योग नहीं करते। यहां के बैल ४-५ मन से ऋषिक बोक्ष नहीं ले जा सकते और न गाये २-३ सेर से ऋषिक कुछ देती हैं। ऋकावता मैंसें गायें से लगमग दूना हुआ देती हैं।

इस ज़िले में यमुमा-पार के दिल्लिगीय भाग में साँप, विच्छू और विसल्तेषड़े कुछ हिंसक बीव-संतु स्थानों की तामान्य दशा है।

फलदार हुनों में आम, महुआ तथा अमरूद अधिक हैं। आम और महुआ की

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 'रिपोर्ट अन् दि इंडस्ट्रियस सर्वे अन् अखाइ:बाद विस्ट्रिक्ट', १६२३

<sup>े &#</sup>x27;डिस्ट्रिक्ट गङ्गेटिकर, चलाहाबाद', १६०७

लकड़ी इमारतों के भी काम में आती है। अन्य प्रकार की इमारती लक-दृष ड़ियों में सब से अधिक नीम और उस के बाद शीशम है। परगना वारा में बबूल के पेड़ अधिक है।

प्रयाग एक उच्चा-प्रचान ज़िला है। गर्मी के दिनों में प्रायः काँसी और आगरे से इस का मुक़ाबला रहा करता है। यहां का जल-वायु शुष्क है, इस लिए खब-वायु स्वास्थ्य के लिए हितकर है। मीटे हिसाब से यहां ४ महीने जाड़ा, ४ महीने गर्मी और ४ महीने बरसात के माने जाते हैं, परंतु वर्षा के महीने भी गर्मी ही के अंतर्गत हैं। जिस दिन पानी नहीं बरसता, भूप कड़ी होती है और गर्मी असहा हो जाती है। उन दिनों पुरवा हवा चलती है। पानी उढ़ा नहीं होता। पसीना अधिक निकलता है। जेठ और असाढ़ यहां प्रचंड गर्मी के दिन हैं। उन दिनों १०-११ बजे से भयंकर लू चलने लगती है, जो कभी-कभी आधी रात तक रहती है। परंतु वर्षा आरंभ होने पर वही हवा बदल कर उढ़ी हो जाती है। जेठ के महीने में प्रायः एक-दो आँधियां पश्चिम की ओर से बड़े ज़ोर की आ जाती हैं, जिन के पीछे कुछ बूंदें भी पड़ जाती हैं।

मई के महीने में थरमामीटर का श्रीसत ६४.५ रहता है। कभी-कभी ११७ तक पहुँच जाता है। ११३ से ११५ तक तो कई बार पहुँच जाता है। एक बार १६ जून सन् १८०८ को ११६.८ तक पहुँच गया था। जाड़ा प्रायः विजयादश्यमी से रात को कुछ-कुछ मालूम होने लगता है। पूस का महीना यहां के हेमंत श्रृतु का यौवन-काल है। उन दिनों थरमामीटर का पारा प्रायः ६० ६ तक रहता है, श्रीर कम-से-कम ३६ ६ तक गिर जाता है। कहीं-कहीं जहां तरी श्रिधिक होती है, पाला भी पड़ जाता है, जिस से मटर श्रीर श्ररहर की फरल को विशेष हानि पहुँचती है। गर्मी के पिछले २० वर्ष का माध्यम मुख्य-मुख्य महीनों का इस प्रकार है—

जनवरी मई जुलाई नवंबर ६१'१ ६३'२ ८५'६ ६६'४

साल भर का माध्यम ७५'३, सब से ऋषिक ११७ श्रीर सब से कम ३६'६ है। सब से ऋषिक जाड़ा श्रीर गर्मी यसुना-पार के पहाड़ी स्थानों में होती है।

जपर बताया जा चुका है कि यहां ४ महीने बरसात के माने जाते हैं, परंतु वास्तव में बाबे असाद से आबे भादों तक अब्बुध वर्षा होती है। फिर इस के पश्चात् आबे कुँवार अथवा विजयादश्मी तक कहीं-कहीं इल्की वर्षा हो जाती है। बरसात के पश्चात् पृस, माघ और कभी-कभी फागुन में कुछ वर्षा होती है, जिस को महा-वट कहते हैं। जहां सिचाई के साधन नहीं हैं, वहां इस वर्षा से रवी की फ़रस्ल को बहुत लाभ पहुँचता है। परंतु इन्हीं दिनों कहीं-कहीं ओले भी गिर जाते हैं, वे यदि बड़े हुए और फ़रस्ल तैयार हुई तो उन से हानि पहुँच जाती है। इस ज़िले में पहले साल भर की वर्षा का माध्यम ३६ इच से कुछ जपर था, परंतु अब घट कर ३७ इंच से कुछ अधिक रह गया है, जिस का १० वर्ष का न्योरा एक नक्शों के हारा अलग दिखाया जाता है।

प्रयाग खिले की १० वर्ष की वर्षा

|                       |                                |          |          |         | प्राकृ          | as a    | वस्था   |                                        |               |         |                                         | ωĶ                                      |
|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|---------|-----------------|---------|---------|----------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                       | A a a                          |          | el/<br>m | 30°     | er'             | **      | 2       | ************************************** | ir<br>20      | \$      | **                                      | \$                                      |
| <b>8</b> 1            | किसम्<br>बरस्य                 | 2        | W.       | 9       | n'<br>50        | 2<br>   | 9.53    |                                        | .₩<br>9<br>.₩ | ** 12   | 9                                       | **.                                     |
|                       | व्हित्रमा<br>बरसना<br>बाहिए था | IN.      | 8 . S    | , s     | :               | :       | :       | :                                      | ar<br>nr<br>9 | :       | *                                       | :                                       |
| <b>G</b>              | कितने<br>कितान<br>कितान        |          | •        | r       | m'              | ar .    | W       | ar'                                    | •             | *       |                                         | =                                       |
| नवंगर से माची तक      | किसना<br>बरसा                  | 2        | est,     | *       |                 | 9.      | in or   | *                                      | · .*          | *       |                                         | រ<br>១.<br>១                            |
| भ व                   | क्तिमा<br>बन्दमा<br>साहिए या   | E.       | in<br>o  | 2       | 1               | :       | :       | •                                      | 1.62          | •       | :                                       | :                                       |
| 74 GE                 | किसने<br>दिन<br>बरसा           |          | 20       | •       | æ               | 13      | er.     | •                                      | :             | •       | 9                                       | n                                       |
| सितंबर से अपत्तार तक  | ित्वा<br>बरसा                  | <b>y</b> | 90       | it<br>m | 96<br>96<br>10' | *       |         | u<br>u                                 | A 20. 9       |         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| सितंतर                | कितन।<br>बरधना<br>बाहिए था     | THE YEAR | 2        | £       |                 | 2       | 2       | 2                                      | r<br>S        | •       | •                                       | :                                       |
| 342                   | क्रितमे<br>विव<br>सगसा         |          | *        | M°      | er.             | ~       | II<br>m | <b>:</b>                               | *             | 2       | e<br>est                                | m'                                      |
| भ्राप्रेज से भागरत तक | कितन <u>ा</u><br>बरसा          | <b>P</b> | 34.46    | 34.42   |                 | . o .   | 25.53   | 14 .e.                                 | 49.00         | ****    | .5.8                                    | 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| N N N                 | क्टिसना<br>बरसना<br>बाहिए थी   | Ľ        | es.      | :       | :               | :       | :       | :                                      | m'            | :       | *                                       | *                                       |
|                       | *by                            |          | 1112-11  | 1111-10 | 3420-23         | 1441-44 | 122-21  | 24.7                                   | 76-08         | 34-4136 | 3426-20                                 | 44<br>44<br>44<br>44<br>44              |

पाउकों की जानकारी के लिए कुछ पिछले वर्षों की स्नतिवृष्टि स्नीर सल्य-वृष्टि का व्यीरा भी नीचे दिया जाता है:--

### अति-शृष्टि के साल

| सन् ई॰       | कितनी वर्षां हुई            | विशेष स्ववा                                     |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| १८६७         | ५० २६ इंच                   |                                                 |
| १८७०         | 4.4.65 32                   | सब से ऋषिक परगना बारा में ६६ दंच वर्षा हुई थी।  |
| १८६३         | <u> ५२°३५</u> <sup>13</sup> | अरेल और लैरागढ़ के परगने में अधिक पानी बरसा था। |
| १८६४         | \$0.05 m                    | दोश्रावा और फूलपुर में ७६ २५ इंच बरसा था।       |
| श्राह्य      | ५२.२७ "                     |                                                 |
| १६२५         | <b>પ્ર</b> ર•⊏પ્ર "         |                                                 |
|              |                             | <b>भ</b> ल्प-वृष्टिवाले साल                     |
| १८६४         | १६∙⊏२                       | सब से कम तहसील सिराथू में ६ ७ इंच बरसा था।      |
| १८६८         | २५:२६                       |                                                 |
| १८७७         | 98'9                        |                                                 |
| १८८०         | १८४७                        | गंभतपुर में ११४ इंच वर्षा हुई थी।               |
| १८६६         | २० ७८                       |                                                 |
| <b>७०३</b> १ | ₹•°०७                       | सब से कम बारा श्रौर मंभन पुर में वर्षा हुई। थी। |
|              |                             |                                                 |

प्रयाग में एक तो गंगा का दोत्र एक मील से कुछ अधिक चौड़ा है, दूसरे जमुना का संगम होने के कारण यदि इन में से किसी एक नदी में बाद आ जाती है बाद तो उस का अतिरिक्त जल दूसरी में समा जाता है। तीसरे किले से लेकर बघाड़ा तक ऊँचा बंद होने से, जो अकबर के समय का बना हुआ बतलाया जाता है, साधारण बाद का प्रभाव नगर पर बहुत कम पड़ता है। फिर भी कभी-कभी असा-धारण बाद के आ जाने से नगर में पानी बुस आता है, और सैकड़ों कच्चे घर गिर जाते हैं।

ऐसी पहली बाढ़, जिस का उल्लेख मिलता है, सन् १८७५ ई० की है, जो गंगा श्रीर यमुना में एक साथ ही आ गई थी। उस साल ३ अगस्त को यहां समुद्र के धरातल से २६० फुट तक जल ऊपर चढ़ आया था। दारागंज के निकट बंद के ऊपर से पानी इधर यह आने के कारण कीटगंज से लेकर भरदाज की तराई तक पानी भर गया था। दारागंज एक अलग टापू मालूम होता था। दो दिनों तक कचहरियां बंद रहीं। सरकार ने बड़ी किटिनाई से पलटन के निपाहियों को लगा कर बंद ऊँचा करा के जल को रोका था।

इस के परचात् सन् १६१६ में जमुना में बाद आई थी। उस साल १ सितंबर को २८७ फ़ुट तक पानी ऊँचा हो गया था। टक्कर साइब के पुल से बलुझाधाट तक नाव चलती थी।

फिर १६२३ में बाद आई, जिस में यहां लगभग २७६ फ़ट तक पानी बढा था।

श्रांतिम बार २६ श्रागस्त १६३४ में २८२ ७५ फुट पानी बढ़ा था।

श्रमेज़ी राज्य से पहले एक बड़ा श्रमाल, जिस का उक्सेख पुस्तकों में मिलता है,सन् श्रकाल और मेंडगी इस लिए वह 'चालीसा श्रकाल' के नाम से प्रसिद्ध है।

दूसरा श्रकाल श्रंश्रेज़ी राज्य के आरंभ में सन् १८०३-४ में पड़ा था। सरकार की श्रोर से यह प्रशंध किया गया था कि बाहर से यहां आज लानेवालों को १०० मन पीछे २२-२३ रुपए सहायता के रूप में दिए जाते थे। लगभग १३ लाख रुपए की मालगुज़ारी भी माफ़ हुई थी।

इस के पश्चात् सन् १८१९ में कुछ मेंहगी हुई, परंदु उस में कोई विशेष बात उल्लेखनीय नहीं है। झलबचा उस के पीछे सन् १८३७-३८ में दोझाव और जमुना-पार में जो मेंहगी पड़ी थी, उस में कई जगह लूट-मार हुई, यद्यपि उस समय रूपए का १७५ सेर अनाज विकता था।

फिर सन् १८६०-६१ श्रीर १८६५ में मँहगी हुई थी, जिस का प्रभाव श्रिकिकतर यमुना-पार ही में रहा था।

इस के पीछे सन् १८६८ तथा १८७३ श्रीर १८७७ में केवल मेजा श्रीर बारा में श्रकाल पड़े थे, जिन में मुहताजखा़ने खोले गए श्रीर अमजीवियों की सहायता के लिए कुछ काम जारी हुए थे।

इस के बाद सन् १८६६ में बहुत बड़ा ख्रकाल पड़ा, जिस का प्रभाव तमाम ज़िले पर था। उस साज जून से सितंबर तक केवल २०'३४ इंच वर्षा हुई थी। कई जगह मुहताज- ज़ाने खोले गए श्रीर मज़दूरों के लिए हमदादी काम जारी हुए थे, जिन में १ है लाख से जगर लोग काम करते थे। शहर श्रीर देहात में बहुतेरे लोगों को ख़ैरात बाँटी गई थी। इस काम में श्रन्थान्य धनाड़्य लोगों ने भी सरकार की सहायता की थी। इतना प्रबंध होने पर भी बेचारे यमुना-पार के लोगों की बड़ी दुर्दशा हुई थी।

मेजा के दिल्ला भाग (कोराँव) में एक बड़ा कुंड रीवां की छोर से काम करने के लिए आया था। संभवतः सटर तथा अन्य प्रकार के मोटे अनाज का कथा-पका मोजन खाने के कारण उन लोगों में एकाएक बड़े जोर का हैजा फूट पड़ा। वे लोग ववड़ा कर चारों छोर भाग निकते, जिन का परिणाम यह हुआ कि वहुत जगह यह बीमारी फैल गई और इज़ारों आदमी बात-की वात में काल के गाल में जा पहुँचे। उस माल ७८ इज़ार रुपए से अपर मालगुज़ारी माफ हुई थी।

इस के उपरांत सन् १६०७ में ऋकाल पड़ा। इस का भी प्रभाव मेजा ऋौर बारा में ऋधिक रहा। कई एक इमदादी काम जारी हुए, मुहताजखाने खोले गए खैरात बाँटी गई, लोगों को पहनने को कपड़े भी दिए गए, जिस में कुछ निज के लोगों ने भी धन से सहायता दो थी। सरकार ने ३ लाख रुपया के लगभग मालगुजारी माफ की थी। पशुक्रों के लिए इजारों मन चारा बाहर से मँगाया गया, फिर भी १० इजार से ऊपर पशु लोगों ने चारे की कमी से बेच डाले और ३१ इजार के ऊपर मर गए।

संयुक्त-प्रांत में प्रयाग और उस का ज़िला सामान्य-रूप से एक स्वास्थ्यप्रद स्थान समभा जाता है। परंतु गंगापार में जहां भील और तालाव अधिक हैं स्वास्थ्य तथा यमुना-पार के परगना खैरागढ़ और बारा में जहां मार मिट्टी पाई जाती है, कुंवार के महीने से मलेरिया बुख़ार फैल जाता है, जो यदि ठहर गया तो कभी-कभी 'चौधिया' के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर बहुत दिनों बाद खूटता है। ऐसे रोगियों की बहुधा तिल्ली भी बढ़ जाया करती है।

इधर कोई २० वर्ष से लोगों को अंड-वृद्धि की बीमारी अधिक होने लगी है श्रीर स्त्रियों का हिस्टेरिया और उवेत प्रदर श्रधिक होता है।

सन् १८६६ में पहले-पहल इस ज़िले में क्रस्वा मऊ-आयमा में प्लेग फैला। वहां के बहुत से जुलादे बंबई में नौकर थे। उन्हों के द्वारा यह रोग यहां आया था। उस समय सरकार ने उस के दमन करने के लिए बहुत उद्योग किया, परंतु सब उपाय निष्फल हुए। उस के थोड़े ही दिनों पीछे शहर में यह रोग फूट पड़ा; और अब तो प्रायः हर साल ज़िले के किसी-न-किसी भाग में फैल जाया करता है।

चेचक श्रीर हैज़ा पुरानी बीमारियां हैं । कभी-कभी उन का भी प्रकोप हो जाया करता है।

सन् १६२० से १६२६ तक की जन्म ऋौर मृत्यु की एक-एक विस्तृत सूची ऋौर उन के रेखाचित्र दिए जाते हैं, जिन से पाउकों को विदित होगा कि प्रत्येक रोग से कितने लोग मरे ऋौर कितने पैदा हुए ?

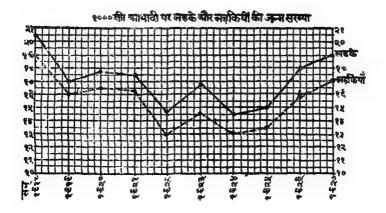

| <u> </u> | बन-संक्या<br>ग्य | लन-संख्यासन् १६२३ की मनुष्य-<br>गयादाके अनुसार | १६२९ की मनुष्य-<br>के प्रमुखार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              | बन्म-स् ह्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | - He     | आरम-संस्था १००<br>भाषादी में | 4                    | ф fp.£len<br>Sfp<br>Ф`о-нse f | क्यांन-स्थाति<br>स्थिति स्थाति<br>स्थिति स्थाति |             | पिष्ठखे १ वर्षी में सम्म<br>का मध्यम १००० की<br>खावादी में। |                      |
|----------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| •        | es.              | क्रि                                           | <b>3</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.00                                                        | <b>a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                       | 1365     |                              | 10 Hz                | эо?<br>ээ Үл <b>ур</b>        | poort<br>g.p fi                                 | 1400        | # # B                                                       | 12,                  |
| 0°       |                  | 9.<br>9.<br>9.<br>9.                           | 29 11 0 P 0 P 2 P P P P P P P P P P P P P P P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M.<br>O.<br>M.                                               | 80,<br>80,<br>80,<br>80,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e                                        | 30.06    | 20<br>60<br>50               | 0<br>20<br>ma'       | 9<br>13<br>0                  | 9<br>                                           | 40.U        | 10.00 University 20.00                                      |                      |
| 1429     |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 882'88                                                       | 80.38 88.86 88.96 88.96 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,08                                    | 9.       | 30<br>30<br>30               | 20<br>20<br>20       | 2 C                           |                                                 | E. 0        | 89. 12. 60 PE. 00                                           | 11<br>19<br>10<br>10 |
| er<br>e  |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a.<br>                                                       | 20,500 21,824 28'46 22'04 26'62 24'21'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वेद, हर ह                                | 30.00    |                              | 9.00                 | 38.85                         | 5 a. a.                                         | 38.3        | 88.88 88.95 • 2.86                                          | 20                   |
| 2 4 8 8  |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28,483                                                       | 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386,88                                   | 9        | 30<br>30                     | 0°<br>30<br>60°      | 33.25                         | n<br>'a,<br>u.                                  | *           | # 0                                                         | #<br>#<br>#<br>#     |
| 20       |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.00<br>5.00<br>5.00<br>5.00<br>5.00<br>5.00<br>5.00<br>5.00 | \$0.25 \$4.90.00 \$30.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$10.00 \$ | M 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 20<br>20 | u.                           | 9<br>9<br>2          | 333.04                        | 8                                               | 8)<br>9)    | 36 ee 34.3u                                                 | # W                  |
|          | 622,15           | # 114° , 2 46                                  | 622, 245 457, 246 3, 808, 28, 23, 325 55, 55, 50, 526 32.04 27, 24 27, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 25 25, 2 | 29,985                                                       | 1 F, ST &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 00 00                                  | *0.46    | 15<br>ex<br>ex               | ii.                  | 999'89                        | •                                               | ٠<br>ا      | 36.36                                                       | 60°                  |
| 3426     |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **************************************                       | 9 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86,020                                   | 9.9      | 24.6                         | 20<br>20<br>20<br>20 | 0 . m                         | e.<br>                                          | 18.65 14.03 | 9<br>0<br>2                                                 | •<br>~               |
| 9 %      |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       | er<br>er<br>er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **<br>**                                 | 9        | £ 1.9                        | بر<br>بر<br>آن       | 3.80                          | 20.45                                           | 9<br>       | **                                                          |                      |
| 1835     |                  | -                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26,422 22,044 66,405 36'88 34'60 22'16 333'38                | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89,405                                   | 9        | 9.7                          | 644,<br>64,<br>64,   | 111.11                        | 80<br>80<br>80<br>80<br>80                      | 80.<br>80.  | 10,25 23.25                                                 | en,<br>en,           |
| 1228     |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300,55                                                       | 22,000 18,684 42,034 14.24 18.20 20.12 198'14 12'04 14'64 18'84 23'40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82,094                                   |          | 9.00                         |                      | 118.15                        | 3.5.e.                                          | 30.00       | 28.85                                                       | 9 J. 6               |

#### प्रयाग-प्रदीप

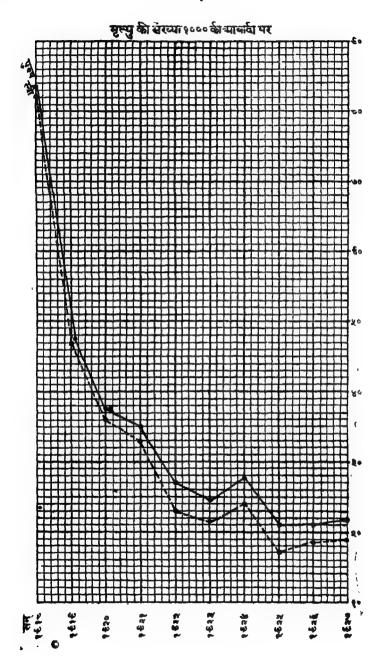

| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | First Sept in the part of the  | property of the land of the state of the sta | property of the land of the state of the sta | for a gray for insolvery  for a gray for ins | fire a graph for inspired and the state of t | क्रीन शि        | Tap f           | pipio anfie      | 3830 438           | \$ 00 mm c       | 26.54           | 9<br>6-   | 2 Ar                                  | 3884               | 20<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>0 | 3820                                      | 2536       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---|
| pir & gra fa fusi o g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | property for the property of t | pip & grap for institute of the state of the | property for the property of t | for a gray for insolvery  for a gray for ins | fire & grap for institute of graph of g | Ď               | -               |                  | - 8.<br>8.         | 0'<br>8'<br>8'   | 1,254,3         | n<br>a    | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | رد<br>۱۳۰۶<br>۱۳۰۶ | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                           | 2002                                      | 2. 8 0 % E | - |
| First for funding and the first for the first foreth for the first for the first for the first for the first for t | Fire a gray for inverse of the state of the  | property for the first of the f | property of the control of the contr | Fire a grap for invalous and a graph of a gr | form & gray for interiors  Interi | द-तं वया        | -               | 15               | 34                 | 3,50             | 11              | 2 2       | 44°                                   |                    |                                                                                 |                                           |            |   |
| Tree in the last of the last o | The life of the last of the la | The life of the last of the la | The first of the f | The property of the party of th | Trip and the real to the real  |                 | }               |                  | *56"83             | 80,52.           | 34,74           |           |                                       | 26,242             | 98 'a                                                                           | T. S. | ₹,€₹       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वेतवा<br>वेक्टा | કોલી<br>કે.કે ફ | e feed oog       | :                  |                  |                 |           |                                       |                    |                                                                                 | '                                         |            |   |
| THE II IT IS NOT THE WAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 | 1 <b>1 1 1 2</b> |                    |                  |                 | _         | •                                     |                    |                                                                                 |                                           |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Diyyer N S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in is spink in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 1               |                  |                    |                  |                 |           | US"                                   |                    | a                                                                               |                                           |            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F FFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Priyays n. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frisyler fr. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 4               | L'An             | i)<br>- m,<br>- u, | it.<br>          | - 60            |           | 5                                     | £-                 |                                                                                 | es.                                       |            | - |
| F FIFTHER W. S. H. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | by b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | by pipin 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Property of the second  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =               | (a)             | <b>1</b>         |                    | - m'             |                 | - 4       | ><br>2                                |                    |                                                                                 | ř.                                        | , i        | _ |
| F FIFTHER W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | _               |                  | #*<br>#*           |                  |                 | - m-      |                                       | <u></u>            | **                                                                              | - AUT                                     | <b>*</b>   | _ |
| Fige Palley S. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | #### #################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -               |                 | 2.5              | 12                 | - <del>"</del> - | - <del>20</del> | 20<br>0   | # ·                                   | in<br>in           |                                                                                 | 4.<br>W.                                  | £          |   |
| Fige Palley S. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 CB            |                 | €,               | #<br>#<br>#        |                  | 10<br>11        | 9         | 2                                     | o<br>(ex.          | .9                                                                              | 90<br>90                                  | , m        |   |
| Fige Palley S. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 d d           |                 | F                | , v                | 20               | 2               |           |                                       |                    | ar.                                                                             |                                           | ٨          |   |
| Fige Palley S. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | म् स्टब्स्ट स्टब्स स्टब्स्ट स्टब्स स्टब्स स्टब्स स्टब्स्ट स्टब्स स्  | म्<br>मृत्य     |                 |                  | <b>20</b>          | 9<br>9           | 30              | 90<br>607 | _#                                    | <u>~</u>           |                                                                                 | er<br>er                                  |            |   |
| Fige Palley S. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | म् म् मानादी प्र<br>को मानादी प्र<br>के के क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>        |                 | 12.              | - 17<br>- 17       | 30               | 30              | ar<br>ar  |                                       |                    | *                                                                               | 2                                         | es.        |   |
| Fige Palley S. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18   18   18   18   18   18   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | स्ति हो संस्था को स्ति के स्त  | (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1     | की संस्था प्रकार के स्वया का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 | fi fin ZoSl      | 2                  | 9.20             | ***             |           | 0                                     | 18.38              | er.                                                                             | *                                         | 0          |   |
| Fige Palley S. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1     | ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | म् स्थाप स्  | P.              | 4               | i formany        | P<br>87            | 9.4              | **              | - 2       | 9<br>8'                               | . o.               | 28.85                                                                           |                                           | * 0 ×      |   |
| F FIFTHER W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मां वाही जिल्ला में से किस के  | मानाको तर्था है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मित्र क्षेत्र के विशेष के विश  | anen<br>A gen   |                 | i feging         | **                 |                  |                 |           |                                       |                    |                                                                                 | **                                        |            |   |
| The minimal of the part of the | High of the part o | The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1     | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Æ - '           |                 | Tirfip perp      |                    | :                | :               | :         | **                                    |                    | ***                                                                             | =                                         |            | _ |

इन श्रंकों से यह भी पता चलता है कि खियों की अपेचा पुरुष अधिक जन्मते श्रीर मरते हैं। इसी प्रकार हिंदुओं से मुसलमानों की मृत्यु-संख्या कुछ अधिक मालूम होती है।

इस प्रसंग में पाठकों की जानकारी के लिए प्रयाग ज़िले की मृत्यु-संख्यों के स्रांकों के साथ इस प्रांत के तीन बड़े नगरों के ज़िलों ऋषीत् लखनऊ, बनारस और कानपुर की मृत्यु-संख्या के स्रांक नीचे दिए जाते हैं, जिस से विदित होगा कि इस विषय में उन के समझ प्रयाग की क्या अवस्था रही ?

# पिछले ५ वर्षों में १००० की मानादी पर मृत्यु की संख्या।

|       |                        |              | _                        |       |
|-------|------------------------|--------------|--------------------------|-------|
| साल   | इलाहाबाद               | लखनऊ         | कानपुर                   | वनारस |
| 1215  | \$0.58                 | \$4,'88      | ३४ ८३                    | 32"48 |
| 39.39 | 35°38                  | <b>४४</b> =२ | 88.EZ                    | ¥8.2  |
| १६२•  | ¥4.4E                  | <b>84.88</b> | 3X.6A                    | 38.58 |
| 1271  | <b>ሃ</b> ቒ* <b>ሃ</b> ቒ | ४६'०५        | 85.35                    | 84°50 |
| १६२२  | X0.X0                  | ₹७. १४       | २६'≒२                    | ₹°*¥⊏ |
| १६२३  | ४५:२२                  | ४५.१८        | 18.38                    | 30.58 |
| 8£38  | ₹₹.5•                  | \$0'4X       | २६.८४                    | ३२'४३ |
| १६२५  | ₹ <b>£</b> °0.9        | २५′२६        | २ <b>२<sup>.</sup>६५</b> | २४'८० |
| १६२६  | २५ ५६                  | २६ ७४        | २२'६६                    | २८:३८ |
| १६२७  | 50.8\$                 | २५.६५        | \$5.38                   | २५'५८ |
|       |                        |              |                          |       |

यह बात शोचनीय है कि गाँवों के लोग विशेषतया दिर और आशिक्षत होने के कारण सफाई का मृह्य नहीं समभते । उन के कपड़े नगर-निवासियों की अपेक्षा प्राय: मैले रहते हैं। घरों से गंदा पानी निकलने का कोई अच्छा प्रबंध नहीं रहता। लोग प्राय: वसी के निकट खेतों में शौच के लिए जाते हैं। बच्चों के तो मल-मूत्र त्यागने के लिए कोई विशेष स्थान ही नहीं है; जहां जी चाहता है विशाल देते हैं। बड़े-बड़े गड्दे खोदकर उसी के निकट घर बनाते हैं। कुछ छोटे लड़के और कभी-कभी रात को अन्य लोग भी उस में शौच जाते हैं, तथा घर का कूड़ा-कर्कट उसी में फेंकते हैं। वर्षा के दिनों में जब वे गड्दे जल से भर जाते हैं, तो बहुत दिनों तक उन में गंदा पानी भरा रहता है, जिस में एक और लोग कक-छिप कर शौच के पश्चात शरीर धोते हैं, तो दूसरी और उसी में घर के बरतन माँजते हैं।

यदि पशु-शाला श्रलग न हुई तो पशुक्रों के गोवर और मूत्र से भी घरों में बड़ी गंदगीं रहती है। विशेष कर वर्षा के दिनों में तो और भी दुर्गंघ रहा करती है, क्योंकि उन की सफ़ाई का कोई श्रव्छा प्रवंघ नहीं रहता। इन सब कारखों से गाँवों में कभी-कभी ऐसी भयंकर बीमारियां फूट पड़ती हैं कि उन से सैकड़ों मनुष्य श्रवाल मृत्यु की भेंट हो जाते हैं।

योड़े दिनों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की श्रोर से गाँवों में सैनेटरी इन्सपेक्टर नियुक्त हुए हैं, परंतु उन के पास सफ़ाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। इस लिए प्रामीख जनता जब तक 'स्वयं इस की श्रोर ध्यान न डे वहां की सफ़ाई का पूरा प्रबंध नहीं हो सकता।

#### भयाग का समय

पृथ्वी के गोलाकार होने से सब जगह एक ही समय में सूर्य का उदय और अस नहीं होता। इस लिए प्रत्येक स्थान के दो प्रकार के समय माने जाते हैं। एक तो उस जगह का वास्तविक समय अर्थात् जब वहां सूर्य देख पड़ता है और जब अहरूय होता है। इस को 'लोकल टाइम' अथवा 'स्थानीय समय' कहते हैं। दूसरा वह किन्न समय जो रेल और तारघर हत्यादि में व्यवहार के लिए सब जगह एक समान माना जाता है। इस को 'स्टेंडर्ड-टाइम' वा 'सामान्य समय' कहते हैं। प्रयाग का लोकल टाइम, स्टेंडर्ड अथवा रेलवे टाइम से ५ मिनट के लगभग अधिक है।

नीचे के रेखा चित्र-द्वारा हम वह दिखाने का प्रयक्त करते हैं कि प्रयाग के समय से भारत के श्रम्य प्रसिद्ध नगरों के समय में कितना श्रंतर है ?

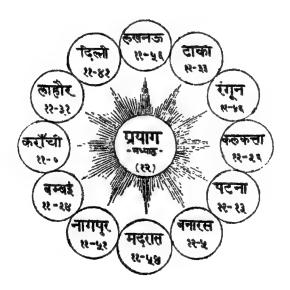

इस के श्रांतिरिक पाउकों की जानकारी के लिये अगले पृष्ठ पर प्रयाग के लोकल टाइम की एक सारिएी है। वह नाटिकल आलमेनिक के आधार पर बनाई गई है। याद रखना चाहिए कि इर साल किसी एक ही तिथि पर ठीक उसी समय सूर्य का उदय और अस नहीं होता, किंद्र योड़ा-योड़ा अंतर पड़ता रहता है, जो तीन वर्ष में जा कर बराबर हो जाता है। इस लिए इस सारिएी में जो समय दिया गया है उस में किसी वर्ष एक-झाभ मिनट का अंतर पड़ जाना संभव है।

प्रचाग-प्रदीप

घूपघड़ी के आतार प्रयाग में सूर्ये। हय का समय

| सारीख        | 15  | बनवरी     | ğ.  | फ़्रवरी   | •    | माब       | <u> </u> | <b>超</b> 次 <b>配</b> |      | *100      |   | E.        | <b>**</b> | न<br>म<br>अर्फ | 12   | धाःस्त    | ₫.  | सिकाबर    | <b>F</b> | <b>अ</b> ष्ट्रवर |      | कार, स्वाह |      | दिस अधर    |
|--------------|-----|-----------|-----|-----------|------|-----------|----------|---------------------|------|-----------|---|-----------|-----------|----------------|------|-----------|-----|-----------|----------|------------------|------|------------|------|------------|
|              |     | H.        | .0  | मु        | 1.18 | ₹<br>•    | , °      | Ŧ,                  | - 10 | <u>\$</u> | 0 | ÷.        |           | म              | - 10 | Ħ,        | •   | ů         | Ġ        | ŧ                | - 10 | Ħ,         | - 70 | Œ          |
| -            | 60" | 20        | 100 | 00<br>(m) | 48"  | ~         | 1 2      | *                   | 4    | 20        | 1 | •         | 1         | w,             | 1 2  | ar<br>ar  | 1 2 | 9         | 1 *      | *                |      |            | 1 60 | in in      |
| N            |     | *         |     | ##/<br>20 |      | en/<br>() |          | \$                  |      | 30        |   | ~         |           | en.            |      | 9         |     | 20        |          | *                |      | n          |      | **         |
| <b></b>      |     | 30        |     | 30<br>30  |      | <b>6.</b> |          | *                   |      | en.       |   | ***       |           | gen/           |      | n         |     | 34<br>UA. |          | *                |      | น          |      | *          |
| , >          |     | <b>2</b>  |     | 30<br>U.  |      | ~         |          | 2                   |      | 8         |   | •••       |           | <b>39</b>      |      | n<br>n    |     | 30<br>30  |          | *                |      | ••         |      | Mr.        |
| *            |     | 30        |     | *         |      | ř         |          | ž.                  |      | nr<br>nr  |   | w/        |           | 20             |      | II.       |     | 30°       |          | es.              |      | *          |      | av.        |
| <b>113</b> * |     | 30<br>867 |     | 5.8       |      | <b>**</b> |          | 9                   |      | or<br>or  |   | •         |           | 20             |      | U.        |     | 30<br>02  |          | ?#<br>~*         |      | -          |      | ~          |
| 9            |     | 9         |     | 9         |      | ñ         |          | 30<br>600,          |      | •         |   | <b>au</b> |           | *              |      | 17        |     | 30<br>94  |          | *                |      | =          |      | int.       |
| 1s           |     | 9         |     | 0 20      |      | 9         |          | 20                  |      | =         |   | *         |           | *              |      | 9         |     | 30<br>W.  |          | *                |      | ~          |      | evi<br>evi |
| ~            |     | 9         |     | 0 90      |      | 60'       |          | 30<br>30            |      | -         |   | **        |           | age<br>on      |      | e en      |     | 20        |          | *                |      | (41V)      |      | 99<br>M/   |
| :            |     | 9         |     | es/       |      | *         |          | 30<br>W/            |      | n         |   | *         |           | 65.            |      | es.       |     | 30<br>30  |          | 9Å.<br>100.      |      | <i>a</i>   |      | *          |
| =            |     | 9         |     | in,       |      | 20        |          | 30<br>U.            |      | រី        |   | 467       |           | es.            |      | <b>60</b> |     | 30<br>30  |          | *                |      | 20         |      | **         |
| er.          |     | 9         |     | 9         |      | 67°       |          | 6.5                 |      | 2         |   | **        |           | 2              |      | W,        |     | 90<br>90  |          |                  |      | 20         |      | *          |
| er/          |     | 90        | _   | 9         |      | •         |          | 9                   |      | :         |   | •         |           |                |      |           |     | •         | -        |                  |      |            |      |            |

| 2               | 2          | W.      | ev<br>ev   | ev<br>ev | ž         | *        | 9         | 20          | ar<br>20   | 20        | <b>%</b>                               | <b>%</b> | 90<br>90 | 30<br>30 | 90<br>30 | 30<br>20 | š        |
|-----------------|------------|---------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| est'            | 2          | 2       | ñ          | ក        | 7         | ř        | ñ         | u.          | ~          | P         | 30                                     | ř        | *        | u,       | W.       | 2        | , i      |
|                 | *<br>ii    | ħ       | *          | •        | •         | •        | <i>c</i>  |             | n'         | , m       | **                                     | »        | <b>»</b> | *        | *        | · · ·    | •        |
| ري<br>م         | *          | w 20    | w          | 2        | 2         | 9        | 2         | it<br>m     | \$6<br>\$1 | 90<br>20  | ************************************** | *        | \$       | *        | \$       | \$       | :        |
| W.              | ent<br>ent | en'     | 90°        | . 22     | per'      | es.      | ut'       | 40'<br>80'  | en/        | 2         | 9                                      | n.       | II<br>M  | 15       | ***      | ew<br>ew | *        |
| ñ               | ដ          | **      | **         | ů.       | *         | e<br>e   | <u>~</u>  | a.          | m'<br>n'   | ea'<br>er | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | 30       | *        | *        | *        | w<br>r   | U.       |
| ev              | ••         | *       | ••         | 2        | 2         | 0        | 2         | °,          | -          | \$        | ç                                      | <i>•</i> | g**      | ~        | ç        | ~        |          |
| m.              | <b>"</b>   | *       | *          | 30<br>0- | <b>20</b> | <b>#</b> | <i>**</i> | <u> </u>    | 2          | č         |                                        | =        | <b>.</b> | *        | <b>.</b> | :        | 2        |
| er<br>er        | ir<br>m    | , ga/   | vo"<br>mi' |          | 29        | ta.      | m/<br>m/  | er<br>er    | 2          | mar'      | er                                     | ដ        | 9        | w<br>w   | w.       | *        |          |
| <u></u>         | 2          | •       | <b>9</b>   | <b></b>  |           | *        | 20        | <i></i>     | ď          | •<br>•    | •                                      | ñ        | \$       | *        | *        | 20       | ##<br>** |
| M'              | <b></b>    | *<br>m' | an<br>So   | ent'     | ar<br>ar  | <i>A</i> |           | _<br>~<br>~ | <b>*</b>   | ů.        | 9                                      | er<br>n  | *        | gs<br>Ar | 2        | :        |          |
| 9 20            | 9 %        | 9       | 2          | 2        | \$        | 9 20     | 20        | 20          | 20         | 20        | **                                     | *        | ž        | *        | 20<br>20 | Do<br>Do | 20       |
| 30<br><b>67</b> | ¥          | ## ##   | 9          | ñ        | e/<br>F   | °,       | ~         | e.          | ar'        | <b>30</b> | *                                      | er<br>er | 9        | ŕ        | <b>a</b> | **       | m        |

धूषघड़ी के अनुसार प्रयाग में सूर्यास्त का समय

| 5  | मुस्यारी  |              | क्राबरी | Ę               | F       | माब | \$  | प्रमेस    |   | 480°      |      | <u>ज</u> |     | G 18       | 1   | भगस्त              | Œ   | ितकश्र    | FF    | म कहु यह       | is . | 建位金色属     | 4   | िस्डक    |
|----|-----------|--------------|---------|-----------------|---------|-----|-----|-----------|---|-----------|------|----------|-----|------------|-----|--------------------|-----|-----------|-------|----------------|------|-----------|-----|----------|
|    | ٠         | · #          | 1       | ुंद             | 0       | मु  | 0   | विक       |   | H         | , to | धं<br>ति | e e | 4          | , o | Ę.                 | -   | 13        | - 100 | द्             | , W  | TE .      | · b | É        |
| -  | *         |              | . Av    | 29              | -       | 100 | 100 | 140       | w | , o       | 100  | 20       |     | 20         | us' | **                 | uer | · •       | *     | 9              | *    | 0,        | *   |          |
| u, |           | <br>m        |         | <u>ئ</u> ر<br>چ | <b></b> | N   | -   | 60°       |   | ny'       |      | 20       |     | 2          |     | 27                 |     | n.        |       | 20<br>M),      |      | <b>**</b> |     | <b>*</b> |
| m  | er/<br>or | مسم          |         | برد<br>20       |         | m'  |     | •         |   | an'       |      | 30       |     | э<br>2     |     | 30<br>30           |     | 9         |       | 30<br>34.      |      | ħ         |     | 2        |
| 20 | es.       | <br>مسم      |         | U0"             | •       | es/ |     | 2         |   | es.       |      | 9 20     |     | 9          |     | 90<br>90           |     | w'        |       | 30             | ~    | 9         |     | <u>_</u> |
| *  | 90        |              |         | 9               |         | ģo  |     | n         |   | ar<br>m   |      | 9        |     | 30         |     | 90                 |     | *         |       | 30<br>UA,      |      | 2         |     | *        |
|    | ur<br>*   | ب بست.<br>مخ |         | î.              |         | 20  |     | n         |   | <b>64</b> |      | 30       |     | 20         | _   | 2                  |     | <b>30</b> |       | %<br><b>≫</b>  |      | 2         |     | <u></u>  |
| ,  | ~         |              |         | JJ<br>N         |         | *   |     | ~         |   | att'      |      | S<br>S   |     | 20         |     | <u>م</u>           |     | ##"<br>#" |       | 5              |      | 110"      |     | -        |
| u  | 2         |              |         | ~~~             |         | *   |     | ee/<br>e= |   | est'      |      | 30       |     | <b>4</b> 4 |     | 20                 |     | ~         |       | 20             |      | *         |     | <i>-</i> |
|    | រុះ       |              |         | 2               |         | 100 |     | **        |   | 90        |      | 90<br>90 |     | *          |     | 20                 |     |           |       | 644,<br>444,   |      | *         |     | <u></u>  |
| :  | u,        |              |         | ~<br>~          |         | 100 | · - | *         |   | *         |      | 30<br>30 |     | m'         |     | <b>66</b> /<br>(1) |     | 20        |       | W<br>av        |      | 90<br>67  |     | -        |
|    | ~         |              |         | <u>~</u>        |         | w   |     | c         |   | *         |      | \$       |     | an'        |     | ee/<br>en/         |     | ***       |       | 2              |      | 20        |     | =        |
| 2  | n n       |              | -       | c.              |         | 9   |     | 0         |   | us'       |      | 2        |     | ₩<br>₩     |     | II<br>M            |     | u         |       | M <sup>2</sup> |      | en'       |     | <u>-</u> |
|    |           |              | -       | - n             |         |     |     | ū         |   | 4         |      | 3        |     | en<br>A    |     |                    |     | 9         |       | 4              | _    |           |     | •        |

| <b>x</b>          | ar'      | er<br>er | # ·        | <b>~</b>   | <b>*</b>            | 20  | *        | *        | <b>—</b>            | **        | 2           | 2          | ្ត       | ##<br>#* | <b>#</b>                               |             | ~         |
|-------------------|----------|----------|------------|------------|---------------------|-----|----------|----------|---------------------|-----------|-------------|------------|----------|----------|----------------------------------------|-------------|-----------|
| Par'              | ~        | •        | <u> </u>   | 5          | <u> </u>            | Ş   | •        | •        | •                   | •         | •           | 2          | <b>*</b> | ev       | •c                                     | ••          | :         |
| ро<br>ро          | er'      | er.      | ψ.)<br>Φ., | ~          | 0                   | ~   | u<br>ar  | 9        | , i,                | *         | *           | 30<br>11   | m'       | n'       | n'                                     | 5           | ,         |
|                   | <br>*    | 20       | 60/        | ~          | •                   | :   | ñ        | 2        | ₩<br>3 <sub>Y</sub> | *         | 30<br>34    | <b>4</b> , | <u>a</u> | *        | *                                      |             |           |
| m'                | -<br>W   | ar<br>ar | 30<br>04   | av'<br>m'  | W.                  | ev. | ov<br>ov | *        | i<br>i              | 9         | w<br>ir     | *          | 20<br>Ar | er<br>er | ~                                      | <br>*       | *         |
| ar'<br>~          | ₩<br>    | 0'<br>4' | *          | *          | ₽<br>*              | *   | \$       | 0<br>4   | *                   | 94/<br>29 | eu<br>20    | ec/<br>20  | n<br>n   | 9 20     | 9 2                                    | (13°<br>(3) | 30<br>20  |
| Ş                 | \$       | \$       | *          | ů,         | <del>بر</del><br>۵. | *   | *        | *        | *<br>W/             | W/        | 20          | 20         | <b>2</b> | 2º<br>-+ | 20                                     | 2º<br>*     |           |
| tu'<br>nv'        | g<br>(n) |          | ı,         | es/<br>en/ | **                  | *   | °        |          | 90                  | o         | c<br>2      | m<br>30    | <b>5</b> | 9°<br>30 | ************************************** | *           | ***       |
| 1)'<br><b>P</b> ' | <b>₽</b> | n<br>n   | m'         | 20<br>20   | <b>30</b>           | *   | *        | *        | us"                 | **        | 9           | ï          | ħ.       | r.       |                                        | **          |           |
| u                 |          | •        | *          | 6          | ÷                   | 5   | <i></i>  | ~        |                     |           |             | 2          | 2        | *        | *                                      | *           | m,        |
| W/<br>*           | بر<br>مح | 2        | *          | *          | بن<br>اید           | w'  | 9        | ar<br>fi | n<br>n              | *         | :           | i          |          | ~        | r                                      | :           | :         |
| <b>.</b>          | er<br>er | er<br>er | m'         | 30<br>20   | **                  | 2   | w/<br>m/ | 9 m/     | 9<br>9              |           | ee/<br>ete/ | 9          | *        | n<br>20  | <b>6</b> 20                            | en X        | er/<br>20 |
| 2                 |          | <b>*</b> | 2          | ñ          | **                  | •   | :        | ~        | MY.                 | <b>20</b> |             | w/         |          | ű        |                                        |             |           |

# दूसरा अध्याय

# जन-संख्या तथा जनता-संबंधी वृत्तांत

प्रयाग के तीन प्राकृतिक विभागों की चर्चा पीछे आ चुकी है। कुल ज़िले में द्र तह-सीलें, १४ परगने, २ म्यूनिसिपैलिटियाँ, ६ कस्बे, ३५३५ गाँव (सन् १६३१ की मनुष्य-गर्गाना) के अनुसार ३२७७५५ बसे हुए घर तथा १४६१६१३ आवादी है।

पहले की जन-संख्या इस प्रकार थी:-

सन १८४० है। में ३,१०,२६३
... १८४३ ... १,३७६,७८८
,, १८६४ ... १,३६६,२४१
,, १८८१ ... १,४७४,१०६
-,, १८६१ ... १,४६०,३६०
,, १६११ ... १,४६७,३६५
... १६२१ ... १,४६७,३६६

सन् १६३१ की संख्या ऊपर दी गई है। उस का ब्योग इस प्रकार है:---



| माङ्गतिक<br>विभाग | प्रवानीः                                                              | <b>त</b> हसी <b>ब</b>     | चेश्रफस<br>(बर्गमीस) | म्युकिसिविवारी | SPERI | र्योष         | वर                       | जन-संक्या          | की यह बरा मीब में |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-------|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| शोकाव {           | चायव                                                                  | इलाहानाद                  |                      | ,              | 9     | ३४६           | <b>98,5</b> 44           | 244,449            | 1941              |
|                   | 461                                                                   | सिराध्                    | २३७                  |                | 2     | 548           | २८,२०७                   | 355,880            | <b>*1</b> *       |
|                   | करारी<br>ग्रथरवन                                                      | अंकवपुर                   | ,<br>- १७४           |                | 3     | 208           | ₹₹,₹05                   | 120,022            | 804               |
| गंगा-पार <        | होराम<br>जवाबगञ्ज<br>मिज़ांपुर<br>जीहारी<br>सिकंदरा<br>मूँसी<br>केवाई | सोराम<br>फूलपुर<br>हॅकिया |                      |                | •     | \$ <b>2 2</b> | \$40,80<br>\$40,80       | 100,800<br>100,854 | ***               |
| बग्रुमाः {<br>पार | सह<br>चरेख<br>चारा<br>कैशगड़                                          | )<br>मरध्या<br>मेजा       | 481<br>642           |                | 9     | !<br>         | 81,6 <b>22</b><br>24,444 | 141,641<br>141,545 | <b>३६</b> =       |
| 1                 | 14                                                                    | =                         | 5250                 |                | 8     | 24,23         | <b>1</b> 20,024          | 18,41,412          | 448               |

इलाहाबाद के श्रातिरिक दूसरी म्युनीसिपैलटी फूलपुर में है। क्रस्वों का क्रम स्नाबादी के हिसाब से इस प्रकार है:—

(१) मऊ-म्रायमा (त॰ सोराम) (२) भारतगंत्र (३) सिरखा (त॰ मेजा) (४) कड़ा १२ (त॰ सिराशू) (५) सराय-श्राकिल (त॰ इलाहाबाद) (६) करमा (त॰ करछना) (७) मूँसी (त॰ फूलपुर) (८) दारानगर (त॰ सिराशू) (६) मंभनपुर १।

श्रयात् सब से ऋषिक श्रावादी मऊ-श्रायमा की है श्रीर सब से कम मंभनपुर की।

प्रयाग के ज़िले की जन-संख्या मत-मतांतरों के मेद से इस प्रकार है।

हिंदू १२,७७,४५७; श्रार्म्य १२३८; नाझो २६; जैन ५५६; सिक्ख १३८; नौद्ध ४२; राधास्त्रामी ६४; मुसलमान २०४,७८८; ईसाई ७,४५१; पारसी ११३; यहूदी ४ ।

हिंदू मुसलमानों से छः गुने हैं। सब से ऋधिक हिंदुओं की संख्या तहसील करछना में है और उस के बाद हाँडिया का नंबर है। मुसलमान सब से ऋधिक चायल में हैं और उस के बाद सोराम में। ज़िले भर में सब से कम मुसलमान मेजा में हैं। इस दृष्टि से करछना का नंबर दूसरा है।

हिंदुओं में एक लाख से ऊपर पाँच जातियाँ हैं जिन की नामावली संख्या के कम से हस प्रकार है: — बाह्यग् —चमार — ब्रहीर —पासी —कुरमी।

ब्राझियों में सरवरिया अर्थात् सरयूपारी, च्त्रियों में विसेन और वैश्यों में केसरवानी अधिक हैं।

मुसलमानों में सुबियों की संख्या शियों से ऋधिक है।

## जनता का रहन-सहन तथा चाल ढाल इत्यादि

#### १---मकान

पहले अधिकांश कच्चे मकान बनते थे, परंतु दीवारें एक गृज़ तक चौड़ी होती थीं। नीचे बाँस की कमचियों का ठाठ और उस के ऊपर खपरेल, यह यहां घर बनाने की पुरानी प्रथा है। गाँव में अरहर और सरसों के सूखे डंठल, सरिकंडे और भाऊ के भी ठाठ बनाते हैं। शहर और करनों में अब लोग लकड़ी के पतले बच्चे लोहे की कीलों से जड़ कर ठाठ बनाते हैं और उस पर बड़े-बड़े खपरे रख देते हैं, जिन को 'इलाहाबाद टाइल' कहते हैं। इस का छाजन १५-२० वर्ष तक चलता है। गाँवों में नीची जातिवालों के अधिकांश ऐसे घर होते हैं, जिन पर फूस का छुप्पर होता है, और उन के दरवाज़ों में किवाड़ नहीं होते। कुच-विक्वां की रोक के लिए केवल एक टही लगा दी जाती है। बहुधा घरों के आगे बाहर एक खुली दालान बनाई जाती है, जिस को 'ओसार' या 'चौपार' (चौपाल) कहते हैं। कुछ लोग उसी में हघर-उधर गाय बैल भी बाँघते हैं। बड़े लोगों का गोक आर (पशुशाला) अलग होता है, जिस को 'वगर' कहते हैं और बड़े-बड़े घरों को 'बखरी' बोलते हैं। गाँवों में चोरी का मय अधिक रहता है, इस लिए कहीं-कहीं पिछुवाड़े की दीवार से मिलाकर एक और कुछ कम ऊँची दीवार रहा के लिए उठा लेते हैं और उस पर पिछुली

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इन में से १६६२ में न॰ ४, ६ म भौर ६ टूट गए हैं।

दीवार के पानी गिरने के लिए खपरे रख देते हैं। श्रोतती के नीचे टेक के लिए बहुधा लकड़ी के तोड़े लगा देते हैं जिन की पंकि देखने में बड़ी सुंदर मालूम होती है।

गाँनों को छुतें बाँस ऋरहर के डंडल और कहीं-कहीं सरकिंडों के मुट्टों से पाटो जाती हैं, जो ५०-६० वर्ष तक चलती हैं। जहां की मिट्टी मज़्बूत है वहां कथी छुतें खुली हुई भी बनती हैं जिन को यहां 'मुंडा कोढा' कहते हैं। गाँवों में संभवतः चोरी के डर से घरों में खिड़िकयां रखने का रवाज नहीं है। इस लिए प्रायः पटे हुए मकानों में दिन में इतना ऋषिरा रहता है कि बिना दीपक के सुक नहीं पड़ता। गाँवों में कोठे के ऊपर के दूसरे खंड की दीवारें बहुधा बड़ी नीची बनाते हैं।

पुराने मकानों में कहीं-कहीं तहख़ाने देखे जाते हैं, परंतु श्रव इन के बनाने का रवाज बहुत कम है।

पहले घरों में शौच के लिए एक गहरा गड्दा 'संडास' के नाम से खोदा जाता था, परंतु ऋव म्यूनिसिपैलटी ने इन को बंद करा दिया है।

हम पहले बता चुके हैं कि यहां पहले कच्चे मकान बहुत बनते थे। उन की दीवारें या तो मिट्टी की या कची ईटों की होती थीं। यहां तक कि बहुत से पुराने बंगलों की दीवारें भी इसी प्रकार की हैं, परंतु ऋब विशेषतया शहर में जो घर बनते हैं उन की दीवारें पक्की होती हैं, जिन की चौड़ाई प्रायः डेढ़ ईट की होती है। पहले यहां मकानों के लिए मिर्ज़ापुर से पत्थर लाना पड़ता था। पीछे शंकरगढ़ के निकट शिवराजपुर में इमारती पत्थर की लान निकल ऋाने से ऋब ऋषिकांश वहीं से तथा मानिकपुर ऋादि स्थानों से पत्थर आता है। परंतु थोड़े दिनों से यहां ऋब सीमेंट से पत्थर का काम ऋषिक लिया जाने लगा है। छतों में लकड़ी के स्थान में लोहे का रवाज ऋब ऋषिक है और सीमेंट की जोड़ाई से चपटी छतें ऋषिक बनती हैं।

पुराने पक मकानों में बाहर की बैठक में बहुधा दोहरे कियाड़ हुआ करते ये— भीतर की श्रोर शीशे का श्रीर बाहर भिलमिलीदार लकड़ी का। परंतु अब एक ही दिल-हेदार किवाड़ों का खाज है।

#### २-सजाबट के सामान

पहले दीवारों पर विविध प्रकार के रंगों से देवताओं तथा अन्य प्रकार के चित्रों के बनाने का रवाज था। परंतु अब जब से छुपे हुए रंगीन चित्र सस्ते दामों में विकने लगे हैं, बहु भा लोग सजावट के लिए उन्हीं के। लगा देते हैं, तथा नए-नए ढंग के कलेंडर (तिथि-पत्र) निकले हैं, सजावट के लिए वे मी लटका दिए जाते हैं। पहले मेज़-कुर्सियां बहुत कम थीं। अब गाँवों में भी बहुत जगह ये चीज़ें पहुँच गई हैं। ब्याह-शादी के अवसर पर अब रंगीन काग़ज़ के बंदन वार अधिक लगाए जाते हैं। और मशाल इत्यादि के स्थान में रंगीन काग़ज़ की कंदीलें जलाई जाती हैं, तथा मीमवित्यों के स्थान में गैस और शहर में बिजली की रोशनी का रवाज अब अधिक बढ़ता जाता है।

#### ३--खान-पान

गाँवों के लोग चरबन अर्थात् विविध प्रकार का भुना हुआ अप्रश्नीर गुड़ का सेवन अधिक करते हैं और जब बाहर जाते हैं तो एक-दो वक्त सच्चू पर निवाह करते हैं। देहात के ब्राझ या और कहीं-कहीं चित्रय कुमीं तक पूड़ी भी कपड़ा उतार कर चौके में खाते हैं। बाज़ार की मिठाई केवल वही खाते हैं, जिस में आज न हो। परंतु अब यह बंधन ढीला पड़ता जाता है।

शाहर और करनें के लोग अधिक चटोरे होते हैं। वे तेल के बढ़े, फुल्के और पकी-दियां इत्यादि, जिन के यहां 'चटपटा 'कहते हैं, अधिक खाते हैं। जाढ़ें में मूँगफली भी इन के साथ अब बहुत विकने लगी है, जिस का, सेंधी होने के कारण, बच्चे अधिक खाते हैं। पहले विस्कुट और लेमनेड से ऊँची जाति के हिंदू परहेण करते थे, परंतु अब कहीं-कहीं गाँवों तक में ये चीज़ें पहुँच गई हैं।

इस ज़िलें में अधिकांश सरयूपारी आक्षण हैं, जो समष्टि रूप से मांस मछली तथा हुक्क़ा सिगरेट से घृणा करते हैं, परंतु तमाकू खाने श्रीर स्वान से उन का, परहेज़ा नहीं है।

गाँवों में काम-काज के श्रवसर पर बाझ ए तरकारी में पहले नमक नहीं डालते, किंतु पीछे खाते समय मिलाते हैं। रसदार तरकारी का उन में बिल्कुल रवाज नहीं है।

स्त्रप्रवाल वैश्य प्याज़ लहसुन से घृणा करते हैं। ब्राह्म स्म प्याज़ नहीं खाते। लहसुन खाते हैं।

शहर में क्रूजाक्रूत कुछ दीली हो रही है, परंतु गाँवी में जो चमार-पासी इत्यादि अपने देवतात्रों के पुजारी होते हैं, वह किसी ऊँची जातिवाले यहां तक कि ब्राह्म गों के यहां का भी कथा भोजन अर्थात् रोटी-दाल ब्रह्म नहीं करते।

भोज के अवसर पर २५ वर्ष पहले अधिकांश खित्रयों और अप्रवालों में मिठाई का रवाज था। अन्य लोगों में वड़े आदिमियों का छे। इ कर साधारण अेणी के लोग प्रायः दही-चीनी खिलाते थे, परंतु अब वे भी मामूली कामों तक में मिठाई परोसना आवश्यक समस्ते हैं और फिर उन पर चाँदी के वक्क का भी रवाज होता जाता है।

चाय पीने का श्वाज वंगालियों में अधिक है, परंतु अब अन्य लोग भी उन का अनुकरण करने लगे हैं।

#### ४--पहनावा

पहले सिर पर पगड़ी बाँधने या बाँधी हुई पगड़ी पहनने का रवाज अधिक था। अब हर में यह प्रया उठ सी गई है। हां, गाँवों में कुछ लोग बड़े-बड़े साफ़ों से ले कर छाटे-छाटे अगौछे सिर पर लपेटते हैं। परंतु वहां भी अब टोपियां अधिक चल पड़ी हैं। पहले लोग जाड़ों में सिर पर वर्डदार कंटोप पहनते थे और कुछ लोग उस के ऊपर छाटा सा बुपटा भी बाँध लेते थे। अब लोगों ने इस को गँबारू वेष समम्म कर बहुत-कुछ छोड़ दिया है। पहले अधिकांश दुपली टोपियां पहनी जाती थीं। कुछ भले आदमी चौगोशिया टोपी पहिनते थे। एक और गोल टोपी स्लनी की होती थी, जिस पर रंगीन अथवा सादे रेशम से बेल-बूटे कड़े

हए होते थे। इन टोपियों की धुलने के बाद कलफ़ लगा कर, टीन या लकड़ी के ढाँचों पर चढा कर सखा तेते थे, जिस से वह कड़ी हो कर पहनने याग्य हो जाती थीं। इन ढाँचीं का नाम 'क्वालिव' या। फिर यह फैशन निकला कि गोल टोपियों पर दो-दो झंगुल चौड़े लैस लगा कर शौकीन बूढ़े तक पहनते थे। परंतु अब इस का खाज बिल्कुल जाता रहा। अनेक प्रकार की कामदार गोल टोपियाँ पहले से थीं. जिन को अब विशेष कर न्याह शादी के द्यवसर पर सिवाय बचों के कोई नहीं पहनता । इसी के साथ-साथ फेल्ट और उस की नकल गोल टोपियों का अधिक खाज हुआ, जो कुछ न कुछ अब तक चला जाता है। क्योंकि इधर ८-१० वर्ष से इन की जगह गांधी टोपियों ने ऋधिक ले ली है, जिन की पहले 'किस्ती नुमा' या 'किश्तीदार' टोपी कहते थे। पर वे सादे कपड़े की धुलाने योग्य नहीं होती थी। बहुषा मख़मल की होती थीं जो जाड़ें में पहनी जाती थीं। जो टोपियां सती कपड़े की बनती थीं उनकी दीवारों को ब्रांदर मोटा कागृज़ देकर कड़ा कर दिया जाता था। पुराने फैरान के पंडित लोग मलमल की चँदवेदार गोल टोपी पहनते हैं, जिस की बनावट विशेष प्रकार की होती है अर्थात् जपर कपड़े को कुछ चुनाव दे कर उस पर एक दूसरे कपड़े का गोल दुकड़ा सी दिया जाता है, जो बीचो-बीच में नहीं होता किंत कुछ पीछे की ओर हटा रहता है। अब शहर में हैट का रवाज श्रधिक होता जाता है। यहां तक कि बच्चों को कामदार टोपी के स्थान में यही पहनाना लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग कुर्ता-धोती स्त्रीर शेरवानी-पायजामे पर हैट लगाते हैं। यहां इस को सब से पहले बंगालियों ने आरंभ किया था।

पहले गले में रेशमी या सूती हुपहों के डालने का ऋषिक रवाज था। मामूली कमाल मी कुछ लोग गले में बाँधते थे। कुछ लोग जाड़े में ऊनी गुल्बद गले में लपेट तिते हैं और कुछ लोग उस को गले में डाल कर ऊपर कोट पहनते हैं।

अंगरेज़ी फ़ैशन के लोग गले में टाई बाँधते हैं, परंतु थोड़े दिनों से टाई न बाँधने का भी फ़ैशन निकला है; लेकिन ऐसी स्रत में कमीज़ के ऊपर का एक बटन खुला रखना आवश्यक है। इस फ़ैशन की पूर्ति के लिए अब नए ढंग की कमीज़ें ऐसी सिलने लगी हैं कि जिन का गला कुछ ढोला होता है और बाहें आधी होती हैं।

पुराने लोग नीचे कुर्ता पहन कर ऊपर से झँगरखा पहनते थे। अब शहर में झिषक और देहात में कुछ लोग कुर्ता या कमीज़ के नीचे बनियाइन पहनते हैं। गाँवों में अब तक कुछ लोग पुराने चाल की बंददार मिर्ज़ई कमर तक पहनते हैं, परंतु शहर में इस की चाल अब बिलकुल नहीं है। पहले अंगरखे के नीचे केवल कुर्ते पहने जाते थे। अब अचकन या कोट के नीचे लोग क्रमीज़ पहनते हैं, जिन के गले में चौड़े या पतले कालर या बाहों के लिरे पर एक बटन की कफ़ होती है। अब कमीज़ों का नया 'पैशान यह चला है कि गला कुछ दीला होता है और बाहें केवल कुइनी तक होती है। कुर्तों में यह परिवर्तन हुआ है कि वह पहलें से अधिक नीचा होता है और उस की बाहें चौड़ी होती हैं। वूसरा नए चाल का कुर्ता रेशम या टसर का निकला है, जिस की बाहें तंग और पूरी होती हैं।

कुर्तों या क्रमीज़ों के ऊपर बास्कट पहनने का भी श्रधिक रवाज हो गया था, पर

अब कम हो गया है। पहले लोग बंददार श्रॅगरले श्रीर उस पर शौक़ीन लोग सदरी पहनते ये, जिस पर श्रागे श्रनेक प्रकार के सुंदर बेल-बूटे बने होते थे; श्रीर सामने ख़ाती श्रीर पेट के दोनों पक्षों पर श्र्यात् दाहिने श्रीर बाएँ नीचे से ऊपर तक शोभा के लिए बहुत सी संडियां लगी रहती थीं। श्रव सदरी यहां कहीं देखने में नहीं श्राती।

श्रॅंगरसे के पश्चात् बटन-दार श्रचकनों श्रौर फिर शेरवानियों का खाज हुआ। जिन को श्रव तक कुछ लोग पहनते हैं, परंतु कोट के पहनने का खाज श्रव श्रविक बढ़ता जाता है।

पहले जाड़ों में प्राय: एक रंग ऋथवा ऋनेक रंग के छीटों के रूईदार कपड़े पहने जाते थे। ऋब ऊनी कोट और स्वेटर पहनने की प्रया ऋधिक चल गई है। कुछ लोग वई-दार केवल एक छोटा कपड़ा कमर तक नीचे पहनते हैं जिस को मिर्ज़ई या बंडी कहते हैं।

धोतियों में ऋधिक परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय इस के कि पहले गाँवों में लोग मोटी धोतियां बिना किनारे की ऋधिक पहनते ये; और इस लिए कि जल्द मैली न हो, लाल मिट्टी से रंग लेते थे। ऋष कुछ पतले कपड़े की किनारे-दार धोतियां ऋधिक चल पड़ी हैं। नीची अंग्री के सुसलमान ऋधिकांश एक छोटा कपड़ा लपेटते हैं जिस को लंगी कहते हैं।

पायजामों में बड़ी काट-छाँट हुई है। पहले दो प्रकार के पायजामें थे। एक तंग मुद्दी का चूड़ीदार और दूसरा बहुत ढीली मुद्दी का कलीदार, जिस में नीचे चार अंगुल चौड़ा गोट लगा रहता था। चूड़ीदार का रवाज अब भी कुछ है, परंतु अधिकांश लोग ५-६ गिरह चौड़ी मुद्दी रखते हैं। ढीली मुद्दी का पायजामा बहुत दिनों तक बिलकुल बंद रहा। अब कुछ नए फ़ैशन के लोग उस को फिर पहनने लगे हैं, परंतु उस में न तो कली होती है, न नीचे गोट लगा होता है। कोट के साथ पतलून और बिरजिस पहनने का रवाज हुआ। पर अब एक प्रकार का नीचा जांधिया अधिक पहना जाता है जिस को 'नेकर' या 'हाफ़पैंट' कहते हैं। इस के नीचे गाँउ तक एक लंबा मोज़ा भी पहना जाता है। यों भी पाँव में छोटे-बड़े मोज़ों के पहनने का रवाज अब पहले से अधिक है।

जाड़ों में एक और रूईदार लंबा कपड़ा सब से जपर पहना जाता था जिस का नाम 'लबादा' था। ऐसा ही एक जनी कपड़ा भी होता था जो 'चोग़ा' कहलाता था। इस के क्षेच पर और गर्दन के पीछे तथा कुछ आगे शोभा के लिए फूल-पत्ते कड़े हुए होते थे। जपर से दुशालों या रूईदार दुलाइयों के ओड़ेने का रवाज था। इन खवों के स्थान में कुछ दिनों तक जनी ओवरकोट चला, पर अब अधिकांश लोग कंवल ओड़ते हैं। हिंदुओं की अपेद्धा मसलमान रंगीन वस्न कछ अधिक पहनते हैं।

पहले घर में लोग पाँव में खूँटीदार खड़ाऊं ख्रौर हाफ स्लीपर पहनते थे। अब खूँटी-दार की जगह फ़ीतेदार खड़ाऊँ ख्रौर हाफ़ स्लीपर के स्थान में चप्पल या चिट्यां अधिक पहनी जाती हैं।

कियों के वक्षों में सब से बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि मले घर की किया पहलें अनेक रंग के लँहगे पहनती थीं, जिन का बेरा कम से कम ३-४ गज़ का हुआ करता था, श्रीर नीचे ४ श्रंगुल चौड़ा गोट लगता था। परंतु इस को पड़न कर कोई की चौके के भीतर नहीं जा सकती थी और न सिवाय नई बहुओं के कोई खी इस को पहन कर कथा खाना (रोटी दाल इत्यादि) खा सकती थी। सारांश यह कि लँहगा सिला हुआ होने के कारण धोती की अपेदा कुछ छुतिहा (अपवित्र) समन्ता जाता था।

पहले मले मादिमयों की नई बहुएं नीचे माँगिया—महरम श्रीर नीची जाति की खियां मुखा पहनती थीं, जो बिना बाँह श्रीर बिना बटन की एक छोटी कुरती होती थी। यह कपड़ा आगे से बंद रहता था। केवल गले के पास थोड़ा सा खुला रहता था श्रीर उस में घुंडी- कुकमा लगता था। श्रव इस का खाज बहुत कम हो गया है। गाँवों में भी बटनदार कुर्तियां चल गई हैं, जिन में वाहें या तो कुहुनी तक या पूरे हाथ की होती हैं। शहर में कमर तक की कमीज़ जाकेट श्रीर कहीं-कहीं वास्कट भी पहिनी जाती है। श्रव जंपर के पहनने का रवाज बढ़ रहा है जिस को पुराने भुक्कों का स्थानापन समभना चाहिए। जब से महीन साड़ियां चलीं उन के नीचे परदे के लिए एक छोटा सा लँहगा पहना जाता है, जिस को पेटीकोट या शमीज़ कहते हैं।

पहले हिंदू स्त्रियों में जूता बिलकुल नहीं पहना जाता था। नीची जाति की या भलं घरों की कुछ स्त्रियां गाँवों की बनी हुई मामूली चिंद्यां पहनती थीं, जिन को इस ज़िले में कहीं 'लतरी' कहीं 'खतरी' या 'बधौरी' कहते हैं। फिर पीछे बड़े घरों में हाफ स्लीपर का रवाज हुआ और अब विशेषतः शहर में घीरे-घीरे कामदार और बूट-जूते पहने जाते हैं। इसी के साथ अब स्त्रियां मोजा भी पहनने लगी हैं।

भले घरों की खियां जब बाहर जाती हैं तो ऊपर से एक बड़ी चादर झोड़ती हैं, परंतु शहर में अब नए फैशन की खियां इस को एक व्यर्थ बोक समक्त कर छोड़ती जाती हैं। भले घरों की मुसलमान खियां चूड़ीदार पायजामों पर झोड़नी खोड़ती हैं परंतु अब कुछ नए फैशनवाली बीबियां साड़ियां पहनने लगी हैं।

## ४् गहने

चाँदी के गहने अधिकांश गाँवों में पहने जाते हैं और बहुधा भारी होते हैं। उन का ब्योरा इस प्रकार है:—

सिर पर बंदी (प्रायः बनियों में); कानों में ढार (ढाल) करनफूल, बाली-पत्ते (सुसलमानों में); नाक में बुलाक, गले में तौक (सुसलमानों में) इँसुली, तावीज़, ढोलना खुगनूं, इमेल, कडुला; हाथों में खुझा, सुंदरी, श्रॅंगूठी श्रारसी, मोतेहरा (पछेलिया), खुझ कड़ा, कंगन, पहुँची, तोड़ा, बाज़ूबंद, टॅंडिया, बैरखी, जीशन, बहुँटा; कमर में करधनी; पाँच में ढोस या भाँम कड़ा, पायज़ेब, छुड़ा, लच्छा, छागल और पाँच की उंगलियों में झाठे, छल्ले श्रीर बिक्कुए पहने जाते हैं।

श्रहीरें की श्रियां हाय में चूड़ियें की जगह चाँदी या फूल का चौड़ा श्रगेला पहनती हैं, पर श्रय शहरों की श्रहीरनें इस की जगह चूड़ियां पहनने लगी हैं। गाँवों में श्रिधकांश श्रीर शहर में कुछ नीची जाति की श्रियां पाँवों में काँसे या फूल के कड़े श्रीर प्राय: यमुना पार में पैरी पहनती हैं जो कुछ चौड़ी छागछ के ढंग की होती हैं। शहर में शिवाय ग़रीबों के चाँदी का गहना अब केवल पाँव में पहना जाता है। अब शहर में आहीरों और कहारों की कियां भी पाँवों में चाँदी के लच्छे, और कड़े पहनने लगी हैं।

सोने के गहनों का दत्तांत यह है कि सिर में सीस-फूल, भूमड़, टीका, वेना; कान में करनफूल भूमक, वाली, पत्ता; नाक में नथ, बुलाक़, वेसर, कील, लॉग; गले में हॅंसुली गुल्वंद, पँचलड़ी तौक, माला, हार; बाँह पर जौशन, बाज़्वंद, अनंत; हाथ में पछेलिया छुन, तोड़ा, पहुँची, कंगन, चूड़ी, पटरी, कड़ा; उँगलियों में अँगूठी और कमर में करधनी पहनी जाती हैं।

हन में से टीका, बेना, नथ और बेसर का रवाज अन अधिकांश गाँवों में रह गया है। बुलाक़ पहले हिंदू कियां बिल्कुल नहीं पहिनती थीं, पर पीछे थोड़े दिनों से इस का रवाज कुछ अधिक बढ़ा था, अब फिर बहुत कम हो रहा है।

पहले पुरुष भी नगीनेदार अंगूठियां पहनते थे। अब अधिकांश अंग्रेज़ी चाल की सादी अंगूठियां पहनी जाती हैं, जिन में कुछ लोग अपने नाम के प्रारंभिक अच्चर खुदा लेते हैं और जिन को दाहिने हाथ के स्थान में अंग्रेजों की देखा-देखी बाएं हाथ में पहनने लगे हैं। पहले प्रागवाल, बनिए पहलवान और कुछ गुंडे गले में सोने के मोटे-मोटे कंटे पहनते थे, पर इस का रवाज अब बहुत कम हो गया है। अप्रवाल, खत्री, ब्याह-शादी के अवसर पर गले में कई लड़ी की सोने की बारीक जंजीर पहनते हैं। अहीर, कुरमी और काछी हत्यादि गले में लोने का ढोलना और मुहर और कुछ लोग कानों के लब में छोटे-छोटे दोहरे छल्ले पहनते हैं। इन जातियों के लोगों तथा कहारों में हाथ में चाँदी के कड़े पहनने का भी रवाज है, जिस को गंगा और यमुना-पार में 'दरकोआ' कहते हैं। बनिए और कलवार हत्यादि उँगिलियों में लपेटदार साने के छक्के पहनते हैं, जिस का नाम 'फेरवा' है। पहले प्रायः बनिए-कलवार कमर में चाँदी की करधनी और ये लोग तथा कुछ और ऊँची जातिवाले पाँव के अंगूटे में छल्ला पहनते थे। अब यह रवाज बहुत कम हो गया है।

## ६---वेश-भूषा

पहले भले आदमी बहुधा सिर पर बड़े-बड़े बाल गर्दन तक रखते थे, जिस का नाम 'पट्टा' था । इस के बीचो-बीच मांग निकाली जाती थी । जो लोग सिर पर छोटा बाल रखते थे उस का किनारा मत्ये के ऊपर छुरे से ठेक दिया जाता था, जिस को 'ख़त' कहते थे । कुछ लोग सिर पर बालों के बीच में थोड़ी सी जगह चौकार मुँडा देते थे और उस का लाभ यह बताया जाता था, कि इस से सिर की गर्मी निकल जाती है और मस्तिष्क ढंडा रहता है । कोई-कोई बीचो-बीच से अर्थात् चोटी के इधर सामने की ओर कपाल पर चूल्हे के अनुरूप मुंडाते थे । अधिकांश यमुना-पार के गांवों में आधा सिर सामने की ओर मुड़ाने का रवाज था ।

अप धीरे-धीरे इन वेशों में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। लोग सिर के पीछे छोटे श्रीर श्रागे वड़े वड़े बाल रखते हैं श्रीर उन में या तो बीचोबीच से या बांई श्रोर से माँग निकालते हैं। परंतु शहर में एक नया फ़ैशन यह निकला है कि आगे के वालों का तेल या पानी लगा कर कंघी या बुक्श से पीछे की ओर फेर देते हैं और इस लिए उन में काई माँग नहीं निकलती। दूसरा फ़ैशन यह भी चला है कि कुछ लोग सिर पर बड़े-यड़े वाल कंघों के नीचे तक रखने लगें हैं।

पहले बहुषा चत्रिय और कायस्थ बड़ी-बड़ी दाहियां रखत थे, और कुछ लोग जपर चढ़ाते थे। चित्रयों और पुराने चाल के ईसाइयों में यह भी खाज था कि बीच में दुड्ढी के जपर से थोड़ी सी दाढ़ी मुँड़ा दिया करते थे। फिर पीछे अंग्रेजी फैरान के लोग नोकदार दाढ़ी रखने लगे, जिस के फ़ेंच-कट कहते थे। परंतु अब एक प्रकार से दाढ़ियां बिल्कुल बिदा हो गई हैं, यहां तक कि मुसलमान भी जो कम से कम ख़सख़सी अर्थात् छोटी-छोटी दाढ़ियां रखते थे, अब बहुत कम दाढ़ी रखते हैं।

पहले जो लोग दाढ़ी सुँड़ाते थे, वे कानों के नीचे कुछ दूर तक छोटे-छोटे बाल जो जगर कम और नीचे कुछ चौड़े होते थे छोड़ देते थे, जिस को 'कलम' कहते थे। अब हस का भी रवाज जाता रहा, परंतु थोड़े दिनों से कुछ नए फैरानवालों ने फिर इस को आरंभ किया है।

मूँछं भी पहले बड़ी-बड़ी रक्ली जाती थीं और बहुधा लोग उन के दोनों सिरों के। ऐंड कर नोकदार कर दिया करते थे। फिर विशेष कर अंग्रेजी पढ़े-लिखों ने इतना अधिक मूँछें मुँडाना आरंभ किया ै कि महाकवि 'अकवर' को कहना पड़ा था:—

## कटै न कहीं नाक जैशन के पीछे । मुँदी जिस तरह मूँछ कर्जन के पीछे ॥

श्रव भी मूँछों के मुँड़ाने की चाल है, परंतु थोड़े दिनों से कुछ लोग ऐसी मूँछें रखने लगे हैं कि नथनों के नीचे थोड़ा-सा बाल छोड़कर दोनों सिरे मुँड़ा देते हैं। इस का नाम 'बटरल्फाई' है।

पहले शौकीन मर्द भी ऋगें लो! में सुर्मा और कुछ लोग दाँतों में मिस्सी लगाने थे, परंतु अब इस का रवाज जाता रहा. यहां तक कि स्त्रियों में भी ये चीज़ें कम हो रही हैं।

तीन त्योहारों अथवा मंगल काय्यों के अवसर पर और कभी-कभी बीच-बीच में भी, यह रवाज है कि मले घरों में नायनें आकर प्रायः सचवा स्त्रियों और कुमारियों के पाँवों का लाल रंग की रेखाओं से रॅंगती हैं, जिस का महाबर कहते हैं। इस का रवाज अब भी है, परंतु शहर में स्त्रियां जब चाहती हैं अपने पाँच को बाज़ार के मामूली लाल रंग से भी रंग लिया करती हैं।

शहर में प्रायः नीची जाति की ऋौर गाँवों में कुछ ऊँची जाति की भी कियां शोभा के लिए शरीर (विशेषतः कलाई) में गहरे नीले रंग का गोदना गोदाती हैं; अब नए फ़ैशन के कुछ पुरुष भी कलाई और भुजा में विविध रंग के गोदने गोदाने लगे हैं।

<sup>ै</sup> हिंदुओं में पिता के बीवन-काश में पुत्र का मुँहें मुँडाना चशुभ समका जाता है, परंतु क्षत्र केशन ने इस विचार को बहुत कुछ शिविक कर विचा है।

कुमारी लड़िकयाँ मत्थे पर सिंदूर लगा सकती हैं, परंतु जब तक व्याह न हो माँग सादी रखती हैं। काश्मीरी कुमारियां और सधवा क्षियां माथे पर सिंदूर लगाना बहुत आवश्यक समकती हैं। माथे पर टिकली चिपकाने का रवाज कुछ कम हो रहा है। फिर भी बहुधा क्षियां श्रुंगार के समय इस का भी लगा लेती हैं। मले घरों की क्षियां बहुत छोटी टिकली लगाती हैं। नीची जातिवालों में अनेक प्रकार की बड़ी-बड़ी लंबी और गोली टिकलियां लगाई जाती हैं। मुसलमानों में सिंदूर और टिकली का रवाज नहीं है, परंतु गांवों में बहुधा मुसलमान घोबिनें सिंदूर लगाती हैं।

(७) घर-गृहस्थी की द्यांतरिक मर्यादा

खियां अपने पित का नाम कभी नहीं खेतीं, परंतु श्रव कुछ नई रोशनी के लोग अपनी खियों से स्वयं श्रपना नाम लियाने लगे हैं। प्रायः खियां श्रपने ससुर, जेढ, देवर यहां तक कि अपने बड़े लड़के का भी नाम नहीं लेतीं, परंतु इन के नाम लेने में इतना फढोर बंधन नहीं है, जितना कि पित के नाम लेने के लिए हैं। श्रारंभ में बहुएं बहुत दिनों तक ससुर और जेढ से नहीं बोलतीं; फिर धीरे-धीरे यह नियम कुछ ढीला हो जाता है। जेढ से तो यहां तक सावधानी की जाती है कि एक दूसरे को छू भी नहीं सकते। जेढ का पहना हुआ बख्न भायाहू नहीं पहन सकती, और न सियाय रेल के, एक सवारी पर दोनों एक साय बैढ सकते हैं। परंतु अब इस नियम का पालन प्रायः देहात के भले बरों में होता है। ससुर, जेढ या पित के सामने बहुएं भोजन भी नहीं कर सकतीं।

िल्लयों के सिर पर माँग का सिंदूर और हाथों की चूड़ियां सोहाग के मुख्य चिह्न माने जाते हैं। इस लिए पित की मृत्यु के पश्चात् उस की विधवा माँग में सिंदूर नहीं भर सकती। इस नियम का पालन अनिवार्य रूप से सभी विधवा कियां करती हैं, परंदु गाँवों में प्रायः आझागों में इस के अतिरिक्त यह भी प्रथा है कि विधवाएं हाथों में काँच की चूड़ियां, तथा पाँवों में कड़े और विद्धुए भी नहीं पहनतीं, न रंगीन वह्न धारण करती हैं, और न दाँतों में मिस्सी लगाती हैं। भले घरों की मुसलमान विधवाएं भी पायजामे पर रंगीन औदनी नहीं ओइतीं और न हाथों में काँच की चूड़ियां पहिनती हैं।

इस में कोई संदेह नहीं है कि स्नी-शिक्षा के प्रचार से हिंदुश्रों में परदे का वंधन कुछ, दीला हो रहा है, पर उन में सब से अधिक अग्रसर नव-शिक्ति काश्मीरी मंडली है।

पहले लड़के बड़ों के सामने हुझका नहीं पीते थे। परंतु शहर में यह मर्यादा बहुत भंग हो गई है, जहां हुझके की जगह अब सिगरेट और बीड़ी पीने का अधिक रवाज है। शहर में नीची जाति की कुछ कियां तमाकू पीती हैं, परंतु भलें बरों की देवियां अभी इस दोष से बची हुई हैं। अलबत्ता गाँवों में सभी जाति की बड़ी-बूढ़ी स्त्रियां बहुषा तमाकू साती हैं।

(८) खेल तथा ज्यायाम

गोली, गुल्ली, कयड़ी और अधिकांश लड़के खेलते हैं। पत्र भी उड़ाते हैं। बड़े लोगों में कुछ शतरंज, ताश, चौपड़ (चौसर) और पचीसी इत्यादि खेली जाती है; और जिन को लत पड़ जाती है वे कबूतर उड़ाते हैं और मेंडा या तीतर लड़ाते हैं। मेलों के श्रवसर पर कुछ युवक गतका-फरी, बाँक श्रीर छुरी, तलवार इत्यादि का संचालन फुर्तों के साथ दिखाते हैं। कुछ लोगों को कुश्ती श्रीर पहलवानी का शौक होता है। गाँवों में प्रायः बरसान में लोग शरीर में मिट्टी लगा कर निकलते हैं, जिस को पहलवानी का चिह्न समका जाता है, परंतु शिक्तित समुदाय ने इन की श्रोर श्रिषक ध्यान नहीं दिया। वे अधिकांश क्रीकेट श्रीर टेनिस इत्यादि श्रंगेज़ी खेल पसंद करते हैं। ताश श्रीर शतरंज भी श्रंगेज़ी ढंग से खेलते हैं। जिन को कसरत का शौक होता है, वे ढंड-मुगदर की श्रमेचा उम्बेल के ब्यायाम को श्रिषक सम्य तथा उपयोगी समकते हैं।

श्चागरा प्रसृति नगरों में तैराकी के मेले पहले से होते आ रहे हैं, परंतु यहां ऐसी प्रया न थी। अब योड़े दिनों से यहां भी, विशेष कर बंगाली युवकों ने, इस श्चोर ध्यान दिया है, और कुछ संदेह नहीं कि उन्हों ने इस कला में बड़ी उन्नति कर दिखाई है। अब ८-६ वर्ष से श्चोरियंटल क्लब की ओर से यहां भी हर साल तैराकी की रेस (दौड़) हुआ करती है। आज कल राय साहब लालमोहन बनर्जी, उपनाम मिट्ठू बाबू तथा श्री रोबीन चटर्जी यहां के सर्व-श्रेष्ठ तैराकों में समके जाते हैं।

### (ह) बाद्य तथा संगीत इत्यादि

ढोल, ताशा, तुरुही-डफला और शहनाई-रीशन चौकी यहां के पुराने बाजे हैं। फिर अंग्रेज़ी बैंड का रवाज हुआ। अब कुछ दिनों से एक और बाजा निकला है, जिस को मशक-बीन कहते हैं। यह भी बैंड के सहश कई बाजों का समूह है, जिस को खड़े हो कर मुँह से बजाते हैं और उस के साथ ताल के लिए ढोलक होता है।

यहां पर यह बता देना ऋसंगत न होगा कि इन बाजों के बजानेवाले ऋषिकांश मुसलमान ही हैं, सिवाय तुरुही के जिस को हिंदू मेहतर बजाते हैं। कहीं-कहीं ढोल, ताशा ऋौर शहनाई भी मेहतर बजाते हैं।

इस से इन्कार नहीं किया जा सकता कि श्रीरों की श्रपेक्ता बंगालियों में संगीत का प्रचार श्रिथिक है, परंतु उन्हों ने कुछ देशी बाजों के साथ श्रानेक मुँह तथा हाथ से बजनेवाले विदेशी बाजों को भी श्रपना लिया है, जिन में बेला श्रीर हारमोनियम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। हारमोनियम ने तो क्या बंगालियों क्या हिंदुस्तानियों सभी समाजों में इतना घर कर लिया है कि श्रय सारंगी श्रयवा सितार बजानेवाले विरले मिलते हैं। कारण स्पष्ट है। एक तो इन बाजों का श्रम्यास कुछ, कठिन है, दूसरे इन में स्वर मिलाने का खटराग रहता है; श्रीर यह सभी जानते हैं कि हम लोग सुगमता की श्रोर ही श्रिषक मुकते हैं। इस समय यहां के सर्वभेष्ठ गायनाचार्य श्री प्रोफ़ेसर रघुनायराव एकनाथ पंडित तथा वादनाचार्यों में हारमोनियम बजाने में श्री किरखकुमार मुकर्जी उपनाम नीलू बाबू, बेला में श्री गगनचंद्र चटर्जी, सितार में श्री श्रमिलिया दीन श्रीर तबला में पं० शंकर तिवारी प्रवीधा समके जाते हैं।

बरसाती गानों में यहां पहले साथन और कुछ पूर्वी गानों का रवाज या । परंतु योड़े दिनों से उस की जगह कुछ लोग मिर्ज़ापुरी ढंग की कजली गाने लगे हैं । इन्हीं दिनों बहुधा गाँवों में माल्हा दोलक और मजीरे पर बड़े जोश के साथ गाया जाता है ।

ग्रन्य प्रकार के संगीत के साथ दोलक ग्रीर मजीरे का रनाज ग्रव ग्राधिकांश गाँवों में रह गया है। सब से छोटा बाजा ख़जब़ी है, जिस में किनारे-किनारे घुँचुरू या छोटी-छोटी भों भों सी लगी रहती हैं। इस के। इस ज़िले में ग्राधिकांश साधु लोग भजन गांते समय बजाते हैं।

पहले कुछ शौकीन लोग बाँसुरी बजाते थे। पीछे इस की एक मंडली सी स्थापित हुई, जिस में दोलक भी साथ रहा करता था। उन के संयुक्त स्वर से एक प्रकार की लय उत्पन्न होती थी। उसी के साथ कुछ लोग एक या सवा फ़ुट की रंगीन डंडियां दोनें हाथों में लेकर, घरा बनाकर खड़े हो जाते थे और एक झादमी उन के बीच में उसी तरह की डंडियां लेकर खड़ा होता था, जो बड़ी फ़ुतों से घूम-घूम कर झपने हर्द-गिर्दवालों की डंडियों पर झपनी डंडी कमशः मार-मार कर, ताल के साथ बजाता था। इस के बजाने में बड़े झम्यास की झाव-श्यकता थी, कि ताल के ऊपर केाई हाथ ख़ाली न जाने पाये। उन सब के वस्त्र भी प्रायः एक ही रंग के हुआ करते थे। ऐसी मंडलियां विशेष कर दसहरे के मेले के साथ निकलती थीं जो, खेद है, कि दसहरा बंद होने से झब कुप्त हो गई हैं।

कुछ दिनों से प्रामोक्षोन का भी रवाज, ज्यों-ज्यों सस्ता हो रहा है, ऋषिक वढ़ता जाता है।

'रहसधारी' और 'इंद्रसभा' यहां के पुराने नाटक हैं। इन्हीं में 'कठपुतली' के नाच के। भी सम्मिलित कर देना चाहिए। रहस अब भी जन्माष्टमी इत्यादि के अवसर पर हो जाया करते हैं। कहीं-कहीं कठपुतली के तमाशेवाले भी देख पड़ते हैं। परंतु इंद्रसभा का खेल अब बिल्कुल बंद हो गया है। इस ने अपने बचपन में स्वयं इस को देखा था; और यह भी याद है कि किस उत्कंठा के साथ लोग इस को देखने के लिए उत्सुक रहा करते थे। फिर थियेटरों का ज़माना आया और उन की ख़्ब भरमार हुई। अब उन पर भी ओस-सी पड़ रही है, और सिनेमा की इतनी कसरत हो गई है कि उस का देखना एक प्रकार का फ़ैशन-सा बन गया है। कुछ पढ़े-लिखे लोगों और बिद्यार्थियों में थोड़े दिनों से झामा का रवाज अधिक हो गया है। कुछ दिनों से गाँवों और शहरों में नीची अयी के लोगों में 'नौटंकी' का नाच बहुधा होता है। इस में नगाड़े पर गाने के साथ एक स्वाँग पूरनमल का होता है। यह एक बहुत ही भहा और अश्लील खेल है।

श्रम वेश्याश्रों के नाच की कुछ चर्चा की जाती है। इस में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले यहां शहर में नाच की दो प्रकार की मंडलियां थीं। एक सस्ती ग़रीनां के लिए जिस में नर्तकी, जहां तक मुक्ते याद है, धोती के ऊपर रंगीन चादर श्रोढ़ कर नाचती थी श्रीर उस के साथ दोलक श्रीर मजीरा बजता था। इस नाच का यहां लोग 'मिर्ज़ापुरिन' कहते थे। श्रम यह विल्कुल बंद हो गया है। इस के स्थान में शहर में कुछ छोकरों के नाच की मंडलियां बन गई हैं, जिन में कुछ मुसलमान श्रीर कुछ हिंदू कथक हैं। गाँवों में भी नाच की कहीं-कहीं सस्ती मंडलियां है। इन में से कुछ मुसलमान हैं। जो हिंदू हैं उन को 'बेहनें' या 'रामजनी' कहते हैं। उन की श्रापनी विराहरी होती है। उन के साथ मी

नाच में सारंगी और तबला-मजीरा बजता है। ये देहाती रंडियां प्रायः भोड़ीं पर चढ़ कर नाचने जाती हैं।

दूसरा तायका रंडियों का है। पहले प्रत्येक भले आहमी के यहां ख़ुशी के अवसर पर इन का नाच कराना बहुत ही आवश्यक समका जाता था। यहां तक कि न्याह के मंडप की भूमि बिना उन के पदाप्या के पवित्र नहीं होती थी। कुछ मनचले लोग यें। भी दिल बहलाव के लिए उन का बिठाल कर गाना सुनते थे; जिस को 'मुजरा' कहते हैं। परंतु कुछ दिनों से प्रयाग में हिंदू और मुसलमान दोनों में नाच मुजरे का खाज बिल्कुल बंद-सा हो रहा है। रंडियों के बेष में भी कुछ परिवर्तन हो गया है। वे अब नाच के समय कलाई पर घड़ी बॉधती हैं। साड़ी के ढंग की सादी पेशवाज़ धारण करती हैं और पाँवों में मोज़े पहनती हैं। कुछ समय पूर्व यहां की रंडियों में सब से मशहूर गानेवाली जानकीवाई समक्ती जाती थी जिस के बहुत से गाने शमोकीन के रिकाडों में भरे हुए हैं।

रपएवालों के यहां रंडियों के जलसे के साथ माझें का भी स्वाँग और नाच हुआ करता था। इन की भी पूरी मंडली होती थी। परंतु अब इन के नाच का खाज यहां विल्कुल उठ गया है। हमारे वचपन में यहां सब से नामी और मशहूर माँड करारी के निकट रक्सबारे का पीरू था, जिल का बुलावा दूर-दूर से आया करता था।

शादी-ज्याह के अवसर पर नीची जातियों में विशेष ढंग का मर्दाना नाच-गाना हुआ करता है। जैसे अहीरों में कुछ लोग खाक्ये का कुछ ऊँचा लंहगा के ढंग का कपड़ा पहन कर, नगाड़े पर, जिस को बघेली कहते हैं, गाते और उछल-कूद कर एक प्रकार का तांडव नृत्य करते हैं। ये लोग अनेक प्रकार की कसरत दिखाते हैं। इन का गाना विशेष प्रकार का होता है, जिस को 'विरहा' कहते हैं।

कहार भी अपने शादी-ज्याह में स्वयं नाचते-गाते हैं। इन का एक विशेष संवा बाजा अर्ध-पखावज के रूप का होता है, जिस को 'हुड़क' कहते हैं। यह एक ही ओर चमड़े से मढ़ा रहता है और उसी ओर से बजाया जाता है। ये लोग भी रंगीन वस्न और बुँडुक पहनकर नाचते हैं और सिर पर बड़े-बड़े बाल रखते हैं।

सब से सुज्यवस्थित मंडली चमारों की होती है। इस में मुख्य बाजा एक पूल या कों से का चपटा कटोरा-सा होता है, जिस को एक हाथ में टाँग कर दूसरे से लकड़ी द्वारा बजाते हैं। इस का नाम 'कसावर' है। इसी से लय पैदा होती है। इस के साथ ताल के लिए मृदंग बजाते हैं। नाचनेवाले मूँ क्रें मुँडाये रहते हैं, सिर पर लंबे-लंबे बाल रखते हैं; और उस पर कभी-कभी टोपी भी पहन कर नाचते हैं। ये लोग पाँवों में बूँ बुरू बाँधते हैं और एक लंबा रंगीन वस्त्र लहूँगा के समान पहनते हैं। इन की मंडली में एक विदूषक भी होता है, जो बीच-बीच में नकुलें कर के लोगों का हँसाता रहता है।

घोवी भी एक प्रकार का विरहा कसावर और मूर्दम पर गाते हैं। गाँवों में नीची जातिवालों के सिर पर जब देवता आते हैं या विद्युचिका अथवा झीतला आदि के प्रकोप में जब ग्राम-देवियों या देवता आरों की यूजा की जाती है तो बहुधा कसावर और ढोलक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अवसर पर कभी-कभी नगढ़िया भी बजती है।

डफ़ालियों का बाजा सब से निराला है, जो छलनी के आकार का एक ओर चमड़े से मढ़ा हुआ होता है; और उस के घेरे में छोटे-छोटे भाँभ लगे रहते हैं। इस का 'रवाना' कहते हैं। ये लोग ग़ाज़ी मियां के गीत गाते हैं, जिस को 'पचरा' कहते हैं।

िक्षयों के संगीत में सामान्य दृष्टि से इतना परिवर्तन हुआ है कि पुराने गीतों के साय-साथ वे कुछ, गृज़ल और राष्ट्रीय गीतों गाने लगी हैं। इन का पुराना वाजा ढोलक मजीरा है, परंतु कुछ शिक्ति कियां अब बहुधा हारमोनियम भी बजाने लगी हैं। यहां पर यह बात भी उन्नेखनीय है कि शिक्ति कियों में अब खुले तौर से तृत्य का भी रवाज होता जाता है।

यदि इन के गीतों के विषय पर दृष्टि डाली जाय तो उन में पुरुषों के गीतों की ऋषेचा दूषित शृंगार-रम की मात्रा कम होती है। वे ऋषिकांश ऋपने पति के प्रति 'पिया' 'सैयां' 'राजा' तथा 'बालम' इत्यादि नामों में, ऋपने हृदय के विशुद्ध प्रेम का उद्गार प्रकट करती हैं। यह अवश्य है कि उन के गीत प्रायः मूर्ख-स्त्रियों के बनाए हुए हैं। उन में कुछ, तो बहुत ही भावपूर्ण होते हैं, जिन में गाईस्थ्य जीवन का सचा चित्र भलकता है, पर बहुत से निरर्थक होते हैं और उन में ऋषिकांश तुकबंदी ही होती है।

इस से इन्कार नहीं है। सकता कि न्याह के अवसर पर बरात के। जिमाते समय बड़े-बड़े भलें घरों की स्त्रियां निर्काण हो कर अप्रश्लील गालियां गाती हैं, जिस का कारण सिवाय रवाज के और क्या कहा जा सकता है ? परंतु स्त्री-शिक्षा के प्रचार से इस में भी अब कमी हो रही है।

## (१०) जनता के भ्रम-मूलक विश्वास

प्रायः नीची जाति के लोग टोना, नज़र श्रीर भूत-प्रेत पर बहुधा विश्वास रखते हैं श्रीर बीमारी की दशा में दवा की अपेचा काड़-फूँक तथा श्रोकाई इत्यादि को अधिक उप-योगी समक्तते हैं। प्रायः क्षियों और कुछ पुरुषों के सिर पर देवी-देवता आते हैं और वे बड़े वेग के साथ सिर हिलाने लगते हैं, जिस को 'अमुआना' कहते हैं। इस के साथ कसावर और टोलक या नगड़िया का बजना आवश्यक है। जब गाँवों में विश्क्षिक आदि संकामक रोग फैलते हैं तो उस समय देवियों की पूजा बड़े जोर के साथ होती है। क्षियां किसी निश्चित स्थान पर एक-एक लोटा जल ले जाती हैं और देवियों के पंडे या पुजारों के आदेशानुसार उस जल को पृथ्वी पर गिराती हैं, जिस को 'धार-तपोना' कहते हैं। विशेष अवसर पर फल-फूल के बड़े-बड़े टोकरे चौराहां पर रक्खे जाते हैं। कमी-कभी देवी की तृप्ति के लिए कुछ मदिरा और सुअर के बखों का बिल चढ़ाया जाता है, जिस को 'जिवाध' कहते हैं।

अंतर्वेद में पश्चिम की श्रोर 'वुक्का' श्रीर 'गोरय्या' श्रीर कहीं कहीं 'हनुमान जी' भी पूजे जाते हैं। गंगापार में उत्तर की श्रोर 'बलराजा' श्रीर यमुना-पार में पूर्व की श्रोर 'हरदिहा देव' अधिक पूजे जाते हैं। देवियों की पूजा लगभग समी जगह होती है, जिन के सुख्य-सुख्य नाम 'दक्खनी' 'मसुरिया,' 'आनंदी', 'काली', तथा 'फूलमती' इस्यादि हैं।

पहले बहुधा हिंदू मुहर्रम के ताज़िये का भी मानते थे, परंतु श्रव कुछ नीची जाति-वालों के सिवाय श्रीर लोगों ने इस को बहुत कुछ छोड़ दिया है। कुछ नीची जाति के लोग श्रीर बहुधा कलवार ग़ाज़ी मियां का मानते हैं। इन में कुछ लोग जो मुसलमानों के रोज़ें के दिनों में ५ दिन बत रखते हैं, 'पचिपरिहा' कहलाते हैं।

# (११) तीज-त्योहार

इस प्रसंग में हम केवल उन त्योहारों की चर्चा करना चाहते हैं, जो इस ज़िले के किसी भाग में तो ख़ूब मनाए जाते हैं, परंतु किसी और या तो विल्कुल नहीं मनाए जाते या बहुत ही साधारण रीति से माने जाते हैं। इन की सूची यह है।

- (१) दिविया—यह आश्विन शुक्त १४ की रात के अंतर्वेद में प्रयाग नगरतक ख़ूब मनाया जाता है, परंतु गंगा और यमुनापार में कोई इस का नाम तक नहीं जानता। यह त्योहार विशेष कर लड़िक्यों और स्थियों का है। कुम्हार छोटी-छोटी हाँ डियाँ बनाकर, जब वह कुछ गीली रहती हैं, उन के घेरे में चारों और नुकीले लोहे से बेल खूटे से कतर कर एक प्रकार की मानों कंदील बना देते हैं। इसी का नाम 'दिविया' है। स्त्रियां शामको इस में दिया जला कर रखती हैं और अपने भाइयां तथा पिता और चचा इत्यादि के सिर पर आरती के समान उतारती हैं; और उन से अपना कुछ नेग (हक्त) लेती हैं। प्रायः नीची जातियों में जो लड़िक्यां केस-दो-कोस पर व्याही होती हैं, वे उस दिन दिविया उतारने अपने नैहर अवश्य जाती हैं। दिविया उतारने के बाद रास्ते में पटक कर फोड़ दी जाती है और देव इयो हम कि विशेष प्रकार का गाना होता है। उन गीतों का नाम भी 'दिविया' है।
- (२) कजली—यह भी कियों का त्योहार है जो भादों बदी तीज की गंगा और यमुना-पार में ज्यों-ज्यों पूर्व की श्रोर जाइए श्रिषक समारोह के साथ मनाया जाता है। लड़िकयां कई दिन पहले से जौ वो देती हैं श्रीर उस का कजली के दिन उस्ताड़ कर कुछ तालावों में वहा देती हैं; श्रीर कुछ श्रपने भाइयों श्रीर बड़ों के कानों में खोस कर नेग लेती हैं। इस श्रवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, वे श्रांतवेंद के ढिडियावाली गीतों से कुछ मिलते-जुलते होते हैं।
- (३) नागपंचमी—यह त्योहार ज़िले भर में सायन के शुक्रपन्न में मनाया जाता है। मेद इतना है कि अंतर्वेद में उस दिन लड़कियां छोटी-छोटी गुड़ियां बनाकर तालाब में फेंकती हैं और लड़के उन के प्राय: नीम की हरी-हरी छड़ियों से पीटते हैं। परंतु गंगा और यसना-पार में दिल्या और पूर्व की ओर उस दिन केवल नाग देवता का पूजन होता है।
- (४) गंगौर—यह त्योहार चैत्र शुक्त ३ के िक्षयां और लड़िक्यां मनाती है। परंतु गंगा और यमुना-पार की ऋषेचा अंतर्वेद में यह बड़े समारोह के साथ मनाया जाता है। यहां गाँव के बाहर बाग़ों में इस का मेला लगता है, जहां लड़िक्यां और िक्षयां नगाड़े पर गाती-बजाती और कुछ नाचती भी हैं।

## (१२) सामान्य जनता की नैतिक अवस्था

परगना अधरनन को छोड़ कर रोष दोआब के लोग ज़िले भर में अधिक पढ़े-लिखे और चतुर हैं, जिस में परगना चायल सब से आगे हैं। चायल और अधरनन के लोग सब से अधिक लड़ाके समके जाते हैं। यही दशा परगना बारा के मिक्सगरी नामक गाँव की है।

शिज्ञा की दृष्टि से दोस्राव के पश्चात् गंगा-पार श्रीर तहसील करछुना के परगना स्ररेल का नंबर है। तहसील मेजा के उत्तरी भाग ऋर्यात् सिरसा श्रीर उस के निकट-वर्ती स्थानों को भी इसी में सम्मिलित समक्षना चाहिए।

ज़िले के शेष भाग अर्थात् मेजा और वारा के दिल्ला खंड के लोग अधिक अपढ़ और कुछ सीषे सादे हैं, परंतु वे भी अब पहले से कुछ अधिक चतुर होते जाते हैं।

मेजा के दिल्लाया भाग में मुसहरों की एक जाति है। ये लोग बड़े श्रसभ्य श्रीर श्रात्यंत दरिद्र हैं। परंतु ये कभी चोरी नहीं करते श्रीर बहुत ही विश्वास-पात्र होते हैं। जंगल केप ते सुली लकड़ी शहद श्रीर जड़ी-बूटियां बेच कर श्रपना निवीह करते हैं। कभी-कभी पालकी उउने का भी काम करते हैं।

परंतु जो मुसहरे गंगा-पार में झाकर बसे हैं उन का रंग-ढंग बदल गया है और उन में भी वही दोप झाने लगे हैं; जो निम्न अेखी की खन्य जातियों में पाए जाते हैं।

ज़िले भर में जमार सब से निर्वल और ग्रारीय जाति हैं। इन का मुख्य उद्यम मज़दूरी करना है। देहात में ऋषिकांश हलवाही का काम यही लोग करते हैं। शहरों में साईसी, साहब लोगों की ज़िदमतगारी, मिलों तथा कारख़ानों में और अन्य प्रकार की फुटकर मज़दूरी और छोटी-मोटी नौकरी करते हैं।

पासी, डोम, कोल श्रीर नट इस ज़िले में बदमाश जातियां समभी जाती हैं, जिन में पासी सब से ऋषिक चोरी के लिए बदनाम हैं।

इस ज़िलों में पिछलों १० वर्ष के भीतर मुख्य-मुख्य आपराचें। में कितने लोगों के अदालत द्वारा दंड दिया गया, इस का एक व्यौरा पाठकें की जानकारी के लिए दिया जाता है।

(आगें के पृष्ठ पर)

| सन्          | बध तथा शास्त्रधात्<br>के जिए उपोग | संगीन मारपीट | बबात् ध्यभिवार | बोरी  | डकेती प्रयांत् बलात्<br>प्रपद्दत्या | शिव कोगों से नेब.<br>बतनी के बिए<br>जमानत की गई | तिक बोगों से शांति<br>भंग क करने के जिए<br>ज्याबत भी गई | क्षित मोगों के श्राप<br>बनाने और दिसा<br>पाछा सक्षीम बेंचने<br>में दंद दिया गया |
|--------------|-----------------------------------|--------------|----------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1414         | 14                                | 8.8          | •••            | 8 🕏 8 | 90                                  | 93                                              | +=                                                      | 140                                                                             |
| 1820         | 3.8                               | હિ           | ą              | १७⊏   | 8                                   | 11=                                             | 112                                                     | 114                                                                             |
| 1421         | 12                                | 95           |                | 259   | 4                                   | 81                                              | १७४                                                     | २३६                                                                             |
| 1422         | 97                                | 385          | 3              | २७३   | Ę                                   | ₹4=                                             | 100                                                     | 843                                                                             |
| 588\$        | 93                                | ३४६          | •              | २७४   | ą                                   | 180                                             | २४                                                      | 800                                                                             |
| 1458         | २१                                | 800          | ₹              | 243   | 3                                   | 140                                             | 150                                                     | 888                                                                             |
| 9884         | 34                                | ३४२          | ×              | ३१३   | 94                                  | 188                                             | 180                                                     | 241                                                                             |
| <b>38</b> 25 | २०                                | 380          | 2              | २१३   | <b>5</b>                            | 104                                             | 114                                                     | \$80                                                                            |
| 1880         | 48                                | ४२५          | 3              | 208   | •                                   | 358                                             | 10                                                      | \$18                                                                            |
| 1885         | ã o                               | 859          | 8              | ₹ € - | *                                   | 308                                             | 124                                                     | ४१६                                                                             |

नीची जातिवालों में विवाहिता खियों के भगा ले जाने के मुक्दमे श्रधिक होते हैं।

ऊपर के श्रंकों पर टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पाठक स्वयम् देख सकते हैं कि सिवाय चोरी श्रीर बलात् अपहरण के सभी श्रपराधों में दंडित पुरुषों की संख्या पहले से श्रिधिक बढ़ रही है, जो प्रयाग के ज़िले के निवासियों के लिए अत्यंत लज्जास्पद है।

इधर १०-१५ वर्ष से शहर में कोकेन की गुप्त-रूप से विक्री की शिकायत अधिक बढ़ती जाती है। उधर देहात में जब से शराब मँहगी हुई पासी लोग छिप कर शराब बनाते और बेचते हैं।

नीचे के श्रंकों से पता लगेगा कि इस ज़िले की जनता में मादक पदायें। का कितना व्यय है।

|           | स्यय १०० की <b>आ</b> वादी पर |                |           |  |  |  |
|-----------|------------------------------|----------------|-----------|--|--|--|
| सन्       | शराव                         | <b>फफ्री</b> स | गाँ ग-भंग |  |  |  |
|           | गैसन                         | संग            | संर       |  |  |  |
| 1473 - 78 | <b>१</b> °६ र                | .02            | ۶۵.       |  |  |  |
| 3558 54   | ٠٤٤                          | .08            | .40       |  |  |  |
| 1884 38   | १'३६                         | .00            | .66       |  |  |  |
| ११२६ २७   | 1.50                         | ° € • °        | *६*       |  |  |  |
| 9820      | 1.50                         | .08            | .08       |  |  |  |

# (१३<sup>)</sup> वर्ण-संबंधा जागृति

पढ़े-लिखे भाट अपने को 'अहा भट्ट' कहने लगे हैं और व अपने का आहा ग्राम्य कहते हैं। इसी प्रकार जो जाति पहले यहां 'धूसड़ वैश्य' कहलाती थी, अब उस जाति के लोग अपने के 'भागव-आहा ग्रां' कहते हैं। अंतर्वेद के मध्य के ज़र्मीदार कुर्मी बहुत दिना से ढाकुर कहलाते हैं और उन के नाम के पीछे 'सिंह' रहता है परंतु अब वे जने ऊभी पहनने लगे हैं। गंगा-पार के कुछ अहीर भी अपने का 'आभीर च्रात्री' कहते हैं और यशोपवीत भी धारण करने लगे हैं। इसी प्रसग में यह उल्लेखनीय है कि शहर के अहीरो ने कुछ दिनों से पंचायत करके चौका-वर्तन साफ करने की नौकरी छोड़ दी है और तहसील मंजा के दिच्यीय भाग के चमार घोड़े की लीद नहीं उठात।

# ( १४ ) विवाह श्रोर मृत्यु-संवंघी रीति-रवाज

प्रत्येक जाति के रीति-स्वाज भिन्न-भिन्न हैं। इस लिए यह विषय बड़े विस्तार का है। श्रातएव इस ज़िले में ऊँची-नीची जातिया में विवाह ग्रौर मृत्यु के ग्रावसर पर जो मुख्य-मुख्य रस्में प्रचलित हैं, केवल उन्हीं का उन्नेख संदोष से यहा किया गया है।

यहां के ब्राह्मण, इतिय, कायस्थ तथा वैश्यों में जो ऊँची जाति में गिने जाते हैं, राशि-वर्ण आदि के मिलान के पश्चात् विवाह का सूत्र-पात 'विरिच्छा' या 'फलदान' के रस्म से होता है, जिस में किसी शुभ दिन कन्या की ओर से वर को थोड़ा-सा द्रव्य दिया जाता है। उस के पश्चात् कुछ अधिक द्रव्य और वस्त्र फिर मेजा जाता है, जो कुछ पूजा-पाठ के

साथ वर को भेंट किया जाता है। इस का 'तिलक चढ़ना' कहते हैं। फिर पंडितों के आदेशा-नसार जब लग्न पड़ती है, तो उस दिन से वर-कन्या दोगों का अपने-अपने भर में तेल उब-टन लगाया जाता है और उस का स्नान बंद कर दिया जाता है। इस संस्कार का 'तेल-चढना' कहते हैं। फिर उभय पद्धवाले अपने-अपने घर के आँगन में बाँस के चार खंभों पर एक चौकार फुस का मँडवा ( मंडप ) बनाते हैं. श्रीर उस के नीचे लकड़ी का एक कुछ होटा खंभ गाइते हैं। गाँवों में प्राय: खेत का पटेला गाड़ा जाता है, परंतु शहर में मामूली लकड़ी के टकड़े से काम चलाते हैं। मेंडवे के नीचे कलस और गौरी गरोश की स्थापना होती है श्रीर उस दिन से उन की तथा नवप्रहां की पूजा होने लगती है। बरात से दो दिन पहले का नाम 'सिल' और उस के दूसरे दिन का नाम 'मायन' है। तीसरे दिन बरात लगने से कुछ पहले मेवा-मिष्ठाच इत्यादि जो लड़के-बाले लाते हैं, वह लड़की के यहां बाजे के साथ सजा कर मेजते हैं। इस का 'सहगी' कहते हैं। फिर शाम का जब बरात सज कर बंधू के द्वारे पर जाती है जिस में वर पालकी या मियाने श्रीर शहर में कोई-कोई मीटर पर जाता है, तो वहां कुछ पूजा-पाठ के साथ वर तथा उस के पिता का स्वागत कुछ द्रव्य तथा एक-श्राध बस्नाभूषण के साथ किया जाता है। इस की 'द्वारपूजा' या 'तुत्रार चार' कहते हैं। बहुधा उसी रात्रि में विवाह-संस्कार हो जाता है, जिस के पहले दो-तीन मुख्य रस्में श्रीर होती हैं। अपर्यात् द्वारपूजा के पश्चात् जनवास पहुँच कर कन्या की ओर से बरात के भाजन दिया जाता है। इस के। 'भाजी खिलाना' कहते हैं। गाँवों में प्राय: यह दस्तर है कि द्वार-पूजा के पहले बरात के कुछ भोजन नहीं देते, परंतु शहर में ऐसा नहीं है। फिर वर की श्रोर से वस्त्र श्रीर श्राभूपगा कन्या के लिए भेजा जाता है। इस का 'चढाव चढ़ाना' कहते हैं। इस के पश्चात लड़की का 'सुहाग' दिया जाता है, अर्थात एक धोबन अपनी माँग का सिंद्र लड़की की माँग में सात बार लगाती है। इस के बाद लड़की नहलाई जाती है। उस का वस्त्राभूपण, जो समुराल से त्राता है, पहनाया जाता है स्त्रोर नाइन उस का नख काट कर पाँव का महावर से रँगती है। इस का 'नहळू' कहते है। याद रहे कि इसी प्रकार वर का भी बरात के दिन अपने घर में 'नहलु' होता है। कन्या के नहलु के पश्चात् विवाह-संस्कार श्रयात् कन्या-दान श्रीर भाँवर इत्यादि होती हैं। विवाह के समय वर-कन्या दोनां एक-एक हल्दी में रंगी हुई पीली घोती पहन कर बैठते हैं, जिस का 'पियरी' कहते हैं। इसी समय एक श्रीर रहम 'पँवपुजी' की होती है; जिस में कत्या के संबंधी तथा जिस से व्यवहार होता है वर-कन्या दोनें। के पाँव पूज कर कुछ द्रव्य अथवा के।ई आभूषण भेंट करते हैं। वर दूसरे दिन 'खिचड़ी' श्रीर तीसरे दिन 'कलेवा' खाने सस्राल जाता है, जहां उस का खाना तो नाममात्र का होता है वास्तव में उस अवसर पर स्त्रियां वर का देख कर कुछ उस का भेंट करती हैं। वधू के घर पर दूसरे दिन रात के। कथा श्रीर तीसरे दिन पका भोजन बरात के। खिलाया जाता है, जिस के। क्रमश: 'भात' श्रीर 'बड़हार' कहते हैं। इस में भात के समय दुल्हा. समधी तथा अन्य निकट संबंधियों का कुछ द्रव्य मेंट करने का खाज है। इसी प्रकार चौथ दिन बरात विदा होते समय भी बरातियों का 'मिलना' के नाम से कुछ द्रव्य भेंट किया जाता है। शहर के कायस्यों में द्यव कुछ दिनों से यह खाज हो चला है कि भात बढ़हार एक ही

दिन पक्के भोजन का होता है, और इस लिए खिचड़ी और कलेवा खाने की दोनों रहमें भी उसी दिन हो जाती हैं। तीसरे दिन सबेरे बरात चली जाती है। ब्राह्मणों में कम श्रीर चत्रियों तथा कायस्थों में दहेज का खाज बहुत ज्यादा है। ब्राइस्सीं तथा केसरवानी वैश्यों में बाल-विवाह का दस्तर अधिक है। केसरवानियों के यहां यदि कन्या के माता-पिता असमर्थ होते हैं, तो लड़की के। वर के यहां ले जाकर ब्याह लाते हैं । इस के। 'डोला' वा 'पॅवप्रजी' कहते हैं। ब्राह्मणों और वनियों में बाल-विवाह के कारण लड़की उस समय विदा नहीं होती. बल्कि तीसरे से ले कर सातवें वर्ष तक में 'गौना' और उस के कुछ दिन बाद 'थौना' होता है। केसरवानियों के यहां विवाह के पीछे यदि काई स्त्री विधवा हो जाती है, तो वह दूसरा पति कर सकती है, जिस पर वे दोनों उस समय बिरादरी से ऋलग हो जाते हैं, परंतु पीछे फिर भोज देकर विरादरी में मिल जाते हैं। उन से जो संतान पैदा होती है उस का वही ऋषिकार होता है जो विवाहिता स्त्री के लड़कें। का हाता है। इसी प्रकार भाटों के यहां भी, जा 'ब्रह्ममह' भी कहलाते हैं, विभवाएं दूसरा पति कर सकती हैं, परंतु अब इस जाति के कुछ शिद्धित लोग जा बाद्यागा होने का दावा करते हैं. इस प्रया का निषेध करने लगे हैं। श्रन्य मध्यम श्रेगी की जातियों में कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ न्याह-शादी के प्राय: वही रस्म-स्वाज है, जो इम ने ऊपर लिखे हैं। हां चमार, पासी, मेहतर, खटिक, श्रारख, मुसहरे तथा केल इत्यादि अंत्यज जातियों के संबंध में यह विशोषतया उल्लेखनीय है कि बाह्मण कुछ दिखिए। लेकर उन के। साइत-सुदिन तो बता देते हैं, परंतु संस्कार कराने के लिए उन के यहां नहीं जाते। श्रीर इस लिए वे बेचारे स्वयं किसी तरह यह काम कर लेते हैं, जिस में श्राग्नि के गिर्द बर-बधु का फेरे फिरना मुख्य है। उन के यहां यह काम काई उन का मान्य श्रर्यात् सगा या दूर का दामाद, बहनोई या फूफा श्रादि कराता है और वही पुरोहित का नेग लेता है। अलक्ता ब्राह्मण उन का सत्यनारायण की कथा गाँव से बाहर किसी तालाब के किनारे या आम के इस के नीचे दूर से सुना देते हैं।

मृत्यु-संबंधी रवाजों में यह उक्केखनीय है कि प्रायः वनिए, कलवार श्रादि श्रर्थों तजा-कर मृतक शरीर के बाजे-गाजे के साथ पैसा-कौड़ी खुटाते हुए रमशान भूमि में ले जाते हैं। शहर में चमारें का एक समुदाय 'संत' कहलाता है। ये लोग मांस-मदिरा से घृणा करते हैं। इन के यहां जब कोई मर जाता है तो उस के शब की श्रर्थी सजाकर श्रागे श्रागे खँजड़ी श्रीर भाँभ पर भजन गाते हुए ले जाते हैं, परंतु उस को जलाते या जल-प्रवाह नहीं करते, बल्कि पृथ्वी में गाड़ देते हैं।

यहां तक हम ने उन लोगों के रस्म-खाजों का वर्णन किया है, जो यहां के निवासी समसे जाते हैं। इसी प्रसंग में हम थोड़ा-सा उन जातियों के रस्म-खाज का भी उन्नेख करना चाहते हैं, जो किसी समय बाहर से आकर यहां वस गई हैं और अब उन की संख्या पर्याप्त हो गई है।

काश्मीरी पंडितों के यहां जब विवाह की बात पक्की हो जाती है, तो पहले 'ताक' की रस्म होती है। इस के। अपने यहां का 'फलदान' और तिलक समक्तना चाहिए, जिस में

कन्या के यहां से कुछ कथया आता है। वर-यन्न वाले उस की मिठाई लेकर विरादरी और इष्ट-मित्रों के। वॉट देते हैं अयवा एक मोज दे देते हैं। फिर वर के यहां से कन्या के यहां गुड़ियां मेजी जाती हैं, जिन में कुछ चाँदी के खिलीनों का होना आवश्यक है। लड़कीवाले कुछ और उस में मिलाकर गुड़ियां लौटा देते हैं। विवाह के पहले ऐसा भी होता है कि कभी वर और कभी कन्या दो चार दिन के लिए अपनी-अपनी समुराल में बुला लिए जाते हैं, परंतु वे एक दूसरे से पृथक रहते हैं। वर के साथ कुछ और लड़के और कन्या के साथ कुछ और खियां भी जाती हैं। विवाह के दो-चार दिन पहले वर को मेंहदी लगाई जाती है। इस का भी एक भाज होता है। वर के यहां से कन्या के लिए एक मुहागपिटारी जाती है। इस का भी एक भाज होता है। वर के यहां से कन्या के लिए एक मुहागपिटारी जाती है। बरात के साथ खियां भी जाती हैं, जो जनवासे में रहती हैं। वरात चढ़ने पर दार पर कोई पूजा नहीं होती। योही बरात का आगत-स्वागत किया जाता है। विवाह का कोई मंडप नहीं बनाया जाता। रात्रि को आगन में वा किसी कमरे में संस्कार हो जाता है। विवाह के परचात् बढुधा वधू का नाम वदल दिया जाता है। कुछ लोग वही पहला ही नाम रख लेते हैं। विवाह हो जाने पर जो खियां बरात में जाती हैं वे वधू को जनवासे में बुला लेती हैं और उस को वखा-भूषण पहना कर मायके मेज देती हैं। फिर जब बरात विदा होती है तब उस के साथ बहु ससुराल जाती है।

बंगालियों के यहां तिलक-फलदान के स्थान में पहले 'श्राशीनींद' की रस्म होती है। इस में लड़कीवाले कुछ द्रव्य वा श्राभूषण वर के यहां किसी श्रुम मुहूर्त में मेजते हैं। फिर वर के यहां से कन्या के लिए एक मुहाग-पिटारी मेजी जाती है, जिस में श्रन्य चीजों के श्रातिरिक्त कुछ वस्त्र और इल्दी होती है। यही तेल के साथ कन्या के शरीर में लगाई जाती है। इस को 'गात्रहरिद्रा' कहते हैं। बरात लगने के पश्चात् संस्कार होता हैं, जिस के विषय में कोई विशोध बात उक्कंखनीय नहीं है।

यहां के ऊँची जातिवालों के सदश बंगाली भी बिवाह के पश्चात् लड़की की समु-राल का श्रम-जल नहीं ग्रहण करते । परंतु जब उस के पुत्र उत्पन्न हो जाता है तब यह नियम भंग हो जाता है।

महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों में सब से पहले कन्या के यहां से लड़के के यहां नारियल, वर के लिए कपड़ा और एक रुपया नक़द जाता है। इस रूम को 'बचन-सुपारी' कहते हैं। इस के साथ एक भोज भी होता है। यही मानो इन के यहां का तिलक-फलदान है।

इस के पश्चात् वर-पञ्च के लोग क्षियों के साथ एक टोली-सी बना कर अपने निकट संबंधियों तथा इष्ट-मित्रों के यहां निमंत्रण देने जाते हैं। यह रस्म अञ्चत कहलाती है। ये लोग जिन के यहां जाते हैं, वे क्षियों को नारियल, गेहूँ, सुपारी और 'खन' (चोली का वक्ष) मेंट करते हैं। इसको 'कोटी' कहते हैं।

इस के अनंतर 'श्रीमंती पूजन' होता है अर्थात् वर सज कर देवता के मंदिर में पूजन के लिए जाता है। उस के पहनने के वस्त्र पहले ही ससुराल से आजाते हैं। वही पहन कर वह घोड़े हाथी अथवा आजकल मोटर पर चढ़ कर मंदिर को जाता है। वहां ससुरालवालें भी पहले से मौजूद रहते हैं। वे लड़के का पाँच पूजते हैं। वर की ओर से हल्दी और कुमकुम (रोली) तथा सुपारी और नारियल इत्यादि दिया जाता है। उस दिन कन्या के यहां से भोजन वर के घर जाता है।

फिर ब्याह के १-४ दिन पहले 'साघर पुड़ा' की रस्म होती है, ऋर्यात् एक काग्रज़ के तक्ते पर प्याले से बने होते हैं। उस पर वर की ऋोर से वधू को कपड़े रख कर मेजे जाते हैं।

इस के बाद ब्याह के दिन बर घोड़े पर वधू के घर पर जाता है। उस के सिर पर एक बड़ा छाता लगाते हैं। वर के साथ उम के घर की खियां भी जाती हैं। वहां पहले सास दूलहे पर कुछ नीजें न्योछावर करती हैं? फिर कन्यायाले वर को अपना वस्त्र पहनाते हैं श्रीर जो कुछ दायज (दहेज़) पहले से उहरा होता है, उसी समय वर को भेंट करते हैं। उन के यहां इस को 'हुंडा' कहते हैं।

जहां पर विवाध का संस्कार होता है वहां पर मिट्टी का एक सीढ़ीदार उँचा छोटा-सा चौकोर चबूतरा बनाया जाना है। इस को 'बोहोल' कहते हैं, जिस के चारो कोनों पर चोब खड़े कर के ऊपर कपड़े को छत लगा देते हैं। इस पर वर वधू को गोद में लंकर किसी के जाता है। तत्पश्चात् उसी वेदी पर इवन होता है और वर वधू को गोद में लंकर किसी के यहां पाँच और किसी के यहां सात फेरे फिरता है। इस के पश्चात् वर-पद्मालों को कथे खाने का श्रथांत् दाल-भात इत्यादि का भोज दिया जाता है। दाल श्ररहर की होती है। रोटी केवल इतनी होती है कि उसको तोड़ कर एक-एक टुकड़ा पत्तल पर डाल देते हैं। मौजन की जगह को चौक पूर कर सजा देते हैं। फिर बिदाई होती है। उस समय कन्या की श्रोर से वर के निकट संबंधियों को वस्त्र तथा श्राभूषण भेंट किए जाते हैं। इस के श्रनंतर जय वर वधू को ले कर श्रपने घर चलता है, तब इस को बरात कहते हैं, जो बड़े समारोह श्रीर धूमधाम के साथ घर पहुँचती है। फिर इस के पश्चात् उमय पद्मधाल श्रपने-श्रपने यहां एक बहुत बड़ा भोज देते हैं जिस को 'मांडवपरति' कहते हैं।

खत्री प्रयाग में श्रिधिकांश 'बारह धरवाले' रहते हैं, जिन को 'पुर्विय खत्री' भी कहते हैं। उन के नाम ये हैं: -मेहरीजा, त्वजा, टंडन, कपूर, ककड़, चोपड़ा, सेठ. धवन, तालवार सेठ, भक्ता, सूर श्रीर सहगल। इन में से पहले तीन 'ढाई घर' कहलाते हैं। इम इन्हीं पुर्विय खत्रियों के रस्म-रवाज का यहां उर्ज़ ख करते हैं।

सब से पहले कन्या का पिता या कोई अन्य घर का अगुआ आ कर लड़के को किसी देव-मंदिर अथवा अन्य किसी अभ स्थान में बुला कर पान-मिठाई और दो रुपया मेंट करता है। इस को 'बोल देना' कहते हैं। इस के बाद लड़के की मां या अन्य कोई निकट संबंधवाली की आकर कन्या के घर के निकट कहीं ठहर कर उस को बुलाती है और कुछ वस्न-आमू-पर्या तथा मिठाई उस को देती है। इस रस्म को 'ज़ेवर चढ़ांना' कहते हैं। इस के पश्चात् लड़की के यहां से तिलक ब्याह के साथ और किसी के यहां उस के पहले मेजा जाता है। इस

में लड़के के लिए सिला हुआ तथा उस के घर के और लोगों और नाई इत्यादि परजों के लिए बिला सिले हुए कपड़े, मेंबे, फल और दो रूपए से ढाई सौ रूपए तक नक़द होते हैं। पहले बरात में स्त्रियां भी जाती थीं, परंतु अब ८-१० वर्ष से प्रयाग में यह प्रथा बद-सी हो गई है।

जनवासे में पहुँच कर पहले लड़की की ब्रोर से शरबत पिलाने की रस्म होती है। फिर लड़कीवाला एक घोड़ी लाता है, जिस पर लड़का सवार होता है। लड़की के द्वार पर पहुँच कर 'मिलनी' की रस्म होती, ब्रार्थात् उमय पच्चाले एक दूसरे के गले मिलते हैं ब्रौर कन्या की ब्रोर से उन को कुछ नक़द दिया जाता है, जिस को 'पुच्छ' कहते हैं। उस के बाद दूल्हा घांड़ी से उतरता है तो उस की सास टीका करती है। फिर उस के पश्चात् विवाह होता है। इस के ब्रानंतर 'वरी' की रस्म होती है ब्रार्थात् एक पलंग पर वर-यधू दोनों को विकला कर जो-जो चीज़ें देनी होती हैं उस पर वे सब रख दी जाती है। वहां फिर 'पुच्छ' की रस्म होती है। उस के पांछे लड़की जनवासे जाती है। वहां वर के संबंधी उस को 'मुंह-दिखाई' देने हैं। रात को बड़हार का जो मोज दिया जाता है उस को 'जंड' कहते हैं। उस ब्रावसर पर भी वर के निकट संबंधियों को कुछ नक़दी देने का खाज है।

जैनियों के यहां विवाह के लिए न तो बाह्य गु की आवश्यकता होती है न गौरीम गोध की पूजा होती है और न वेद-मंत्रों अथवा गृह्य मुत्रों का उचार गा होता है, वरन् जैन-शास्त्रीय पद्धित के अनुसार संस्कार होता है। अलबत्ता देहात के जायसवाल तथा खंडेलवाल भावक बाह्य गों हारा हिंदु आं की मामूली रस्म के अनुसार सब सस्कार कराते हैं। अस्तु जैनियों की मुख्य-मुख्य रस्में नीचे लिखी जाती हैं।

- १··-टीका ---सब से पहलं कुछ नकदी और एक-आध ज़ेवर और कपड़े कन्या की ओर से वर को दिया जाता है। उस दिन लड़की-लड़का दोनों जन मंदिर में जा कर पूजन करते हैं।
- २---यंत्र-पूजन---एक ताँ वे के पत्र पर चक्र के रूप में गोलाकार यंत्र खुदा रहता है, जिस के बीच में 'ख्रोम्' होता है ख्रीर किनार-किनारे दूसरे शास्त्रीय यंत्र खुदे रहते हैं। यह यंत्र प्रत्येक जन मदिर में रक्खा रहता है। इसी की पूजा वर-कन्या दोनों अपन-अपने यहां करते हैं।
  - ३ ककन-विधि व्याह के ३ दिन पहले वर-कन्या दोनों को कंकन पहनाए जाते हैं।
- ४ श्ररही-जब बरात कन्या के द्वार पर जाती है तो उस की ख्रोर से वर को वस्त-श्राभूषण श्रीर कुछ नक़द दिया जाता है। उसी को 'ख्ररही' कहते हैं।
- ५—विवाह-संस्कार के लिए कपड़े के महंप के नीचे एक चौकोर वेदी बनाई जातं। है, श्रीर उस से लगी हुई तीन सीड़ियां बनी रहती हैं, जिन को 'कटनी' कहते हैं। इस में पहली सीड़ी पर वही यत्र रक्सा जाता है, जिस को 'सिद्ध यंत्र' कहते हैं, दूसरी पर शास्त्र जी श्रीर तीसरे पर 'श्रष्टमंगल दिव्य' रक्से जाते हैं, जिन का विवरण इस प्रकार है:—
- (१) भारी (गिडुना), (२) पंखा, (३, कलस, (४) ध्वजा, (५) चामर, (६) स्थापन-यंत्र, (७ छत्र, श्रौर (८) दर्पण ।

1

यदि ये वस्तुएं नहीं मिलतीं तो इन का नाम ही केसर से कटनी पर लिख दिया जाता है। वर-कन्या मंडप में खड़े हो कर एक दूसरे का मुँह देखते श्रीर फूलों की माला पहनाते हैं। फिर दोनों अपनी-श्रपनी वंशावली वर्णन करते हैं। उस के अनंतर प्रतिशा-मंत्र पढ़ते हैं और तब कन्यादान होता है। फिर वर-कन्या हवन-कुंड के गिर्द सात फेरे फिरते हैं। अंत में उन को आशीर्वाद दिया जाता है।

बहुतेरे जैनी यहां यशोपवीत नहीं पहनते, यद्यपि जैन-संस्कार-पद्धति में श्रन्य संस्कारों के साथ 'उपनयन' का भी पूरा विधान है।

मृत्यु के श्रवसर पर न तो पिंड-दान होता है श्रौर न महापात्र को कुछ दिया जाता है, किंतु जैन पुरोहित को दान मिलता है।

श्रप्रवालों के यहां ज्याह की मुख्य-मुख्य रहमें इस प्रकार हैं :---

१—टीका—विवाह निश्चित हो जाने पर कन्या के यहां से वर के यहां एक थाल में एक थान कपड़ा, कुछ गहना और कम से कम ११) नक़द मेजा जाता है। इसी से विवाह का कार्य आरंभ होता है।

२—तेल चढ़ाना—बरात से एक-दो दिन पहले यह रस्म होती है, जिस में अपने-अपने यहां वर-कन्या को तेल लगाया जाता है और विवाह का मंडप बनाया जाता है।

३—बोड़ी—बरात चलने के समय दूल्हा घोड़ी पर चढ़ कर खड़ा होता है। घर के सब लोग उस के तिलक लगा कर नारियल और रुपया देते हैं। इसी प्रकार समुराल में जाकर जब वह कन्या के द्वार पर पहुँचता है तो वहा भी उधर के लोग उस का तिलक करते हैं और उसी समय वर के पिता तथा अन्य निकट-संबंधियों से कन्या के पिता इत्यादि गले मिलते हैं और कुछ उन को भेंट करते हैं। वर का जब तक समुराल में तिलक नहीं होता, अर्थात् जब तक बरात नहीं लगती तब तक वह जनवासे नहीं जा सकता। यदि बरात कुछ पहले पहुँच जाती है तो और सब लोग तो जनवासे में ठहरते हैं, परंतु वर तिलक होने तक किसी दूसरे स्थान में ठहरा दिया जाता है।

४—बटेहरी—बरात लगने के पश्चात्, जब वर जनवासे में पहुंच जाता है तो कल्या की स्रोर से वस्त्र-स्राभूषण स्रोर कुछ द्रव्य उस को भेंट किया जाता है, जो टीकावाली रस्म के बराबर या उस से कुछ श्राधिक होता है। इस रस्म को बटेहरी कहते हैं।

५—सुहगी—इस के पश्चात् वर की ऋोर से कन्या के लिए वस्त्र-ऋाभूषण तथा मेवा-मिष्ठान इत्यादि वाजे-गाजे के साथ भेजा जाता है।

इस के अनंतर विवाह होता है और तत्पश्चात् विदाई के समय वरातियों का तिलक हो कर फिर कुछ उन को भेंट किया जाता है।

मार्गवों के यहां विवाह के अवसर पर निम्न-लिखित रहमें होती हैं:-

१— मॅगनी या सगाई—यह विवाह की प्रारंभिक रस्म है, जिस में साढ़े ब्राठ ब्राने भर की एक सोने की ब्रॉगूठी कन्या के यहां से वर के लिए ब्राती है।

२--- हलधातवृद्ध---यह रस्म यहां सिल-मायन के समान है, जो बरात से कई दिन पहले जब साइत बनती है, होती है। ३--- तेल ताई- यह रहम वर और-ुंकन्या के तेल चढ़ाने का नाम है।

४ - बरात --- वृल्हा घोड़ी पर कन्या के द्वार पर जाता है। उस समय वहां श्रीर कोई रस्म नहीं होती।

५—संप्रदाय — वर को लड़कीवाले अपने निकट किसी अन्य स्थान में विठाल कर कुछ द्रव्य भेंट करते हैं। इसे 'संप्रदाय' कहते हैं।

६—बरी—यह चढ़ावे की रस्म है। श्रार्थात् वस्त्र-श्राभूषण् इत्यादि जो लहकेवाला ले जाता है वह कन्या के यहां मेजा जाता है। तत्यश्चात् विवाह का संस्कार होता है श्रीर फिर वर-कन्या की 'पलंग बैठावनी' श्रार्थात् दोनों को एक पलंग पर विठाल कर धान बोश्राने की रस्म होती है, जिस में उस पलंग के चारों श्रोर घूम कर लोग कुछ दृश्य उन को देते हैं।

याद रहे कि इन जातियों की वही रस्में इम ने लिखी हैं जो प्रयाग में उन के यहां प्रचलित हैं। अन्य स्थानों में कुछ रवाज इन से भिज्ञ हैं, जिन का उन्नेख इस पुस्तक की परिधि के बाहर है।

#### मेले

ज़िलें भर के कुल मेलों की संख्या १०० के लगभग है, जिन में सब से बड़ा माथ मेला है। इस में हर साल ३—४ लाख यात्री त्रिवेशी-स्नान के लिए बाहर से खाते हैं। परंतु हर छठे साल ऋषं-कुंभों के ख़बसर पर १०-१५ लाख ऋनुमान किया जाता है। यह मेला मकर की संकांति से लेकर लगभग एक महीना माध की पूर्यिमा तक रहता है। यों तो इस मेलें में भारत के हर कोने से यात्री खाते हैं, परंतु इन में पंजाब के लोग ऋषिक होते हैं, जिन में काबुल तक के हिंदू देखने में खाते हैं। बड़े-बड़े मठ तथा ऋखाड़ों के हज़ारों साधुक्रों का जमघटा होता है। मुख्य-मुख्य पर्व के दिन साधुक्रों के ऋखाड़े बड़ी धूम-धाम से निकलते हैं, जिन का कम यह है —सब से पहले 'निर्वाशी', फिर 'निरंजनी', फिर 'जूना', फिर 'बैरागी' फिर 'दिगंबर' तब 'निर्मोही' उन के पीछे 'उदाती' और झंत में 'निर्मला' साधुक्रों की सवारी निकलती है। संकाति तथा श्रमावस्या स्नान की मुख्य तिथियां हैं।

यह मेला प्राचीन काल से होता आया है, क्योंकि पुराशों में माघ में त्रिवेशी-स्नान तथा माधव की पूजा का फल बड़े विस्तार के साथ वर्शन किया गया है। इस का विस्तृत उक्कोल हम पूषार्ध के पहले अध्याय में कर आए हैं। यहां प्रसंग-वरा कुछ कुंम के विषय में लिखते हैं।

कुंभ का अर्थ घड़ा है, तथा एक राशि का भी नाम है। पुराणों में एक कथा है, जब समुद्र मथा गया और उस में से अन्य बस्तुओं के साथ अमृत का एक कुंभ भी निकला, तो देवतागण उस को ले कर भागे और दानवों ने उन का पीछा किया। बारह दिन तथा बारह राजि तक निरंतर यह दौड़ होती रही और इसी में वह कुंभ चार स्थानों में पृथ्वी पर गिर पड़ा अर्थात् हरिद्वार, प्रयाग नासिक और उजैन में। 'बृहस्पति', 'चंद्रमा', स्र्यं' तथा 'श्रानि' ने उस कुंभ की रज्ञा की थी। उसी घटना के स्मारक रूप इन चारों स्थानों में बारी-बारी से प्रति बारहवें वर्ष कुंभ लगता है।

यह तो हुई 'कुंभ' के नामकरण की कया। यहां कुंभ कव माना जाता है, सो सुनिए। लिखा है कि जब बृहस्पति मेष राशि में और चंद्रमा तथा सूर्य मकर में होते हैं, तो ऐसा योग प्रयाग में 'कुंभ' कहलाता है ।

माब के महीने में तो चंद्रमा और सूर्व प्रतिवर्ष मकर की राशि में होते हैं, परंतु बृहस्पति का एक चक्र बारह वर्ष में पूरा होता है; इसलिए वह प्रति बारहवें वर्ष मेष में ब्राता है। उसी ब्रवसर पर यहां कुंभ माना जाता है।

इतिहास में कुंभ के मेले का सब से पुराना उल्लेख महाराज हर्ष के समय का मिलता है, जिस को चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिन्नु ह्वेन सांग ने ईसा की सातवों शताब्दी में अपनी आँखों देख कर लिखा था, उस का विस्तृत वर्णन हम पूवार्द्ध के दूसरे आध्याय में कर आए हैं, यहां भी उस के विषय में कुछ और लिखा जाता है।

बौद्ध भिचुत्रों में एक पुरानी प्रथा यह प्रचलित थी कि प्रत्येक शुक्क पच्च की द्वितीया तथा पूर्णिमा के। वे एकत्र हो कर प्रायश्चित्त के रूप में उस अविध में किए हुए अपने-अपने पापों या दोगों के। स्पष्टनया स्वीकार करने थे। कालांनर में यह रवाज ग्रहस्थों में भी फैल गया, जो ऐसे अवसर पर यथाशक्ति दान-पुराय भी करने लगे।

महाराज हर्ष के समय में यह प्रायश्चित्त हर छुठे वर्ष हुआ करता था, जिस को लोग 'आनन्द की खेती' कहते थे। यह अवश्य अर्थ-कुंभी तथा कुंभ का होता था। महाराज हर्ष ने छुठी बार इस का अनुष्ठान होन सांग के सामने किया था, जिस का कुछ वर्णन पीछे, हो खुका है। पाठकों के मनोरजनार्य टाजवायेज़ हीलर के इतिहास से थोड़ा-सा यहाँ भी लिखा जाता है।

''इस अवसर पर पुरानी शैली के अनुसार तैयारी हुई थी। कोई १३०० वर्ग गज़ चौकार एक बड़ी विस्तृत भूमि सुंदर फूले हुए गुलाब के पौधां से घेरी गई। उस के भीतर (छुप्परों से) बड़े-बड़े भवन बनाए गए। जिन में सोना, चाँदी, सूती और रेशमी बस्च तथा अन्य प्रकार के अनेक बहुमूल्य पदार्थ भरे गए। उसी के निकट १०० भोजनालय थे, जो एक पंक्ति में बाज़ार की दूकानों के रूप में बनाए गए थे। प्रत्येक भवन में एक हज़ार

> भक्ते च दिवानाये शक्यो च बृहस्पतौ । कुंभयोगो भवेत्तत्र प्रयागे शतिबुर्जमः ॥

( विञ्छवागे )

तथा मेक्सकारी श्रीवे भक्तं काद्रभास्करी । श्रमादस्था तथा थोगः कुम्माक्यस्तीर्थनायके ॥

(रेवातंत्रे)

माचे मेषणते जीवे, मक्तरे चन्त्रमास्करी, धमावस्था तहा चोगः कुम्माक्वस्तीर्थनावके ॥

( इंभपवंच्यवस्थायां विष्युकारे )

मनुष्य एक साथ बैठकर भोजन कर सकते थे। इस पर्व के कुछ पहले से दूर-दूर के अमग्र बाह्म स्था, दीन-दुिख्या तथा अनाथ प्रयाग में निमंत्रित किए गए थे। महाराज हर्ष अपने मंत्रियों तथा अधीन राजाओं के साथ प्रयाग में पघारे, जिन में विक्षभी के राजा 'शुक्पतु' तथा कामरूप के राजा 'कुमार' भी थे। इन सब की सेना का पड़ाव चारों श्रीर पड़ा हुआ था। यह त्यौहार गौतम बुद्ध के उपलच्च में मनाया गया था, परंतु उन का भी उचित आदर सत्कार किया गया, जो देवताश्रों के पूजक थे। पहले दिन भगवान बुद्ध की मूर्ति एक पगोदा में स्थापित की गई। उस दिन बहुमूल्य वस्तुएं बाँटी गई श्रीर मोजनालय में उत्तम-उत्तम व्यंजन खिलाए गए। दूलों की वर्षा की गई श्रीर मनोरंजक बाजे बजवाए गए। दूसरे दिन सूर्य श्रीर विष्णु तथा तीसरे दिन शिव की मूर्ति स्थापित की गई। इन दोनों दिनों में पहले दिन से आधी वस्तुएं बाँटी गई । चौथे दिन से केवल दान पुगय होने खगा। २० दिन अमग्र और बाह्मणों के दान दिया गया १० दिन विधर्मियों का, १० दिन नागों और ३० दिन दीन-दुिखयों तथा अनाथों के। इस प्रकार यह मेला कोई ७५ दिन में समास हुआ। । ३० दिन दीन-दुिखयों तथा अनाथों के। इस प्रकार यह मेला कोई ७५ दिन में समास हुआ। । ३०

लगभग एक सौ वर्ष पहले इस मेले का क्या रूप या ऋौर इस का प्रबंध कैसा होता था, इस का थोड़ा सा वर्णन हम एक ऋंगरेज़ के सन् १८३८ के रोजनामचे से उद्धृत करते हैं। वह लिखता है—

"मैं बंद पार करके रेती में मेले की छावनी में पहुँचा, जिस में छोटी-छोटी कोपड़ियाँ बाँस, चटाई और घास-फूस की बनी हुई थीं। बीच-बीच में चारों झोर ई अन के देर लगे हुए थे, जो बहुत मँहगे बिकने थे। केपाइयाँ चौड़े रास्ते के किनारे लगी हुई थीं और उन के बीच में जहाँ-तहाँ छप्पर पड़े हुए थे। यह खिलसिला कोई आप मील तक चला गया था और एक घाट पर जाकर समाप्त होता था, जहां दो बड़े-बड़े फाटक थे, जिन के निकट एक देशी पल्टन का रखक दल था। यह मेले का बाज़ार था, जिस में मिट्टी के चबूतरों पर खाकए के कपड़े से छाई हुई दूकानें बनी थीं। उन में इधर-उधर की मामूली चीज़ें जमा थीं, परंतु थीं हर प्रकार की। जैसे कंघे, छोटे-छोटे आईने, सरीते, खरहरे, विविध रंग के मोटे-मोटे थागे, खिलौने, ताले, महें चाकू, किश्तीदार टोपियाँ, केंची, तवे, चश्मे, काँच की मालाएं. लांबे और पीतल के कटोरे, हुक्के, बटन और थोड़ी सी पालिकयां भी थीं। सरकार प्रत्येक दूकानदार से टैक्स लेती थी। इस बाज़ार के दाहिने बाएं पतली-पतली गिलयां थीं, जो यात्रियों की कुरियों तक चली गई थीं। नदी के किनारे नाहयों की मीड़ थी। वे यात्रियों को खूब गूँड रहे थे और उन से ख़ासी एकम ऐठते थे। सड़क के दोनों किनारे वालों से काले देख पड़ते थे। संगम के ऊपर बड़ी भीड़ थी। लोग बलपूर्वक दोनों किनारे वालों से काले देख पड़ते थे। संगम के ऊपर बड़ी भीड़ थी। लोग बलपूर्वक

<sup>े</sup> दासवायक द्वीसर, 'हिस्ट्री अब् इंडिया', ति० १, ४० २७६

अपना रास्ता हुँद्ते थे। बड़े घर की क्षियां परदा और चादर के साय आई थीं, जिस के मीतर वे साधारण जनता से आह में नहाती थीं। अनेक प्रकार के साधु-संत उपस्थित थे, जिन का हश्य विचित्र था, कोई हाथ उठाए हुए था जो स्ख गया था। किसी की छ:-छ: फुट की लंबी जटाएं थीं और वे उस को पगड़ी की तरह सिर में लपेटे हुए थे। कोई नंगा चित लेटा हुआ था। इन सब के सामने नाना प्रकार के अनाज के ढेर लगे हुए थे, जिस को यात्रियों ने चढ़ाया था। कहीं मजन गाए जाते थे और कहीं रामायण की कथा होती थी, जिस को ओता-गण बड़े ध्यान से सुनते थे। इस मेले में कभी-कभी जल और ओलों की भी वर्षा हो जाती है, जिस से यात्रियों को बड़ा कष्ट होता है। पिछले वर्ष एक ऐसा ही तृफ़ान आया था, जिस से बचने के लिए सैकड़ों यात्रियों ने क़िले के अफ़सरों के बारिकों में शरण ली थी।

इस से उतर कर आषाढ़ के कृष्ण पद्म की अष्टमी को कड़ा (त० सिराधू) की सीतला देवी के तथा लच्छागिरि (त० हॅंडिया) के सोमवती अमावस्या और वाक्गी के अवसर पर गंगा-स्नान के मेले होते हैं। इन के पश्चात् पँडिला (त० सोराम) के महादेव और ककरा (त० फूलपुर) के दुर्वासा के मेले हैं, जो शिवरात्रि पर होते हैं।

जेठ के महीने में सिकंदरा (त॰ फूलपुर) में ग़ाज़ी मियां और आषाढ़ में परगना कारा में आमिलिया देवी के मेले में भी हज़ारों आदमियों की भीड़ हो जाती है।

शोष मामूली मेले हैं, जिन के उन्नेख की त्रावश्यकता नहीं है।

यह तो हुई उन मेलों की र्चचा जो श्रव तक बराबर होते हैं, परंतु नगर के एक श्रीर बड़े मेले के उन्नेख की श्रावश्यकता मालूम होती है जो श्रव बंद हो गया है। वह दसहरे का मेला था, जो प्रयाग में बड़े समारोह के साथ होता था। परंतु सन् १६२४ से हिंदू-मुसलिम दंगे तथा मुसलमानों-द्वारा मसजिदों के सामने वाजे का प्रश्न उठाने पर यह मेला स्थगित हो गया है।

यहां इस मेले के चार केंद्र थे। दो नगर में, एक दारागंज, और एक कटरे में। खेद है कि यहां की रामलीला के पुराने दुत्तांत जानने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। फिर भी पुराने ब्रादमियों से पूछ-ताछ करने पर जो कुछ मालूम हुआ है, वह यहां लिखते हैं।

शहर में एक दल 'हाथीराम' श्रीर दूसरा 'बेनीराम' का कहलाता था। बाबा हाथी-राम एक वैष्णव साधु थे, जो शाहगंज में राय विदायसाद की गत्ती में रहते थे। वह वहीं दसहरे में रामलीला कराते थे श्रीर बाज़ार में हनुमान-दल के साथ रामचंद्र की सवारी निकालते थे। ककरहे घाट पर जाकर लंका-दहन की लीला समाप्त होती थी। रात को चौक में मशाल श्रीर गेंदे की रोशनी हुआ करती थी। धीरे-धीरे लीला में बहुत जमाय होने लगा,

<sup>ै</sup> सी॰ जे॰ सी॰ डेविडसव, 'डावरी अन् ए हैवेस इन अपर इंडिया', १८४३ ई॰, ए॰ ३०७-२७

जिस के लिए शाहगंज की पतली गली काफ़ी नहीं होती थी, इस लिए शहर के बाहर सदिया-पुर के पज़ावे के मैदान में रामलीला होने लगी। हाथीराम के पश्चात् इस मेले का प्रवेष खत्रियों ने अपने हाथ में लिया। इस लिए यह खत्रियों का दल कहलाने लगा।

दूसरे दल का इतिहास यह है कि बाबू बेनीप्रसाद कड़े के एक कायस्थ थे, जो इलाहाबाद में वकालत करते थे। उन को दसहरा और माहर्रम दोनों के करने का बढ़ा शीक था और वह इन मेलों में बहुत कपया ख़र्च किया करते थे। पीछे लोग उन्हीं के 'बेनीराम' कहने लगे। दसहरे में उन की रामलीला मलाका के निकट पथरचट्टी के मैदान में हुआ करती थी। हाथोराम का दल नवमी को भी शाम को चौक में निकलता था, परंतु बेनीराम का केवल दसहरे के दिन सुद्धीगंज के चौराहे की आर से भारती-भवन होता हुआ हाथीराम के दल के पीछे, शाम को चौक में पहुँचता था, और फिर ककरहे बाट पर जा कर समाप्त होता था। रात को दोनों ओर से चौक में रोशनी होती थी। दसहरे के पीछे दोनों के भरत-मिलाप भी रात को चौक ही में होते थे।

बाबू बेनीप्रसाद के पश्चात् ऋधिकांश ऋगवालों ने उन के काम को ऋपने हाथ में लिया, जिस के ऋगुवा बाबू दत्तीलाल वकील थे। उन के समय में इस दल में बड़ी उक्षति हुई। उन्हों ने धन एकत्र कर के पत्थरचटीवाला मैदान इस काम के लिए ख़रीद लिया और उस में चारदीवारी खिंचवा दी। तब से उस का नाम 'रामवाग्न,' होगया है।

धीरे-धीरे इन दोनों दलों ने एक दूसरे की लाग-डाट में बड़ी उन्नति की । इर साल बीसों नई-नई चौकियां बढ़ती थीं जिन में कुछ अद्भुत बातों के दिखलाने का भी उद्योग किया जाता था। दसहरे के पहले प्रति-दिन रात को चौक में कुछ थोड़े से भाड़-फ़ान्स की रोशनी के साथ दोनों दल के रामचंद्र, सीता और लच्मण का अनेक प्रकार शंगार होता था, जैसे कभी मोतियों का, किसी दिन फूलों का किसी दिन जड़ाऊ काम का इत्यादि, इत्यादि । दसहरे के दिन यह रोशनी गुड़ की मंडी से ले कर ख़लीफ़ा की मंडी तक पहुंच जाती थी, और इतनी विख्यात हो गई थी कि उस के देखने के लिए अन्य नगरों से भी लोग आया करते थे। पहले भाड़-फ़ान्स में मोमवित्यां लगाई जाती थीं, जिन को लोग कहीं दाई-तीन बजे रात तक जला पाते थे। फिर पीछे, बिजली की रोशनी होने लगी थी।

दारागंज में केवल सप्तमी को दल निकलता था, जिस का प्रवेध वहां के प्रागवाली और वड़ी कोठीवालों के हाथ में था।

कटरे की रामलीला पहले फ़ीज के िसपाही किया करते थे, जो उस के निकट 'चायम लाइन्स' में रहते थे। पीछे जब उन की पल्टन नई छावनी में चली गई तो मेले का प्रबंध मर-दाज के एक जोगी ने अपने हाथ में ले लिया। फिर उस के पीछे कटरे के अन्य लोग करने लगे। यहां भी दल केवल एक दिन अप्रमी को निकलता था और उसी दिन रात को चौराहे पर रोशनी होती थी। लीला मुसलिम बोहिंग हाउस के पीछे हुआ करती थी। भरत-मिलाप दीवाली के पश्चात् अन्य-नवमी को कर्नलगंज के चौराहे पर होता था, जहां रात को रोशनी होती थी तथा आतशवाज़ी छूटती थी।

स्रोज से इस मेले के दो पुराने कृतांत मिले हैं, जिन का सार इम नीचे लिसते हैं। इन से पता लगेगा कि उस समय यहां कैसी राम लीला होती थी।

विश्वप हेबर ने सन् १८२४ में यहां की रामलीला का बृतांत इस प्रकार लिखा है:--

'राम लद्मया और सीता बारह-बारह वर्ष के लड़के बने हुए थे, जो सिपाहियों की लाइन में एक चौड़े रास्ते में शामियाने के नीचे बैठे थे। कुछ लोग उन को पंखा भरूल रहे थे, कुछ लोग शंख पड़ियाल और ढोल बजाते थे और शंघ जयजयकार करते थे। ये लड़के बड़े सुद्र थे और अपना काम बड़ी जतुराई से करते थे। उन के बांये हाथ में धनुष और दाहिने हाथ में तीर थे। ये हर प्रकार के आमृष्यण तथा गोटा-किनारी का जमकीला बस्त्र पहने थे। उन के सिर पर जमकदार मुकुट और माथे पर उज्ज्वल और लाल रोली के तिलक थे। बेचारी सीता भड़कीले नस्त्र पहने, कुछ बूँघट निकाले, सिर भुकाए बैठी थी। बांस के घेरे पर काग्रज़ लपेट कर लंका बनाई गई थी, जिस के द्वार और खिड़कियां रंगी हुई थीं। उस में कोई १५ फुट ऊँचा एक मयानक रूप का रावण बनाया गया था, जिस के पास तलवार, धनुष, फरसा तथा बहाम इत्यादि दस बारह अस्त्र-शस्त्र थे। राम लद्मया एक सुंदर जमकती हुई पालकी में बैठ कर अपनी सेना को पीछे हटा रहे थे, जिस के सेना-पति हनूमान लंबी पूंछ लगाए और दो बड़े रंगीन इंडे लिए सब से आगे थे। फिर हनूमान-दल निकला। उन के भी बैसी ही पूंछ थी। सब लोग स्वांग के चेहरे मुँह पर लगाए थे। उन के शरीर नील से रंगे हुए थे और उन के हाथों में इंडे थे।" ?

दूसरा वर्णन सन् १८२६ का है श्रीर एक श्रंग्रेज महिला फ़ैनी पार्क्स ने इस प्रकार किया है—

"एक बड़ा रावण हवाचकी के समान मोटा परेड की भूमि में बनाया गया था, जिस के मीतर ब्रातशबाज़ी भरी हुई थी। ब्रांत में राम ने उस को विध्वंस किया। सिपाही लोग परेड पर हर प्रकार के खेल-तमाशे कर रहे थे। नक्ली लड़ाइयां लड़ी जाती थीं तथा कुश्ती होती थी। श्रंत में झातशबाज़ी ख़ूटती थी। १०-१२ वर्ष के लड़के राम-लच्मण बने थे। बहुत से लोग लंबी पूंछ लगाए बंदरों की सेना का रूप धारण किए थे, जिन के आगुद्धा हनूमान थे। प्रत्येक देशी रेजिमेंट के सिपाही अपना-अपना भंडा निकालने थे और मिठाई, फूल, चावल तथा पान से उस की पूजा करते थे।"

हम पीछे, बता श्राए हैं कि यहां की रामलीला श्रव बंद हो गई है। श्रतः उस की सब बातें स्वप्न-सी हो रही हैं, श्रीर ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता जाता है विस्मृत होती जाती है। इसी लिए हम ने इस का वर्णन कुछ श्रिषिक विस्तार के साथ लिखा है।

<sup>ें &#</sup>x27;हेबेस्स अब् विराप देवर', जिस्द 1, श॰ 1३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> 'बांडरिंग्ज़ जब् ए पिरिज्ञम इन सर्च जब् दि पिरुचरेस्क', अध्याय १२

#### बेाली

डाक्टर प्रियर्सन ने विविध स्थानों की बोलियों का जो वर्गीकरण किया है उस के अनुसार प्रयाग के ज़िले में 'पूर्वी हिंदी' योली जाती है, जो पुरानी 'श्रर्थ-मागधी' प्राकृत के स्थान में उत्पन्न हुई है। इस के बोल-चाल का आधुनिक नाम 'श्रवधी' है। यही बोली सामान्यतया ज़िले भर में बोली जाती है, परंतु इस का विशुद्ध रूप परगना चायल के पूर्वीय भाग तथा परगना भूँसी में श्रिष्ठक पाया जाता है। शहर में कुछ-कुछ खड़ी बोली भी मिली हुई है। श्रन्य स्थानों में कुछ-कुछ स्थानिक भेद अवश्य हो गए हैं, जैसे परगना बारा और लैरागढ़ के दिल्लीय भाग की बोली में कुछ 'बचेली' और कुछ 'छत्तीसगढ़ी' मिली हुई है। परगना श्ररेल, लैरागढ़ के टप्पा चौरासी में जो सिरसा के निकट है, तथा उस के समीप गंगा के उत्तर परगना किवाई और मह की बोली के मध्य ज़िले की बोली से कुछ मेद हैं। श्रर्थात् इन परगनों में ज्यों-ज्यों पूर्व की श्रोर बढ़िये कुछ-कुछ 'पश्चिमीय मोजपुरी' की कलक पाई जाती है। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम गंगापार में प्रतापगढ़ की सरहद पर परगना सिकंदरा, मिर्ज़ापुर चौहारी, सोरांव, नवावगंज और पश्चिमीय श्रांतवेंद के परगना कड़ा, करारी तथा श्रयरवन की बोली में भी कुछ कुछ मेद है। इन तीनों परगनों की बोली 'पश्चिमीय श्रवधी' से मिलती-जुलती है, जिस को 'वैसवाड़ी' भी कहते हैं।

श्राव इस यहां की बोली में जो विशेषताएं हैं तथा एक ख्रोर की बोली से दूसरी श्रोर की बोली में जो मोटे-मोटे मेद हैं उन की कुछ विवेचना करने हैं।

शहर में प्रायः अशिक्तित और अर्थशिक्ति लोगों में एक विचित्र खिचड़ी बोली बोली जाती है, जिस को न तो खड़ी बोली कह सकते हैं और न ठेठ बोली; जैसे :---

१-- उन ने कहा हैगा कि हमरा काम जरको (ज्रा भी-- तनिको ) न विगड़े नहीं तो अञ्जा न होहहै।

२---लाला ने चार ठो रूपया हम को दिहिन था और एक उन के सिपाही ने दिहिस था।

३---कल तुमरा माल ब्राईगा कि नैं ( = नहीं ) ?

४-पहले इस जगह एक कुंवा बना भया था।

५-वह श्राप को बुलाते हैंगे।

६ इम कुछ नहीं जनते।

· इन पदों ऋौर वाक्यों में जिन-जिन शब्दों के नीचे रेखा खोंच दी गई है उन को ध्यान से देखिए।

प्रयाग का ज़िला तीन प्राकृतिक भागों में विभक्त है, जिन की सीमा गंगा और यसुना जैसी चौड़ी-चौड़ी नदियां हैं। इस लिए जैसे ही इन को पार कीजिए गाँचों की ढेठ बोबी बोलों में कुछु-कुछ परिवर्तन स्पष्टतया अनुभव होने लगता है, विशेष कर मध्यम पुरुष के वर्षनाम तथा साधारखा अपूर्ण किया के रूप में; जैसे

'तुम' के स्थान में 'त्', तथा 'है' की जगह 'ब्राहै' श्रीर 'बा' इत्यादि, जिस का विस्तृत वर्णन आगे आयेगा। एक और विशेषता यह है कि गंगा और यमनापार के लोग प्राय: 'नहीं' को कुछ खींच कर 'नाहीं' कहते हैं, तथा 'ह' का उचारण 'स' के अनुरूप करते हैं जैसे 'बस्ती' के स्थान में 'बहती' इत्यादि । श्रव हम सुगमता के लिए इस प्रकार की बोली के मेदों तथा विशेषताश्चों को निम्नरूप में श्रेणीयद करते हैं :--

यह विचित्र बात है कि किसी-किसी अवसर पर 'लडका' लडकी की भी कहते हैं। जैसे 'सयान लडका है जल्दी व्याह हो जाना चाहिए'। ऋर्थात् लड़की सयानी अथवा युवा है.....। इसी प्रकार 'गदेला' लडका और लडकी संज्ञा दोनों का कहते हैं। यह बात नहीं है कि जैसे छाटे-छाटे लडके श्रीर लड़-कियों को 'बचा' कहते हैं, किंतु यहां सयाने लड़ के और लड़ कियों को भी 'गदेला' कहते हैं। परगना चायल की पश्चिमीय सीमा पर श्रीर कुछ उस से श्रागे तक संज्ञा के उचारवा 'दाल' को 'दार' बोलते हैं। च्रौर कहीं ज़िले भर में इस शब्द का ऐसा के भेव उच्चारण नहीं पाया जाता।

परगना ऋथरवन में 'मनई' (ऋादमी) को 'मंड्ई', घोड़ा को 'घोड़' और वरदा (वैल) को 'बरद' बोलते हैं। अर्थात् पीछे के दोनों शब्दों में अंत का दीर्व 'अ' उडा देते हैं, परंतु इस के विपरीत गंगा और यमुनापार में पूर्व की ख्रोर संशा के ख्रंत में यहुधा एक ख्रतिरिक्त "म बढा देते हैं जैसे :-- 'कल्हिया' (= कल्) सँभवा बैरिया के पेडवा पर चिंह के बँदरवा रोटिया खात रहा ।"

इन स्थानों में कुछ संजाओं के श्रांत में 'ए' की मात्रा लगा कर उचारण करते हैं। जैसे. ''इम 'घरे' गए रहे" । ''दुई मने का विगहा (वीघा) पैदावार भई रही।'" "हम जंघए (=जंबई) के टेसन (स्टीशन) से श्रावत रहे।" इत्यादि किन्हीं किन्हीं शब्दों को जिन का उचारख दो बार एक साथ करना पडता है उन के पहले अन्नर के दीर्घ स्वर को गिरा कर बोलते हैं। जैसे 'चार-चार' 'पाँच-पाँच' किसी वाक्य में लाना होता है तो इन का उच्चा-रण इस प्रकार करते हैं। 'बजरिया (बाज़ार) मां चर-चर पँच-पँच रुपैया का एक-एक थान बढिया गाढा का विचात (=विकात-विकता) रहा' इत्यादि ।

श्रांतवेंद में कहीं भी संज्ञा का उचारण इस प्रकार से नहीं पाया जाता। श्रांतवेंद से, गंगा और यमनापार में सिवा मध्यम-पुरुष के ऋौर किसी सर्वनाम में विशेष मेद नहीं पाया जाता । श्रलबत्ता उस के साथ जो समूह-सूचक सर्वनाम शन्द कहते है उन के रूप कुछ अवश्य बदल जाते हैं जैसे :---

नगर में श्रीर उस के निकट ऋंतर्वेद के गाँवों में गंगा तथा यमनापार में इस लोग हम पच-हम पचन हम पचन इम पचे-इम पांच त पचे-त लोग

तुम लोग तुम पंच पराना बारा और सैरागढ़ के दिल्ला और पूर्व की सीमा पर मध्यम पुरुष को 'आप' और 'अपना' भी कहते हैं, परंतु पिछले शब्द के साम किया का रूप भी कुछ बदल जाता है। उदाहरण के लिए ''जैसा आप कहें'' के स्थान में ''जैसन आप (अपना) कहीं' बोलते हैं।

इस के कुछ उदाहरण जो विशेष भागों में बोले जाते हैं, नीचे दिए जाते हैं:---

```
गंगा और यमनापार में
यदा-कदा (=कभी-कभी)
किया **** (= किस ?)
         (=考)
                                         33
         ( = कव )
कहिया
                                         23
जहिया )
         (=जब-तब)
तहिया 🕽
         (कितना)
कतिक
          (=फिर)
                            जमुनापार बिशोष कर परगना बारा में
पन
          (")
                            गंगापार उत्तर की श्लोर
फ़न
ਦੁਲ੍ਹੇ
          (=यहां, इधर)
                            परगना ऋथरवन में
          (==वहां-उघर)
<u>स्रो</u>त्धे
एहर-झोहर (=इधर-उधर)
                            गंगा और यमुनापार
```

कारक कर्ता, करण और अपादान में खड़ी बोली से कोई विशेष मेद नहीं है।

```
श्रांतरवेद में
     कर्म-मोंका, इम का
           महिका
                                     परगना कड़ा भ्रीर ऋथरवन की पश्चिमी सीमा पर
                                      यमुनापार में
           हमा
           इमके, तोइके
                                                   तथा गंगापार में
                                      परगना चायल के पूर्वीय भाग में
 संप्रदाय--खातिर
           वरे
                                     लगभग ज़िले मर में
                                             33
    संबंध-मोर, हमार
                                      केवल नगर में
           इमरा, तुमरा
                                     गंगा श्रीर यमुनापार में
           तोहार
                                     ज़िले के उत्तर और पश्चिम सीमा पर
            वहिके
                                      लगभग ज़िले भर में
म्रधिकरग्र-मां
           मंहनी
                                     विशेष कर परमना चायल के मध्य में
                                      श्चंतरवेद के मध्य में
 संबोधन-हिंदी
                                      गंगापार में पूर्व की भ्रोर
            हल्या
```

कियाओं के जितने रूप ज़िलो भर में बोले जाते हैं, उन का बड़ा विस्तार किया है। इसलिए इस उन को छोड़ कर केवल मुख्य-मुख्य बातें यहां लिखतें हैं:---

| £ :                                         |                                |                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| सड़ी ग्रयवा नगर ग्रौर<br>उस के निकट की बोली | गाँवों की ठेढ बोली             | विशेष भूभाग जिस स्त्रोर बोली जाती है  |
| (ऋपूर्य किया) है                            | ग्रहे                          | गंगा श्रौर यमुनापार में               |
| (" ( " " ) (                                | वा                             | 77                                    |
|                                             | बाटै                           | 77                                    |
|                                             | च्राट <del>ै</del>             | गंगापार में पूर्व और उत्तर की स्रोर   |
|                                             | ) उपारना                       | गंगा श्रीर यसुनापार में               |
| (पूर्व किया) उखाइना                         | े उचारना                       |                                       |
| <b>उ</b> बना                                | उचना                           | परगना चायल में                        |
| चलना                                        | रेंगना                         | यमुनापार में                          |
|                                             | <i>्</i> चि <del>चि</del> याना | श्चंतरवेद में                         |
| चिक्ताना                                    | र्∕ नरियाना                    | यमुनापार में                          |
|                                             | पुपुई लगाना                    | गंगापार में                           |
| (कपड़ा) भोना                                | ∫ पछारना                       | श्रांतरवेद में                        |
|                                             | े कचारना                       | गंगा श्रीर यमुनापार में               |
| निकालना                                     | निसारना                        | 29                                    |
| (जल) पीना                                   | ) जलखाना<br>) जल श्रंचीना      | <b>ब्रांतरवेद</b> में                 |
|                                             | पबारना                         | गंगापार में                           |
| <b>फॅक</b> ना                               | <b>∤ मिचिकना</b>               | श्चांतरवेद में                        |
|                                             | ( बहाना                        | गंगापार में                           |
| विकना                                       | विचाना                         | गंगा श्रौर जमुनापार में               |
| लेटना                                       | श्रोलरना                       | जमुना पार में                         |
| (भूत किया) किया                             | कीना                           | परगना चायल में                        |
| दिया                                        | दीना                           | 53                                    |
| लिया                                        | लीना                           | <b>33</b>                             |
|                                             | तीय                            | गंगापार में                           |
| (भविष्यत्) लेंगे                            | र् लेबे                        | परगना कड़ा ऋौर करारी में              |
| •                                           | (ं लेबे                        | शहर श्रौर उस के निकट पश्चिमीय भाग में |
|                                             | <b>बताउब</b>                   | गंगापार में                           |
| बताएंगे                                     | र्वतईवे                        | परगना कड़ा श्रौर करारी में            |
|                                             | ( बतउबै                        | श्चंतरवेद में                         |

सहायक किया (भारत भैं । प्रार्थात् मार देंगे ।

यहां की साधारण जनता की बोली के इन नियमों अथवा उन के विविध करों के लिखने के पश्चात्, अब इम इस ज़िले की ठेड बोली के कुछ, बड़े-बड़े नमूने लिखते हैं। पाठक इन की कियाओं और महावरों पर विशेष ध्यान दें।

### (१) अन्तरवेद के मध्य की एक कहानी।

श्रद्दसे श्रद्दसे एक राजा बेन रहें। अ श्रपने परजा से कुछ नहीं लेत रहें। एसे बहुत गरीबी से उनकर गुजर होत रहा। उन के रानी के गहना गुरिया कुछी नहीं रहा; न कोउ नोकर चाकर रहा। श्रपने हाथेन से घर के सब काम काज करें। उन कर रानी रोज सबेरे माटी के कथा घड़ा कबे स्त मां टांग के तलाब के पानी मरह जात रहीं। हुआं पुरहन, के पत्ता पर गांड धहके गगरी बोर लियांचें। उन कर परजा बहुत सुखी औ तालेबर रही।

पक दिन रानी देखिन कि नगर की मेहरक अन सुंदर लहर पटोर औ अच्छे-अच्छे जड़ाऊ गहना पहिर रेसम की डोरी औ सोने के कलस लह लह के पानी भरह आहें। रानी काट पुरान कपड़ा पहिरे रहें। बहुत सरमानी। अपने मन मां सोचेन कि राजा जो एक-एक कउड़ी सब पर लगा मासूल लगाय देंय तो, कोंहू का न अखरी औ हमरेउ गत के कपड़ा-लाता औ गहना गुरिया होइ जाई। घर आय के राजा से कहेन कि परना पर एक एक कउड़ी मेजा कागानी। अमेसे हमंदु का कपड़ा लाता औ गहना-गुरिया बनवाय देव। सब के आगू नंगी-चूंची होइ के पानी भरह जाहत है। सरम लागत है। राजा कहेन अच्छा। नगर मां हुगी पिटवाय दिहेन कि सब कोउ एक-एक कउड़ी लियावें। जब देर से कउड़ी जमा होहगें तो राजा बही से रानी के बरे अच्छा-अच्छा कपड़ा लाता औ गहना-गुरिया बनवाय दिहेन। रानी ओका पहिर के तलरी पर पनी भरह गई । जो पुरहन के पत्ता पर गोड़ घह के कचा घड़ा कचा सुत से लटकाय के पानी मां वोरेन, चम्म से गोड़ कांदी मां चूड़गा। रानी खिसियाय गई । रोवत रोवत घर आई । राजा से कहेन कि एका बंच के सब के कउड़ी लउटाओ। हम बाजि आएन एहि तरह के गहना-गुरिया पहिरवें से। तब राजा हँस के सब का मेजा लउटाय दिहेन, औ रानी पहिलों के तरह फिर पुरहन के पत्ता पर गोड़ घहके कचा खुत औ कचा घड़ा से पनी भरह लागीं। जस राजा की नियत होत है, वैसह बरकत होत है।

( ? )

गंगापार के उत्तर की एक कहानी जिस को कियां आदों में हर छठ की पूजा पर कहती हैं।

अइसे अइसे एक राजा रहें। त उ तलाव खनायन । त ओह मां पानी न होय। त सब पंडितन का बोलायन। कहेन कि कहिजा: इसरे तलीना मां पानी नाहीं होत आहे। त सब

९ कमक का पत्ता । २ भाग्यवाय, अवास्त्र । ३ व्यंदा । ३ कीवड् । " कीव्यामा ।

पंदिते बांचेन के क् वू अगले हरे का बरदा आजे के बेटवा के लिएका का बोलाय के वहीं मां बल ध्ये। त छुट्टी का दिन परा। राजा कहेन कि हे पतोह तू अपने नहहरे जा। तोहार महतारि तोहके बोलायस है। पतोहिया कहेस बाबा हम के काहे पठवत अहां। आज छुठ है।
राजा एको न सुनेन। चारठे कहार मियाना चेरिया लौंडी संघे कह दिहेन। कहारे मियाना
उठायन। जब उचली गई। त राजा उन के बेटवा का आजे अगले हरे के बरदा का तारा अमां बल दिहेन। त ओहमां पानी मार के अगम लाग। पतोह नहहरे गई। महतारी कहेस
कि बिटिया तू आज का करह का हहां आई हो। उ कहेन कि हम का राजा पठएन हैं कि
आज तोहार महतारी तोहके बोलाए वा। उ कहेन कि हम त तोहके नाहीं बोलावा। जा तू
अपने घरे। राजा अपने घरे काजनी का करत होंय। कुन वही डांडी डोला रानी लौटीं।
रस्ते मां कहारेन से कहेंन कि हमरे बाबू जउन सगरा खनाये रहेन रचि हमके देखाय
देया। रानी तलाब मां गई। देखेन पानी मरा रहे औ पुरहन का पात लहरत रहे। ओही
पर खोनकर बेटवा लोट के खेलत रहे औ हरे के बरदा पंवरत हो। घरे मां सास ससुर
केंवार बंद कहके मुंह मूँदे ओलरा रहें कि अब पतोहिया का कहसे मुंह देखाउव। रानी
पहुंची। बेटवा लिए रहीं। बरदा हांक के आवत रहें त राजा से कहन केंवार खोलों। छुट्टी माता
हम का बेटवा दिहेन हैं।

(३) गंगापार से उत्तर और पूर्व की एक स्त्रो का बयान जो उस ने एक मुक्तदमें में कचहरी में दिया था।

आपुत मां कजिया भा। घरे के मनई 40 हमके निसार 90 दिहेन। हम अपने परानी 12 के साथ बम्बए 13 जाह के 45 जांचई के टीसन 10 का चले। कुछ दुरिया हम पचे 94 गए त लम्बे 10 से एक तारा 10 देख परा। ओह मां हम नहाने औं किनारे बहु के दाना बिया 14 करह लागे। हतने मां उ लोग आए औं हमरे मनसे भू 20 से पुंछेन कि तू कहिया 29 घरे से चल्या ? फुन 22 दका 23 दका कि के ओन से पदीर 24 करह लागे। ओन हरकेन 26 कि कस 25 मैं स्या कची पकी 26 बोलत आहा। तब और फूहर 20 पातर बक्द लागेन। हम मुद्धियाय 29 के हगरा 30 घरई के किहा। ओन दबर 30 के हमरे मनई के पनहीं 12 से मारह लागेन औं हमार गों इरा 33 दरक उवा 34 औं नियवा बीन छोर लिहेन। हम पचे पुपूर्व अगावा, औं गांव देस कह दोहाई देय लागेन। तब ओन गों देते 36 बोलाह के हमरे मनई के घराय दिहेन।

<sup>े</sup> विचार के कहा। र वैल। रतालाग। ४ क्या जानें। र फिर। ह तिवक == जुरा। ७ तैरते रहें। र क्या जा। १० जाइमी। १९ विकास । १२ माणी, यहां पति से तात्पर्य है। ११ वंबई। १४ जाने को। १० इटेशन। १६ हम स्रोग। १० हूर। १८ शालाग। १९ क्या था सुना क्या चवाने करो। २० सर्व। २९ क्या। २२ फिर। २३ व जाने क्या क्या। २४ दिश्वणी। २५ माणिक्या। २६ क्यों। २७ तुरा भवा गांधी सुसा। २८ जरवील। २९ सिर बीचा कर के। १० रास्ता पक्वने का इरावा किया। ३० दीहा। ३० व्या । ३० विकासे। ३० वीकीवार।

#### ( 8 )

# जमुनापार परगना खैरागढ़ के मध्य की एक कहानी।

एक राजा रहें। श्रो एक सुगा पाले रहें। श्रोकर नांव रहा हीरामनि। एक दिना हीरामिन राजा से कहेन कि है राजा ! जउ इस के छट्टी देत्यों त इस जाइत कतहूँ घूमि आहत। राजा कहेन तें पंछी क जात आहा। कतेंउ उडि जान्यी त न अउन्यी। सुग्गाराम बोलेन कि हम चला श्राउव। इसके जाइ देया। राजा कहेन कि श्रच्छा जा। हीरामनि उडते उडते बहुत दुरिया निकसि गएं। जब कुछ दिना के पीछे लउटइ लागें त साचेन कि कउनो एइसन चीज राजा के लइ चली कि जउने राजा खुस्स होइ जांइ। ढूंढत ढूढ़त एक फल श्रहसन पाएन कि जउ स्रोके बुढवा स्नादमी खाइ त जवान होइ जाय। जब धरे पहेंचे त उ फल राजा के दिहेन भ्राउ श्रोकर गुन बताइ क पिंजडा मां धुसुरि गयें। राजा साचेन कि जउ हम एके खाह लेहब, त एकइ बेरी के होये। एइसन करी की एके बोह देह जउने हमेसा बरे होइ जाइ। एइसन साचि क आने बोह दिहेन। जब पेड बाढा त एक दिना एक फर र पाकि क गिरा। श्रोके कीरा र फँकि दिहेस। जब भिनसार भ. त माली श्रो के लड़के राजा के दिहेस । राजा सीचेन कि पहिल फर इस का खाई ? केंद्र बम्हने के दह देई । ई सीचि के उपरेहित के दइ दिहेन। बम्हनउ अपने लडिका के दह दिहेस कि इ गदेला श्रहह, खाह लेह। हम का करव ? श्रोकर गुन त जनतह न रहें। लडिकवा जब खायेस त तुरंतइ मरिगा, काहे कि श्रोका कीरा सुँघे रहा । श्राउ केउ जानत नाहीं रहा । उ बाम्हन गा राजा के आगे। रोवह लाग अउ सब हाल कहेस। राजा कट से उढें अउ हीरामनि के पकडि के पटिक दिहेन। हीरामनि बिचारे मरि गर्ये।

श्रीही गांव मां एक ठे घोबी धुबहन बहुत बढ़ापा रहत रहें। श्रीन कर बेटवा पतीहू रोजह कजिया करहं। घोबिया कहेस कि चलुरे राजा के बगइचवा मां श्रीही फरवा खाह लेई मिर जाई खुटी पाई। दुनउ जन गयें। श्रीके खायेन मिट से जवान होइ गयें। श्रव बेटवा पतीहू खूब मानह लागे। घोबी राजा के हहां कपढ़ा श्रानहगा। त राजा पूंछेन कि करे तंह जवान कहसे होइ गए ? त उ बोला कि राजा तोहार इहइ फरवा बिनि के खाइ लिहा, जवान होइ गए। तब राजा हाइ हीरामिन हीरामिन कह के मिर गए। जुहसन सुने रहे तह-सन कहा। न कहवहया के दोष, न सुनवहश्चा के दोष, जे किहिनी उपराजे ते के दोष।

#### ( १ ) प्रयाग के दक्षिण शंकरगढ़ की और को एक कहानी।

श्रइसे एक ठे कोरी रहा। त उनकर मिहरारू बिनइ लागीं। तउ बिन चुकी त कोरी राम से कहैंस कि तू बेच आवा। टका घाट टका बाद त उ बजार मां आए। त कउनों महाजन के हाथ एक थान एक टका मां बेचिन। त बजार मां देखिन कि उ पान खाए रहा। त उ कहिन कि का तुम्हरेन पास पहसा है ! आइत है हमहूँ पान खाय। त उ आपरन

<sup>ी</sup> बार । २ के क्षिए । 3 फक्ष । ४ कीवा = साँप । ६ सवेरा । ६ सवका ।

बरइन के हियां। पान खाएन की बजार मां घूमइ लागेन। त घूमत रहें त एक चिकवा गोस बनाए रहा। त क्रोसे कहिन कि एक पाई का हमें गोस देया। त उ कहेस कि इ सार कहां का उल्लू आय कि एक पाई का गोस मांगत है। कहूँ एक पायू का गोस मिलत है ? त इ कहेन नाहीं माय दइ दो एक पाई का। त उ दइ दिहिस। त चील मिड्रात रहै। त उ ओसे कहेन कि गोस लइ जा। इमरे घरे दइ दिहे। इमरे मिहराक से कहि दिहें बने रखिहे। त चील का दइ दिहिन। त चील लइ के आपन खाय लिहिस। त बजार से आपन चलें। त रात होइ गइ उन का। तब एक खेत मिला। ओहमां कांस ख़्ब फुलान रहा। ता उन की जान नदिया आय बाढ़ी है। तउ जेकर खेत रहा कहेन ओसे कि इम का पार कह देया। आया टका देव। तउ ओन का पाटा पर से लागेन घसलावै। त ओनकर देह सगल चिर गई ओहसे कांस के छिरोरा लागत लागत त कोरी राम ओनका आधा टका दिहेन उतराई और चले घरे का। त घर मां गए। त ओनकर मिहराक पूंछेत कि कहा गजी वेंच आया। त कहेन कि इांगजी वेंच आएन टका घाट। तउन सउदा लहके पढ़ दीन चील के हाथ गोस। ओनकर मिहराक कहेस कि भला चील कहूं सउदा लह आए। उ अपूर्व खाय लिहिस होई।

# तीसरा अध्याय

# (क) शिचा

# पेतिहासिक वर्णन

श्चंत्रेज़ी राज्य के श्चारंभ में सरकार की श्चोर से कुछ पाठशालाएं तथा मकतब खुले थे, जिन में साधारण व्यावहारिक श्चौर कुछ धार्मिक शिखा दी जाती थी।

पहले-पहल सन् १८३६ में एक सरकारी ऐंग्लो-बर्नाक्यूलर स्कूल खोला गया, जो उन् १८४६ में अमेरिकन मिशन को दे दिया गया । मिशनवालों ने इस काम में बड़ी उन्नति दिखाई। उन्हों ने २ वर्ष के मीतर शहर में ७ बाज़ार-स्कूल और एक कन्या-पाठशाला खोली। इन के अतिरिक्त अन्य शिद्धा-संस्थाओं को कुछ सरकारी सहायता दी जाती थी, जिन की संख्या सन् १८४८ में ४४६ थी और उन में ३७१६ विद्यार्थी पढ़ते थे।

सन् १८५६ में देहातों में हल्काबंदी (प्राइमरी) और तहसीली (मिडिल) स्कूल खोले गए। परंतु पीछे ग्रदर हो जाने के कारण कुछ दिनों तक बंद रहे। शांति हो जाने पर सन् १८५८ में तहसीली स्कूल फिर खोले गए और उस के एक वर्ष पीछे हल्काबंदी स्कूल खुले। पहले जिस ऐंग्लो-वर्नास्मूलर-स्कूल की चर्चा आ चुकी है, वह ज़िले का हाई स्कूल बना दिया गया और उस समय कुछ दिनों तक वह चौक की चुंगीवाली कोठी में रहा। फिर वहां से उठ कर मलाका के पास वर्तमान स्थान में चला गया।

ग्रदर के कुछ दिन पीछे सर विलियम स्योर इस मांत के लेफिटनेंट गवर्नर नियुक्त हुए। वह वहे विद्वान् और शिद्धा-प्रेमी थे। उस समय गाँवों में लोग अपने लड़कों को सरकारी मदरसों में मेजने में बहुत संकोच करते थे। उन के प्रोत्साहन के लिए उक्त लाट साहब देहात में पैदल दौरा किया करते थे। किसी एक केंद्र में पड़ाव डाल कर झास-पास के स्कूलों के हज़ारों लड़के सड़क के किनारे भीलों तक विठाए जाते थे। वह स्वयम् बीच में चलकर लड़कों से इतना सरल प्रभ करते थे कि उन को उस के उत्तर देने में तनिक भी कठिनाई न हो।

जैसे किसी से पूछते "क्यों जी ! इलाहाबाद में कीन दो बड़ी नदियां मिलती हूँ ?" वह उत्तर देता, "गंगा और यमुना ।" इस पर आप खुश हो कर कहते, "शाबाश तुम बड़े होशियार लड़के हो।" राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद उस समय वहां के स्कूलों के इंस्पेक्टर थे। वह साय-साय रहते थे। उन को आशा होती थी कि ऐसे लड़कों का नाम इनाम पानेवालों में तुरंत लिख लिया जाय। इस के अद्वितिक बड़े दिन की खुटियों में थोड़े-योड़े लड़के ज़िले भर के स्कूलों में बुलाकर "ख़ुसरो-बागु" में इकट्ठें किए जाते थे और उन को मिठाई बाँटी जाती थी।

सन् १८७७ में इस ज़िले में १०० में केवल १३ आयवा २०० में केवल ३ आदमी पढ़े-लिखे थे। इन में आपे से अधिक दोआव में थे, जिन में दो तिहाई परगना चायल में शेष आपे में दो तिहाई गंगा पार और एक तिहाई यमुना पार में थे।

<sup>े</sup> सन् १६६१ की मनुष्य गडना के जानुसार प्रयाग में पदे-जिसे जोगों की संख्या इस प्रकार है:---

|             |                                 | 24     | যুক্তৰ | ची     |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| किये भर में | <b>पदे-विशे</b>                 | 40,204 | ७८,११४ | 12,128 |
|             | विषेशी वाननेवाले                | २२,७२७ | 14,122 | 5468   |
| M           | ् पदे-विसे<br>शैंशेणी जाननेवासे | 84,088 | 29,194 | 10,488 |
| नगर में     | र् कॅंब्रेज़ी काननेवाचे         | 20,898 | 10,848 | ₹8=4   |

विद्युती मनुष्य गयाना के शंकों की देखते हुए जिसे भर के पहे-सिसी की तुलना-सम्ब संस्था प्रति १० इज़ार इस प्रकार है:—

|      | વુરુષ |    |   | <b>भं</b> तर |      |
|------|-------|----|---|--------------|------|
|      |       | की |   | 364          | स्री |
| 1881 | 51    | 18 | 5 | 80           |      |
| 1431 | 115   | ₹• | ì | 4.0          | 14   |

इसी प्रकार अंग्रेज़ी जाननेवाओं की संक्या बीबी दी जाती है :--

|      | 354 | ची |
|------|-----|----|
| 1421 | 150 | ** |
| 1411 | 240 | ** |

पहले शिरसा इत्यादि कुछ स्थानों में श्राँगरेज़ी स्कूल खुले थे, परंतु कुछ दिनों पीछे संद हो गए।

#### वर्तमान खबस्था

इस समय प्रयाग में १ यूनीवर्सिटी, ३ कालेज, ६ इंटरमीडियट कालेज, ८ हाई स्कूल, ६ वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल, ५ गर्ल्स हाई स्कूल, ८ ऋन्य प्रकार की कन्या-पाठ-शालाएं. १५ संस्कृत छौर श्ररवी-फारसी के विद्यालय और १२ विविध प्रकार की उद्योग-धंधे सिखाने वाली संस्थाएं हैं। इन के ऋतिरिक्त म्यूनीसिपल बोर्ड की ओर से ५३ स्कूल लड़कें। और १३ लड़कियों के लिए तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ६०३ स्कूल हैं और २४६ के। सहायता दी जाती है।

१० वर्ष (१९१८-२८) की बात्रों की संख्या

| 47      | सरके          | श्चक्या       | कुवा            | प्रति सैक्बा पड़ने<br>शबे ब्रक्टे पुरुषों<br>धी बाधादी पर | मति सैक्या पढ़ेने<br>वासी सम्हित्यों<br>क्रियों की भा-<br>बादी पर | क्ल प्रति हीक्का<br>दीनों की बाबादी<br>पर | विशेष<br>सु <b>च</b> दा |
|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1815-18 | ३३,⊏४२        | 2,088         | <b>44,494</b>   | 8.44                                                      | ·\$ •                                                             | 2.40                                      |                         |
| 1414-70 | ₹⊏,•६१        | ₹,99=         | 29,4-4          | 4.33                                                      | '¥=                                                               | 5.25                                      |                         |
| 1670    | 22,902        | ३,७८४         | ४२,==६          | 4.83                                                      | '44                                                               | <b>1:04</b>                               |                         |
| 9499    | 1=,140        | ४,२०४         | ४२,३१५          | <b>₹</b> *₹•                                              | 163                                                               | \$.01                                     | ,                       |
| 1877    | <b>15,830</b> | 8,884         | 93,00k          | 4:44                                                      | *64                                                               | 1.04                                      |                         |
| 1873-78 | ३१,४६=        | ¥,589         | **,104          | 4.84                                                      | •€⊏                                                               | 5.48                                      |                         |
| 44-78   | 29,479        | ¥,4₹1         | <b>41,848</b>   | £.88                                                      |                                                                   | 144                                       | •                       |
| 1874    | 84,545        | 8,444         | <b>₹0,</b> ⊏₹३  | द-३४                                                      | *७३ (                                                             | 1:44                                      |                         |
| 1475    | 89,632        | 8,208         | ¥ <b>4,</b> 4●4 | \$.04 ,                                                   | 43                                                                | 3.50                                      |                         |
| 1890    | ११,दद्        | <b>४,२</b> ३९ | १६,८१६          | 0.35                                                      | *64                                                               | 8.04                                      |                         |

# यूनिवसिटी'

पहले यहां की शिला-संस्थाओं का संबंध कलकता-यूनीवर्सिटी से था। १६ नवंबर सन् १८८७ से इलाशवाद यूनीवर्सिटी स्थापित हुई। सर ऋत्फ्रेड लायल उस समय इस प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। वह बड़े विद्वान् और शिला-प्रेमी थे। उन्हीं की प्रेरणा से यहां यूनीवर्सिटी की स्थापना हुई थी और वही इस के पहले चौसलर हुए थे।

पहले यह केवल परीच्क यूनीवर्सिटी थी और इस का विस्तार इस प्रांत के आतिरिक मध्य-प्रदेश, मध्य-भारत तथा राजपूताने तक था। अब सन् १९२२ से (एक्ट ३ सन् १९२१ के अनुसार) यह पूर्णतथा शिच्क यूनीवर्सिटी हो गई है और इस का अधिकार केवल १० मील के भेरे में रह गया है।

कुछ विद्यार्थियों को जिन की इच्छा होती है, फ़ीजी ढंग से क्रवायद सिखाई जाती है। इस जत्ये का नाम 'यूनीवर्सिटी ट्रेनिंग कोर' है, जो सन् १६२२ से स्थापित हुआ है।

इस समय इस विद्यालय में १०० के लगभग आध्यापक हैं, जिन में से कुछ रित्रमां भी हैं। १५०० से अगर विद्यार्थी हैं, जिन की शिद्धा का स्थायी म्यय लगभग ११ लाख क्पया वार्षिक है।

सन् १६१२ में यूनीवर्सिटी का विद्याल भवन सेनेट हाल के नाम से ५,५५,५०० वपए की लागत से बन कर तैयार हुआ। इस का नक्ष्या जयपुर के इंजिनियर सर स्वीन्टन जेकब ने बनाया था। इस की घड़ी का मीनार १०० कुट केंचा है और बीच का हाल (वड़ा कमरा) १३० × ६० कुट है। इसी के साथ-साथ बग्रल में दो और बड़ी इमारतें यूनीवर्सिटी स्कूल आव् लॉ और लायकेरी के नाम से कमशा: २,७५,००० और २,४४,७०० वपए की लागत से बनी है।

यूनीवर्सिटी का पुस्तकालय प्रयाग में सब से बड़ा है। इस समय इस में लगभग ७५०० पुस्तकें हैं।

नवीन संगठन के अनुसार अब सन् १६२२ से यह रेज़ीडेंग्रल यूनीवर्सिटी कह-लाती है, जिस में छात्रों का अपने अध्यापकों के संपर्क में रहना अनिवार्य है, परंतु अभी इतने छात्रालय नहीं बने जिन में सब विद्यार्थों रह सकें। इस लिए कुछ अपने घरों में और कुछ निज के प्रबंध से जहां जगह पाते हैं, रहते हैं। इस समय केवल द होस्टल हैं, जिन में १००० के सगभग सहके रहते हैं। इन का कुछ विवरण नीचे लिखा जाता है:—

- (१) मुसलिम-होस्टेल —यह सब से पुराना होस्टेल है, जो सर सैयद ऋहमद ख़ाँ के उद्योग से सन् १८६२ में बना था। इस में १०० के लगभग लड़ के रहते हैं।
- (२) हॉलेंड-हाल-पहले इस का नाम 'आक्सफोई ऐंड केंब्रिज होस्टेल' या, जिस को सन् १९००में 'चर्च मिशनरी सोसायटी' ने सोला या। परंतु अब यह अमेरिकन-प्रेंस्वेटीरियन मिशन के प्रवंघ में है। पहले इस में ८२ लड़कों के रहने के लिए बगह थी। पीछे सन् १९०९ में पूरव की ओर और इमारतें वन गई', जिस से अब १०० से उपर लड़के

रहते हैं। पादरी डबल्यू ॰ ई॰ एस हालैंड इस होस्टेल के पहले वार्डन थे। झतः उन के चले जाने पर इस का पुराना नाम बदल कर उन के स्मारक में 'हालैंड-हाल' रक्खा गया है।

- (३) मेकडानल यूनीवर्सिटी हिंदू बोर्डिंग हाउस इस का विशाल भवन सन् १६०१ में विशेषतया पंडित मदनमोहन मालवीय जी के उद्योग और अध्यवसाय से बना है। पीछे सन् १६१७ में इस के दो बाज़ू बने। अब इस में २१० लड़कों के रहने के लिए जगह है। सर एंटनी मेकडानल इस प्रांत के एक प्रसिद्ध लेफिटनेंट-गर्वनर थे। उन्हीं से इस की आधार शिला रखवाई गई थी। इस के भवन-निर्माण में ३ लाख कपए से ऊपर ब्यय हो चुका है।
- (४) स्योर होस्टेल—इस का नाम पहले गवर्नमेंट-होस्टेल था। सन् १६२३ से जब 'स्योर कालेज' का नाम बदल कर 'यूनीवर्सिटी-कालेज' रक्खा गया, तब सर विलियम स्योर का नाम स्थिर रखने के ज़िए उन का नाम इस होस्टेल के साथ जोड़ दिया गया। पहले यह कालेज के हाते में एक मामूली बँगले में था। इस का वर्तमान भवन सन् १६१२ में लगभग ६ इज़ार रुपये की लागत से बना है। पहले इस में ५५ लड़कों के रहने के लिए जगह थी, परंतु सन् १६३० में इस के दो बाज़ू और बन गए हैं, जिस से श्रव इस में ८४ लड़के रह सकते हैं। यह यूनीवर्सिटी का होस्टेल है।
- (५) सर सुंदर लाल तथा सर प्रमदाचरण बनर्जी होस्टेल—ये भी यूनीविसंटी के हेास्टेल हैं। पहले इन दोनों का नाम ला-हास्टेल था, जो सन् १६१६ में ११ लाख इपए की लागत से बना था। सर सुंदर लाल जी ने वायस चांसलर के रूप में बहुत दिनों तक यूनीविसंटी की श्रवैतिनिक सेवा की थी। श्रतः पीछे उन के नाम के स्मरणार्थ उन का नाम इस होस्टेल के साथ जोड़ दिया गया। थोड़े दिन हुए (१६३० में) उस के पश्चिमवाले भाग का नाम सर प्रमदाचरण बनर्जी होस्टेल रख दिया गया है। श्राप भी यूनीविसंटी के कुछ दिनों वायस चांसलर रहे थे। इन दोनों होस्टेलों में २०० से ऊपर लड़कों के रहने की जगह है।
- (६) सुमेरचंद-दिगंबर जैन हेास्टेल—लाला सुमेरचंद जी प्रयाग के एक बड़े भनाठ्य जैनी थे। उन के कोई पुत्र न या। श्रातः उन की विभवा श्रीमती भन्नोला कुंबरि ने अपने पति के स्मारक में यह होस्टेल सन् १६११ में खोला था. जिस का वर्तमान भवन २ वर्ष पीछे खरीदा गया है। इस में २० के लगभग लड़कों के रहने के लिए जगह है।
- (७) कायस्य पाठशाला हेास्टेल—सन् १६२२ से कायस्य-पाठशाला-कालेज के बी० ए० की कच्चा यूनीवर्सिटी में सम्मिलित हो गई है। ऋतः उस के छात्रों के रहने के लिए पाठशाला के ऋषिकारियों ने ऋपना ऋलग होस्टेल ६० इज़ार रुपए की लागत से बनवाया है। इस में ८० के लगभग लड़के रहते हैं।
- (८) न्यू-हेस्टेल—यह भी यूनीवर्सिटी का छात्रालय है, जो सन् १९२८ में सबा दो खाख रुपये की लागत से बना है। इस में १५८ विद्यार्थियों के रहने की जगह है। अब इस का नाम 'गंगा नाथ का होस्टेल' हो गया है।

# शिक्षा-संस्थाएं

युनिवर्मिटी कालेज

प्रयाग में उच्च श्रेणी की शिक्षा का इतिहास वास्तव में सन् १८४३ से आरंभ होता है, जब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने यहां कालेज की शिक्षा का प्रवंध आमेरिकन प्रेस्वेटीरियन मिश्चन के सुपुर्द किया था। सन् १८५३ में, जब सिविल स्टेशन यमुना किनारे से उठ कर इधर आ गया, तो उक्त मिश्चन ने वहां की कवहरी की इमारत ख़रीद ली; और उसी में एक कालेजिएट स्कूल खोला, परंतु कुछ दिनों के पश्चात् किन्हीं कारणों से कालेज की कक्षाओं को तोड़ दिया और 'जमना मिश्चन' के नाम से केवल एक हाई स्कूल रह गया।

उस के पश्चात् बहुत दिनों तक यहां कोई ऐसी संस्था न रही। झतः सन् १८६८ में इस प्रांत के तत्कालीन लेफिटनेन्ट गवर्नर सर विलियम स्थोर ने अपने दरबार के झवसर पर यहां एक उच्च कोटि के कालेज की स्थापना का निचार प्रकट किया। तदनुसार सन् १८७२ में स्थोर महोदय के नाम से कालेज खुल गया और जब तक उस का अपना भवन बन कर तैयार नहीं हुआ, वह दरभंगा कैसल में रहा। इस के विशाल भवन की आभार शिला सन् १८७३ में तत्कालीन वायसराय लार्ड नार्यमुक ने रक्सी थी, जो सन् १८८५ में बन कर तैयार हुआ और अप्रैल सन् १८८६ में लार्ड उफ़रिन ने इस का उद्घाटन-संस्कार किया। इस की पहले की कुल इमारत पत्थर की है, जिस पर उस समय ८ लाख कपया न्यय हुआ था। इस का मन्य मीनार २०० फुट ऊँचा है। पीछे ज्यों-ज्यों आवश्यकता होती गई, बहुत सी ईट की इमारतें बढ़ती गई, जिन पर मिलान के लिए पत्थर के सदश प्लास्टर कर दिया गया है।

पहले इस कालेज का संबंध कलकत्ता यूनीवर्सिटी से था। सन् १८८७ में जब इला-हाबाद यूनीवर्सिटी स्थापित हुई तब यह उस के श्रंतर्गत हो गया, परंतु सन् १८८८ तक इस की परीक्षायं कलकत्ता यूनीवर्सिटी हो लेती रही। पीछे इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के नवीन संगठन के श्रनुसार सन् १८२२ से यह कालेज श्रव यूनिवर्सिटी में सम्मिलित हो गया है, जिस का विस्तृत कृतांत श्रन्थत्र लिखा गया है।

यूनीवर्सिटी के नए विधान के अनुसार यहां के तीन कालेज उस के अंतर्गत माने जाते हैं, जिन के अधिकारियों ने अपने छात्रों को, यूनीवर्सिटी की पढ़ाई के समय के अतिरिक्त, अपने-अपने होस्टलों में भी कुछ शिद्धा देने का प्रवंध कर रक्ता है। उन के नाम ये हैं—

- (१) कायस्य पाठशाला यूनीवर्सिटी कालेज
- (२) ईविंग किश्चियन कालेज
- (३) कास्थवेट गर्न्स कालेज

इन संस्थाओं का इतिहास इसी पुस्तक में अन्यत्र वर्णन किया गया है।

इंटरमीडियट काजेज

सन् १६२१ से यूनीवर्सिंटी के नए कानून के अनुसार एफ , ए , की कलाएं कालेओं

से निकाल कर हाई स्कूलों में मिला दी गई हैं और इस लिए उस समय से म्योर कालेज के सिवाय और जो कालेज यहां थे, वे सब टूट कर इंटरमीडियट कालेज हो गए हैं, तथा कुछ नए हाई स्कूल भी इंटरमीडियट कालेज बन गए हैं। उन का संस्थित ब्योरा, नीचे दिया जाता है।

- (१) गवर्नमेंट इंटरमोडियट कालेज यह सब से पुरानी संस्था है। इस का इतिहास पीछे लिखा गया है। सन् १८३६ में यह हाई स्कूल के रूप में स्थापित हुआ था।
- (२)कायस्थ पाठशाला कालेज—यह संस्था इसी ज़िले के क्रस्या शहज़ादपुर (त॰ सिराथू) के रईस मुंशो कालीप्रसाद जी कुलभास्कर ने विशेषकर कायस्य वालकों की शिचा के लिए सन् १८७३ में स्थापित की थी, ख्रौर उस के न्यय के लिए १० इज़ार क्पए नक्कद जमा कर दिए थे, जिस का सुद ६०० वपए सालाना होता था।

आरंभ में इस में केवल संस्कृत की शिचा दी जाती थी। सन् १८०४ से फ़ारसी की भी शिचा दी जाने लगी। सन् १८०८ से भिडिल और १८८२ से इंट्रेंस क्रास खोला गया। उस समय पाठशाला का कोई अपना भवन नथा इस लिए चित्रगुत जी के मंदिर पर लड़के पढ़ते थे। सन् १८०४ तक यही प्रवंध रहा। किर इस में कायस्थों के ऋतिरिक्त ऋन्य दिजों के लड़के भी पढ़ने लगे, इस लिए वह स्थान काफी न हुआ, और सन् १८०६ के झंत में स्थास जी के बाग्र में पाठशाला को ले जाना पड़ा। परंतु कुछ दिनों के पश्चात् वहां भी जगह की तंगी हुई तब बहादुरगंज में एक मकान लिया गया। वहां अप्रैल सन् १८८० तक पाठशाला रही। उसी वर्ष मई के महीने में त्यंकुंड पर वर्तमान कोडी ख़रीदी गई और तब से पाठशाला उसी में है। पीछे १६११ में सिटी रोड पर उसी से मिली हुई दूसरी कोडी भी ले ली गई। सन् १८६५ से एफ़० ए० और १६१४ से बी० ए० की क्रासें खोली गई। अब फिर जगह की कमी हुई, जिस के लिए सन् १६२० में गवर्नमेंट स्कूल (अब इंटरमीडियट कालेज) के सामने एक बड़ी जगह सरकार ने अपने व्यय से ले कर दे दी। अब इसी में पाठशाला का नवीन विशाल भवन बना है।

सन् १६२१ से यूनिवर्सिटी के नए क्रानून के अनुसार पाठशाला के बी० ए० क्रास के लड़के यूनीवर्सिटी कालेज में पढ़ते हैं और तब से यह केवल इंटरमीडियट कालेज रह गया है।

मुंशी कालीप्रसाद जी लखनऊ में बकालत करते थे। उन के कोई संतान न थी। उन्हों ने सन् १८८६ में एक वसीश्रवनामा द्वारा अपनी कुल चल और अचल संपत्ति, जिस की मालियत उस समय ६ लाख रूपए के लगमग थी, पाठशाला को अप्या कर दी और उस के प्रबंध के लिए एक ट्रस्ट बना गए। उसी वर्ष (१ नवंबर को) ४६ साल की अवस्था में उन का देहांत हो गया।

<sup>े</sup> यह बात प्रतरसहूबा से आगे फकाहा बाट के रास्ते में है।

पीछे कालेज हो जाने के कारण पाठशाला को धन की अधिक आवश्यकता हुई, जिस के अवन-निर्माण के लिए यहां के मुनिख्यात रईस स्वर्गीय चौधरी महादेवप्रसाद जी ने १ लास क्रया दान दिया।

इस के पश्चात् सन् १६०४ में उक्त चौषरी साइब की बहन श्रीमती रामकली कुंबरि ने जो विसवां ज़िला सीतापुर को तालुकदारिया थीं, अपनी १३ लाख के मालियत की संपत्ति का बड़ा भाग एक दानपत्र के द्वारा पाठशाला को इस निमित्त दे दिया कि उस की आमदनी से उन के स्वर्गवासी पति ढाकुर विश्वेश्वर बख्श सिंह जी के नाम से ग्रीव कायस्य छात्रों के लिए एक 'कायस्य-स्कालरशिप-ट्रस्ट' स्थापित किया जाय।

इस के बाद चौधरी महादेवप्रसाद जी ने आप्रैल सन् १६१४ में अपनी १७ लाल की संपत्ति की लगभग आधी आमदनी, जो सालाना ४० इज़ार रुपए के निकट होती थी सदैव के लिए पाठशाला को दी थी और शेष आधी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों और निकट संबंधियों के निवाह के लिए दे गए थे, और यदि किसी समय उन का भी कोई बारिस न रहता तो उन के हिस्से पर भी पाठशाला का अधिकार होता। पर चौधरी साहब की मृत्यु के पश्चात् उन के नातियों ने उन के इस वसीआतनामा के रह होने के लिए आदालत दीवानी में मुकदमा दायर कर दिया, जिस में पहले तो वे हार गए थे, परंतु फिर आपील में हाई कोर्ट से उन की बिजी हो गई, जिस का परिणाम यह हुआ कि पाठशाला उक्त संपत्ति से बंचित रह गई।

- (३) ईविंग किश्चियन कालेज इस कालेज को अमेरिकन-मेरनेटीरियन-मिशन ने सन् १६०२ में स्थापित किया था। डाक्टर ईविंग इस के बड़े उत्ताही मिंसिपल थे। उन के समय में इस कालेज ने बड़ी उन्नति की। सन् १६१२ में उन का देहांत हो गया। तब से कालेज के अधिकारियों ने उन की तेवा का आदर कर के इस संस्था के साथ उन का मी नाम जोड़ दिया है। सन् १६२१ से कायस्थ पाठशाला के समान इस की भी ऊपर की कलाएँ टूट गई है और यह केनल ईटरमोडियट कालेज रह गया है।
- (४) ऐंग्लो बंगाली इंटरमीडियट कालेज—प्रयाग में बंगालियों की प्रयाप संख्या है। इस लिए उन्हों ने भ्रपने बच्चों को बंग-भाषा द्वारा शिक्षा देने के लिए सन् १८७५ में इस संस्था की नींव डाली थी। इस के युख्य संस्थापक एक साधारण बंगाली सजन थे, जिन का नाम बाबू मधुसदन मैत्र था। वह बोर्ड ब्राफ़ रेवेन्यू के दक्तर में इक्के थे।

आरंभ में केवल ५ लड़कों और १ अध्यापक के साथ नगर के एक मकान में यह पाठशाला खुली थी। १८८६ में इस में पौने दो सी से ऊपर लड़के हो गए और हाई स्कृल तक शिखा होने लगी। उस समय कलकत्ता यूनीवर्सिटी से इस का संबंध था। सन् १८८६ से यह इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के अंतर्गत हुआ। सन् १८६५ में इस के वर्तमान भवन की आधार-शिला रक्ली गई, जो ५ वर्ष में तैयार हुई। सन् १६२५ से अब यह इंटरमीडियट कालेज हो गया है।

- (५) बायज इंटरसीडियट कालेज—यह स्कूल भी बहुत पुराना है। उन् १८६१ में यूरोपियन और ऐंग्लोइंडियन लड़कों के पढ़ने के लिए खोला गया था। यहां सीनियर केंब्रिज क्रास तक शिक्षा दो जाती है जो यहां के एफ्॰ ए॰ के समान समभी जाती है। इस में हिंदुस्तानी लड़के भी पढ़ सकते हैं।
- (६) सेंट जोखंक कालेजियट स्कूल—यह रोमन कैयोलिक ईसाइयों की संस्था है, जो सन् १८८४ में खुली थी। इस का संबंध ऋष्मसफ़ोर्ड यूनीवर्सिटी से है। लार्ड विशय इस के मुख्य ऋषिष्ठाता है।

## हाई स्कूल

वर्तमान हाई स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ कर, जिस की चर्चा पीछे हो चुकी है, सब से पुराना जमुना मिशन स्कूल है. जो अमेरिकन प्रेस्वेटीरियन मिशन के प्रवंध में है। इस का इतिहास यह है कि सन् १८५६ में सरकार ने प्रयाग में कालेज की शिच्चा का प्रवंध ए० पी० मिशन को दे दिया था, जिस ने सन् १८५३ में एक कालेजियट स्कूल खोला। परंतु कुछ वर्षों के पीछे संभवतः ग्रदर के लगमग कालेज की कचाएँ तोड़ दी गई और तब से इस संस्था का नाम 'जमुना मिशन स्कूल' हो गया।

- (२) इस के परचात् सी० ए० वी० स्कूल का सूत्रपात सन् १८६६ ई० में हुआ। इस का पूरा नाम सिटी-एंग्लो-वर्नाक्यूलर-हाई स्कूल है। उन दिनों यहां एक शिखा-संबंधी संस्था इलाहाबाद इंस्टीच्यूट के नाम से थी, जिस के प्रधान तत्कालीन लेपिटेंट गवर्नर सर विलियम म्योर थे। उसी के संरक्षण में पंडित शिवराखन शुक्र तथा बाबू खब्तूलाल ककड़ ने पहले इस संस्था को एक संस्कृत पाठशाला के रूप में, जान्स्टनगंज में एक किराए के मकान में खोला था। कुछ दिनों के परचात् मिडिल और फिर हाई स्कूल की क्रांसें खुलीं। सन् १८७७ से इस का संबंध कलकत्ता यूनीवर्सिटी से हुआ। फिर पीछे जब इलाहाबाद यूनीवर्सिटी स्थापित हुई तब यह उस के अंतर्गत हो गया। सन् १८६६ में इलाहाबाद एज्केशन सोसाइटी के नाम से एक संस्था स्थापित हो कर नियमानुसार उस की रजिस्ट्री हुई। तब से यह स्कूल उसी के प्रबंध में चल रहा है।
- पं० शिवरासन शुक्र रायवरेली ज़िसे के चिंतासेरानाथ गाँव के निवासी कान्यकुन्ज ब्राह्मण थे, और यहां बोर्ड आव् रेवेन्यू के दक्तर में नौकर ये। उन्होंने इस संस्था का उस के बाल्यकाल में बड़े परिभम से पालन-पोषण किया था, इस तिए इस के साथ उन का भी नाम अमर हो गया है। अर्थात् यहां की जनता आग तौर से इस को शिवरासन पाठशाला अथवा शिवरासन स्कूल कहती है। खेद है कि इस के संचालकों ने इस का ऐसा समुचित और सार्यक नाम छोड़ कर एक इतना लंबा नाम रक्खा है कि लोग विवश होकर उस के प्रत्येक शब्द के आदि अस्तेरों का ही उक्षारण करते हैं।

सन् १९१२ में स्वर्गीय कर सुंदरलाल जी की कृपा से द्र५००० वपए की लागत से इस का वर्तमान भवन कैनिंग रोड पर बना है; और तब से यह स्कूल शहर के मकान से उठ कर इस में आ गया है। सर सुंदरलाज जी की इस स्कूल पर बड़ी कृपा थी। कहते हैं वह इस की कालेज बनाना चाहते ये, परंतु दुर्भाग्यवश आकस्मिक मृत्यु ने उन को इस का अवसर न दिया।

- (३) सन् १८८६ में दारागंज हाई स्कूल की नींव पड़ी। यह सभी जानते हैं कि यहां के पंडों और प्रागवालों में शिचा का कितना अभाव है। परंतु पाठक यह सुनकर चिकत होंगे कि इस स्कूल के संस्थापक एक प्रागवाल हो थे, जिन का शुभनाम पंडित भगवान दास था। वह स्वयम् शिचित न थे, परंतु उन को इस संस्था के चलाने की धुन थी। निस्संदेह वह अपने उद्देश्य में सफल मनोरथ हुए; अर्थात् जो पौधा उन्हों ने छोटी श्रवस्था में लगाया था, वह आज पक्षवित होकर ख़ूब लहलहा रहा है। सन् १९१६ से यह हाई स्कूल हुआ। इस समय यहां के स्कूलों में इस की ख़ासी ख्याति है, जिस का अय विशेषतया इस के भूतपूर्व हेड मास्टर पंडित हरीराम का तथा इस की प्रवंध-कारिणी सभा के प्रधान राय बहादुर के कि गोरे को है। क्या श्रच्छा होता यदि इस संस्था का नाम इस के संस्थापक के समारक में भगवानदास हाई स्कूल रक्खा जाता।
- (४) सन् १६ ६ में स्वर्गीय डाक्टर जयकृष्ण व्यास ने 'विद्यामंदिर' स्कृल की स्वापना की थी। पहले इस में केवल हिंदी और महाजनी पढ़ाई जाती थी। फिर सन् १६१० में यह मिडिल और सन् १६१६ में हाई स्कृल हो गया। सन् १६२१ से यह स्थानीय सेवा समिति के प्रवंध में चल रहा है।
- (५) सन् १६१३ में डाक्टर के॰ के॰ घोष ने माडन हाई स्कूल खोला। डाक्टर साहब पहले जमना भिशन स्कूल के हेडमास्टर ये। वहां के ऋधिकारियों से कुछ अनवन हो जाने के कारण उसे छोड़ कर चले आए और अपना अलग स्कूल खोल लिया। इस स्कूल ने बहुत जल्दी उन्नति की। खुलते ही इतने लड़के आ गए कि उन के बैठने के लिए स्थान का मबंध करना कठिन हो गया। जिन बार-बार के फ़ेल हुए लड़कों को कोई स्कूल न लेता था, उन को माडर्न स्कूल सहर्ष भरती करता था। परंतु असहयोग आंदोलन के समय में डाक्टर घोष और छात्रों में घोर विरोध तथा उन में कुछ भयंकर मगड़ा हो जाने के कारण, इस स्कूल के प्रति यहां की जनता में बहुत असंतोष फैल गया था।

डाक्टर घोष की पक्षी एक यूरोपियन महिला थीं। वह भी बड़ी विदुषी और शिला-प्रेमी थीं। ग्रतः ग्राध्यापन कार्य में अपने पति के साथ पूरा योग देती थीं। योड़े दिन हुए उन का देहांत हो गया है।

(६) सन् १६१४ में स्थानीय आर्थ-कुमार-सभा के कुछ उत्साही सभासदों ने दयानंद-ऐंग्लो-वैदिक स्कूल के नाम से एक संस्था खोली, जिस में स्वर्गीय बाबू जंगवहादुर लाल जी का नाम चिरस्मरणीय रहेगा । यह युवक महाशय ग्राज़ीपुर के रहनेवाले थे। उन के भाई यहां नौकर थे। उन्हीं के पास वह पढ़ने के लिए यहां रहते थे। उन के इस स्कूल के खोलने की इतनी धुन थी, कि वह अपना आगो का पढ़ना लिखना भी छोड़ कर इस के चलाने के पीछे पढ़ गए और आरंभ में केवल ११ विद्यार्थियों को लेकर

बादशाही मंडी में एक छोटे से किराए के मकान में जा बैठे। उस समय कोई प्रवंध न था। न कोई संरक्षक अथवा सहायक था और न कुछ कोष में धन था। परंतु उन का अटल विश्वास था कि यह स्कूल अवश्य चलेगा। परमातमा ने उन की श्रुम कामनाओं की पूर्ति की। पहले हो वर्ष के मीतर लगमग १०० लड़के आ गए; और मिडिल तक शिक्षा होने लगी। परंतु सरकारी शिक्षा-विभाग से इस का संबंध सन् १६१६ में हुआ, जब कि इस का वर्तमान भवन बन कर तैयार हुआ। इस के लिए बाबू रमाकांत बी० ए० एल-एल, बी० रईस, अहियापुर, की माता ने कृपया अपने बाग में स्थान दिया था। इस के बाद ही मिडिल से उपर की कज्ञाएं खुल गईं और सन् १६१६ में इस के लड़के पहली बार हाई स्कूल की अंतिम परीचा में सम्मिलित हुए। खेद है कि उसी वर्ष अक्तूवर के महीने में महाशय जंगवहादुर लाल जी का केवल २५ वर्ष की अवस्था में स्वर्गरोहण हो गया।

इस स्कूल में साधारण शिला के साथ-साथ प्रत्येक छात्र के लिए कुछ धार्मिक शिला भी श्रानिवार्य है। बाबू रमाकांत जी तथा इस के सुयोग्य हेडमास्टर महाशय गंगा-प्रसाद जी उपाध्याय एम॰ ए॰ इस संस्था के प्राया-स्वरूप है।

- (७) दो श्रीर मिडिल स्कूल सन् १६३० से हाई स्कूल हुए हैं। एक मजीदिया इस्लामिया स्कूल है जो, सन् १६१७ में यहां के रईस नवाब श्रञ्दुल मजीद साहब की विद्योष आर्थिक सहायता से खुला था।
- (८) दूसरा अगरवाल विद्यालय है, जो सन् १६१० में खुला था। इस के मुख्य संस्थापक हैं यहां के सुप्रसिद्ध शिक्षा-प्रेमी बाबू संगमलाल जी एम० ए० एल-एल० बी०, तथा स्वर्गीय बाबू काशीनाथ जी। इस संस्था का उद्देश्य बच्चों को अप्रेज़ी के साथ व्यापारिक तथा महाजनी की शिक्षा देना है। अतः इस विषय की पढ़ाई का इस स्कूल में विशोध प्रबंध है।
- (E) सन् १६३२ से कर्नलगंज स्कूल भी हाई स्कूल हो गया है। यह पुराना स्कूल है जिस का स्थानीय बंगालियों ने स्थापित किया था।

#### मिहिल-स्कूल

श्रमेज़ी मिडिल स्कूलों में सब से पुराने कटरा के ए० पी० व्याएज मिशन स्कूल विया कर्नलगंज स्कूल थे, जिन में पिछला अभी १६३३ से हाई स्कूल हुआ है। सन् १८८४ ई० के लगमग गुड़िया-तालाब के निकट मास्टर दौलत हुसैन ने एक इस्लामिया स्कूल खोला था, जिस में अब मिडिल क्लास तक पढ़ाई होती है। इस के पश्चात् शहर में खित्रयों की ३ पाठशालाएं खुलीं, जिन में सब से पुरानी ४० वर्ष पहले अर्थात् सन् १८६० ई० के लगभग की बतलाई जाती है। परंतु प्रवंघ की शिथिलता से इन की दशा संतोध- जनक न थी, इस लिए सन् १६२२ में लाला सदनलाल तथा साँबलदास खन्ना के उद्योग

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बह स्कूल सन् १६३६ से बंद हो गवा है।

से उक्त तीनों पाठशालाएं एक कर दी गईं और उस का नाम सारस्वत-सत्री पाठशाला रक्ता गया है।

इस के पीछे सन् १९०५ में बहादुरगंज के लाला हनुमानप्रसाद के उद्योग से मुट्टी-गंज में कलवार पाठशाला खुली। श्रव इस का नाम बदल कर हैहय जुत्री पाठशाला रक्खा गया है।

सन् १६१२ में केसरवानी वैश्य पाठशाला खुली। इस के संबंध में कोई बात विशेषतया उल्लेखनीय नहीं है। नवंबर सन् १६२६ में थियासोफ़िकल स्कूल खुला। उन दिनों
मिस्टर पियर्स कायस्थ पाठशाला के देडमास्टर थे। उन्हीं के उद्योग से यह संस्था यहां
खुली थी। इस में यह विशेषता है कि ३ से ५ वर्ष तक के बालक भरती किए जाते हैं।
और उन को पहले मान्टेसोरी डिपार्टमेंट में खेल-कृद तथा विविध प्रकार की बस्तुओं के
निरीक्ष्य-द्वारा शिक्षा दी जाती है और उन के मिलक की शक्तियां विकिश्त की जाती हैं।
जब वे कुछ बड़े हो जाते हैं, या जो लड़के ६-७ वर्ष के वहां जाते हैं, उन को साधारण
स्कूली-शिक्षा दी जाती है। इस संस्था में अधिकांश शिक्षक कियां हैं। इस समय पांचवीं
भेषी तक शिक्षा दी जाती है। स्कूल का मवन एक एकांत तथा सुरम्य स्थान में प्रयाग
स्टेशन के निकट है, जिस का नाम कृष्णाभम रक्खा गया है। इस के संचालकों का कहना
है कि इस संस्था के संस्थापन से उन का उद्देश्य जनता के सम्मुख एक आदर्श शिक्षा-प्रयाली
का उपस्थित करना है। अब इस का नाम 'मिसेज़ एनी बेतेंट स्कूल' है।

अभेरिकन प्रेसबेटीरियन मिशन के प्रबंध में रेलवे स्टेशन के निकट एक कालविन .फी स्कूल है, जिस में केवल ग्ररीब ईसाइयों के लड़कों को जूनियर केंब्रिज तक की शिचा दी जाती है।

## स्त्री शिक्षा-संस्याएं

## (१) कालेज

प्रयाग में स्नी-शिल्वा की सब से बड़ी संस्था कास्थवेट गर्ल्स कालेज है, जिस में दूर-दूर से लड़कियां पढ़ने के लिए आ कर रहती हैं। इस का संवित इतिहास यह है कि मार्च सन् १८६४ ई० में मुरादाबाद के सुप्रसिद्ध रईस राजा जयकृष्णदास और लखनऊ के मुंशी राइत अली ख़ां ने मारतीय महिलाओं की उच्च शिल्वा के निमित्त धन के लिए जनता में एक अपील प्रकाशित की थी। फिर उसी साल अपेल के महीने में इस उद्देश्य के लिए लखनऊ में एक सभा हुई, जिस के समापति इस प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर चार्ल्स कास्थवेट हुए थे। एक वर्ष के मीतर जब सवा लाख के लगमग स्पया जमा हो गया तब २५ फ़रवरी सन् १८६५ ई० के। वहीं कोढी दिलाराम में यह संस्था स्कूल के रूप में उक्त कास्थवेट महोदय के नाम से खोली गई, परंतु लखनऊ मुसल्मानी नगर है। वहां पर्दे का प्रतिबंध अधिक होने से यह स्कूल न चल सका। अतः सन् १८६८ में इलाहाबाद

लाया गया और यहां महाजनी टोले में एक किराए के मकान में कई वर्षें तक रहा। पीछे सन् १९०६ में इस का वर्तमान भवन वाई के बाग के निकट ३५ इज़ार रुपए में लिया गया। तब से यह उसी में है। पीछे धीरे-धीरे इस संस्था ने बड़ी उजति की। सन् १९१८ से हाई स्कूल सन् १९२० से एफु० ए० और १९२२ से बी० ए० की पढ़ाई होने लगी।

इस समय इस में ३५० से ऊपर लड़िकयां हैं। एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है जिस में फन्याओं को अध्यापन का काम सिखाया जाता है तथा संगीत की शिक्ता का भी समुचित प्रबंध है।

(२) हाई म्कूल

इस अंगों में ईसाइयों की ३ ऐसी संस्थाएं हैं, जिन में सीनियर केंब्रिज तक की शिखा दी जाती है। इन में सब से पुराना गर्ल्य हाई स्कूल है जो सन् १८६१ में खोला गया था। इस समय इस का भवन एलगिन रोड पर है। इस में ऋधिकांश ऐंग्लो-इंडियन लड़-कियां पढ़ती हैं।

दूसरा रोमन कैयोलिक ईसाइयों का सेंट मेरीज़ कनवेंट स्कूल है जो सन् १८६६ में पहले फाफामऊ में खोला गया था। अब इस का भवन एडमान्सटन रोड पर है। इस में संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस का संचालन ननों है।

तीसरे का नाम सेंट सिसिलियाज़ हाई स्कूल है। यह किसी मिशन के ऋषीन नहीं है, किंदु एक स्वतंत्र संस्था है, जो थोड़े दिनों से खुली है। यह भी इस समय एलगिन रोड पर है।

श्रव उन हाई स्कूलों की चर्चा की जाती है जिन का संबंध यहां के शिचा विभाग से है। इन में सब से पुराना ए० पी० मिशन का मेरी वानमेकर गर्ल्स हाई स्कूल है, जो सन् १८८५ में मेरी इविलेन लूकत-द्वारा स्थापित हुआ था। इस का वर्तमान भवन सन् १६०३ में क्लेक्टरी कचहरी के निकट मिशन रोड पर बना है। इस में इस समय १० वीं अंगी तक शिचा दी जाती है।

दूसरा जगत तारण गर्ल्स हाई स्कूल है, जो ६ अक्टूबर सन् १६१६ ई० को खोला गया था। इस के नामकरण का इतिहास यह है कि श्रीमती जगतमोहनी देवी स्वर्गीय मेजर वामनदास बसु की बहन थीं श्रीर श्री तारणचंद्रदास उन के बहनोई थे। इस दंपति के कोई संतान न थी। श्रातः उन्हीं के स्मारक में उक्त बसु महाशय ने यह संस्था खोली थी। सन् १६२३ से इस में हाई स्कूल तक शिला दी जाती है।

#### (३) अन्य निम्न-श्रेशी की पाठशालाएँ

इन में भी पुरानी संस्थाएं ईसाइयों की हैं, जिन में से दो पाठशालाएं रोमन कैयो-लिक चर्च की हैं। एक का नाम सेंट एनेज़ मिडिल स्कूल है। इस में जूनियर केंब्रिज तक

<sup>ै</sup> रोमन कैयों सक संप्रदाय के ईसाइयों में कुछ कियां चालन्म चिवादिता रह कर चपना शरीर वर्ष को अर्थन कर देती हैं। उन्हों को 'नव' कहते हैं।

की शिद्धा दी जाती है। बूधरी सेन्ट माइकल ऐंग्लो-बर्नाक्युलर स्कूल है। इस में ग्ररीब देशी ईसाइयों की लड़कियां तथा छोटे लड़के पढ़ते हैं।

प्रोटस्टेंट ईसाइयों की कन्या-पाठशालाओं में सब से पुरानी संस्था सेन्ट्रेल गर्ल्स हाई स्कूल है, जो अमेरिका के वीमेन्स यूनियन मिशन के प्रबंध में है। इस की स्थापना सन् १८७० में विशेष कर बंगाली लड़िकयों की शिद्धा के लिए हुई थी। यह ऐंग्लो-वर्नाक्युलर स्कूल है, जिस में मिडिल क्लास तक पढ़ाई होती है और अंगरेज़ी के साथ-साथ हिंदी, उर्दू तथा बँगला की भी शिद्धा दी जाती है।

चर्च अव् इंगलैंड के प्रवंध में एक कन्या-पाठशाला रेलवे स्टेशन के निकट विशाप जानसन गर्ल्स स्कूल के नाम से हैं। यह संस्था विशेषकर ऐंग्लों-इंडियन लड़िक्यों के लिए है। इस में जूनियर-कंबिज तक की शिचा दी जाती है।

हिंदुस्तानी ईसाइयों के। प्रचार का काम सिखाने के लिए एक विशेष संस्था है, जिस का पूरा नाम है दी लेडी म्योर मिमोरियल ट्रेनिंग स्कूल। इस के। सन् १९०२ में इस प्रांत के भूतपूर्व लेफिटनेन्ट-गवर्नर सर विलियम म्योर ने ऋपनी पत्नी के स्मारक में खोला था, जिस का विशाल भवन बेली के निकट सिविल अस्पताल के सामने है। इस का संचालन चर्च मिश्रनरी सोसाइटी द्वारा होता है।

ईसाइयों के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक पाठशालाओं में सब से पुरानी इंडियन गर्ह्स-फ्री स्कूल है, जिस को सन् १८८८ ई॰ में स्वर्गीय श्री श्रीशचंद्र वसु विद्यार्ग्य ने स्रोला था। उन के किनष्ट भ्राता मेजर वामनदास वसु ने इस का इतिहास इस प्रकार वतलाया था, कि उन दिनों यहां सिवाय ईसाइयों की और कोई कन्यापाठशाला न थी। एक दिन उन की पूज्य माता अपने पुत्रों के साथ गंगास्तान के लिए जा रही थीं। रास्ते में उन्हों ने सुना कि सेंट्रल गर्ल्स स्कूल की पदनेवाली कुछ हिंदू लड़कियां अपने देवताओं की खुलम-खुला निंदा कर रही हैं। यह सुन कर उन को बड़ा दुःख हुआ और उसी समय उन्हों ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि ईसाइयों के स्कूलों में हिंदू कन्याओं के पढ़ने का यह परिणाम है। क्या ऐसी कोई अपनी पाठशाला नहीं खुल सकती १ उसी अनुरोध के फलस्वरूप यह संस्था है। इस में बंगाली लड़कियां अधिक पदती हैं, जिन को मिडिल तक शिला दी जाती है। अब इस का अपना मवन हीवेटरोड पर है।

इस के पीछे सन् १६०३ में आर्थ-समाज चौक के कार्य-कर्ताश्रों ने आर्थ कन्या पाठशाला पहले जानस्टन गंज में एक किराए के मकान में लोली। उन दिनों दिल्ली-निवासी लाला किशुनचंद जी माधुर यहां के ट्रेनिंग कालेज में प्रोफ़्रेसर थे। विशेषतया उन्हों के आनुरोध से यह पाठशाला खुली थी। सन् १६१२ में इस का वर्तमान मवन २० इज़ार रुपए में ख़रीदा गया, जिस की आधी रक्तम शिला-विमाग ने दी थी। सन् १६२५ तक हिंदी मिडिल तक शिला होती रही। उस के पश्चात् अंग्रेज़ी की क्रासें खोली गईं, जिन में आभी मिडिल तक पढ़ाई होती है। इस के आतिरिक कन्याओं को संगीत, शिल्प और आपातों की

प्रारंभिक सावधानी सिखाई जाती है तथा वैदिक धर्म के अनुसार कन्याओं को धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है।

सन् १६०४ में गौरी पाठशाला की स्थापना हुई। इस का यह नाम स्वर्गीय पंडित बालकृष्या भट्ट के प्रस्ताव पर रक्ला गया था। इस के मुख्य संस्थापक बाबू चंद्रकांत बोस थे। परंतु श्रारंभ में पंडित महादेव भट्ट तथा बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने इस संस्था की बड़ी सेवा की थी। यह पाठशाला पहले-पहल एक छोटे से घर में केवल एक अध्यापिका और दो-चार लड़कियों से आरंभ की गई थी। अब इस का अपना भवन है, जिस में २०० के लगभग कन्याएं पदती हैं और उन को हिंदी मिडिल तक शिक्षा दी जाती है।

श्चार्यसमाज रानी मंडी के प्रबंध में एक श्चादर्श कन्यापाठशाला है, जिस में स्कली शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है।

सन् १६३० से एक लीलावती कन्यापाठशाला भारती-भवन के निकट खुली है. जिस में कन्याओं को साधारण शिक्षा दी जाती है।

सन् १६३१ से कटरा में एक और अंगरेज़ी की कन्यापाठशाला ऐंग्लो-वर्नाक्युलर गर्ल्स स्कूल के नाम से विशेषतया बाबू बेनीप्रसाद अभवाल एम० ए०, एल-एल० बी० के उद्योग से ख़ली है।

#### प्रयाग-महिला विद्यापीठ

यह की-शिद्धा की एक परील्क संस्था है, जो सरकारी शिद्धा-विभाग से स्वतंत्र हैं के अलबत्ता स्थानीय म्यूनिसिपल बोर्ड सं इस का इतना संबंध अवश्य है कि इस की कार्य-कारियी सभा में ५ सदस्य बोर्ड के चुने हुए होते हैं। इस का इतिहास इस प्रकार है कि जापान इत्यादिक अन्य देशों की स्त्री-शिद्धा प्रयाली पर विचार कर के पूना में प्रोफ़ंसर डी॰ के करवे ने एक इंडियन वीमेंस यूनीवर्सिटी खोल रक्खी है। उसी के आधार पर यहां के सुप्रसिद्ध शिद्धा-प्रेमी बाबू संगमलाल जी ने जो म्यूनिसिपल बोर्ड के शिद्धा-विभाग के चेयरमैन है, इस संस्था के स्थापित होने के लिए एक प्रस्ताव बोर्ड में उपस्थित किया। उस समय बाबू पुरुषोत्तमदास जी टंडन बोर्ड के चेयरमैन है। उन्हों ने इस विचार का बहुत पसंद किया। फलतः २ फ़रवरी सन् १६२२ को यह संस्था नियमानुसार स्थापित हो गई।

इस विद्यापीठ द्वारा तीन प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, जिन में उत्तीर्ण होने से 'विद्या-विनोदिनी', 'विदुपी' ख्रौर 'सरस्वती' की उपाधियां दी जाती हैं। पहली परीक्षा मेट्रिक्यूलेशन दूसरी बी॰ ए॰ ख्रौर तीसरी एम॰ ए॰ के समान समर्भी जाती है।

'विद्याविनोदिनी' की परोक्ता के लिए (१) हिंदी, उर्दू अथवा कोई अन्य भारतीय भाषा (२) इतिहास और भूगोल तथा (३) गाईस्थ्य-विज्ञान, स्वास्थ्य-रक्ता, सीना-पिरोना, भोजन बनाना, कातना और आषातों की प्रारंभिक चिकित्सा अनिवार्य है। और (४) कोई एक प्राचीन भाषा (५) अंगरेज़ी (६) गिखित (७) चित्रकारी (८) संगीत (६) भौतिक

प अब इस में नियमानुसार शिचा भी दी बाली है।

विज्ञान तथा रसायन (१०) बनस्पति-विद्या (११) धर्म-शास्त्र (१२) कोई झन्य भारतीय भाषा तथा (१३) शरीर-विज्ञान में से कोई विषय लेने पहते हैं।

'विदुषी' की परीचा के लिए हिंदी अनिवार्य है। बाकी हतिहास, भूगोल, अर्थ-शास्त्र, दर्शन, धर्मशास्त्र, वैद्यक, गिर्यात, मौतिक-विज्ञान, रसायन, शरीर-विज्ञान, संगीत, चित्रकला, कोई एक प्राचीन भाषा, अंगरेज़ी, अन्य भारतीय भाषा, गाईरूथ्य-विज्ञान तथा स्वास्थ्यरचा में से कोई दो विषय लेने आवश्यक हैं। 'सरस्वती' की परीचा के लिए केवल एक विषय 'हिंदी साहित्य' का रक्खा गया है। वर्ष में दो बार परीचाएं होती हैं और परीचा के समय यदि सब विषय तैयार न हों तो एक बैठक में केवल एक ही विषय में परीचा दी जा सकती है। इस संस्था के आंतर्गत अब एक 'महिला-सेवासदन' खुला है, जिस में खियों को विद्यापीठ की परीचा, छोटे बच्चों के पढ़ाने और सामाजिक सेवा के लिए तैयार किया जाता है तथा उन के। सुई इत्यादि का काम भी सिखाया जाता है, जिस से वे स्वयं अपना निर्वाह कर सकें।

### अन्य सुद्ध पाठशालाएं

- (१) संस्कृत पाठशालाश्रों में सब से पुरानी श्रिहियापुर की धर्मज्ञानोपदेश-पाठ-शाला है, जिस का श्री हरिदेव ब्रह्मचारी ने सन् १८५८ के लगभग स्थापित किया था। पंडित मदनमोहन मालवीय जी ने बचपन में इसी पाठशाला में शिचा पाई थी। इस में वेद तथा व्याकरण श्रादि पढ़ाया जाता है श्रीर लड़के काशी की परीचा में मेजे जाते हैं। छोटे लड़कों को हिंदी भी पढ़ाई जाती है। इस समय इस में १४० के लगभग लड़के पढ़ते हैं, जिन में से आधे संस्कृत के छात्र हैं। ३००) साल के लगभग इस का आय-व्यय है। इस में आधा सरकार और आधा म्यूनिसिपल बोर्ड से सहायता के रूप में मिलता है। २१ विद्यार्थियों को पाठशाला से भोजन दिया जाता है।
- (२) इस के पश्चात् ४० वर्ष से कुछ ऊपर हुए होंगे कि भूँसी के निकट छतनाग में संस्कृत-पाठशाला स्थापित हुई, इस के संस्थापक पंडित गुरुचरण उपाध्याय थे जो मिर्ज़ा-पुर के रहने वाले थे। अब तक उन के परिवार के लोग इस का ज़र्च देते हैं। इस पाठ-शाला में साधारण व्याकरण की शिक्षा होती है। इस समय (सन् १६३० ई० में) ११ विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिन में ६ भोजन पाते हैं।
- (३) सन् १८६१ में पंडित मशुराप्रसाद त्रिपाठी इत्यादि के उद्योग से सरमूपारीण बाडाण पाठशाला की स्थापना हुई। ब्रारंभ में चंदे से इस का काम चलता रहा। फिर म्यूनीसिपैलिटी से कुछ सहायता मिलने लगी। सन् १६१६ में पाठशाला के सौभाग्य से भीमती इंद्रानी देवी, विषवा श्री इनुमानप्रसाद जी ने. जिन के कोई संतित न थी, श्रपनी ११ इज़ार से ऊपर की कुल संपत्ति पाठशाला को अर्पण कर दी। सन् १६२० में श्रीमती जी का देहांत हो गया। उस के पीछे उन के परिवारवालों ने उक्त संपत्ति के लिए बड़ी मुक़दमे बाज़ी की, परंतु श्रंत में वे हार गए। इस पाठशाला में ब्याकरण, साहत्य तथा वेद इत्यादि की शिक्षा होती है श्रीर विद्यार्थी काशी की परीक्षा में मेज जाते हैं। इस समय ५० विद्यार्थी

पढ़ते हैं, जिन में से ३० भोजन पाते हैं। पाठशाला का ऋपना कोई मवन नहीं है। किराए के मकान में महक्को-महक्को घूमती फिरती है।

- (४) इसी पाठशाला के जन्म-काल के लगभग मूँसी के सुप्रसिद्ध रईस स्वर्गीय लाला किशोरीलाल जी ने भी एक पाठशाला खोली, जिस का अपना भवन बाई के बाग़ में है। इस की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृष्ट है। इस में भी व्याकरण, ज्योतिष और वेद इत्यादि पढ़ाया जाता है और लड़के काशी की परीचा में सम्मिलित होते हैं। इस समय इस में १०० विद्यार्थी पढते हैं, जिन में से ४० भोजन पाते हैं।
- (५) सन् १६१३ से स्वामी योगानंद जी ने फूँसी में एक संस्कृत पाठशाला खोल रक्त है। इस का विशाल भवन गंगा के तट पर रेलवे पुल से मिला हुआ है। इस में युवक साधुओं तथा अन्य विद्यार्थियों को वेदांत और व्याकरण इत्यादि की शिद्धा दी जाती है। इस का पूरा नाम भी तीर्थराज संन्यासी संस्कृत पाठशाला है।
- (६) सन् १६२० से दारागंज में एक संस्था राष्ट्रीय गांधी विद्यालय के नाम से स्थापित है। इस के मुख्य संस्थापक हैं पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी, पं० राधारमण तिवारी, तथा पं० शिवराम अग्रिहोत्री। इस में हिंदी द्वारा साधारण व्यावहारिक शिक्षा के अपितरिक सूत कातना और कपड़ा बुनना आदि भी सिखाया जाता है तथा अंगरेज़ी भी पढ़ाई जाती है। विशेषता यह है कि इस विद्यालय में अधिकांश राष्ट्रीय मावों की पुस्तकें पढ़ाई जाती है। अतः यह संस्था सरकारी शिक्षा-विभाग से सर्वथा स्वतंत्र है। गत वर्ष की रिपोर्ट से विदित होता है कि इस में १०० के लगभग विद्यार्थों रहे। २ हज़ार रुपया वार्षिक व्यय है, जिस में ८६५ रुपया स्थानीय म्यूनोसिपल बोर्ड से सहायता के रूप में मिलता है।
- (७) नवंबर तन् १९२४ में हिवेट रोड पर सौदामिनी संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई। इस केन श्री स्वामी सिंबदानंद जी परमहंस की प्रेरणा से उन के एक कलकत्ता निवासी शिष्य श्री संतोषचंद्र बंदोपाध्याय ने ज्ञपनी माता के नाम से खोला है। उन की जो कुछ संपत्ति थी वह सब उन्हों ने इस पाठशाला को अप्रेण कर दी है, जिस की आय २०० रुपया मासिक है। इस में से ८० रुपया विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में व्यय होता है। पाठशाला का अपना पक्का भवन है। प्रबंध एक समिति के अधीन है। इस समय इस में ३० विद्यार्थी हैं, जिन को वेद तथा अन्य प्रकार के संस्कृत साहित्य की शिक्षा दी जाती है और वे सरकारी-प्राच्य-विमाग की परीक्षाओं में मेचे जाते हैं।
- (८) सन् १९२६ से दारागंज में एक संस्कृत पाठशाला खुली है, जिस को स्थानीय निर्वाणी ऋखाड़े के भूतपूर्व महंत स्वर्गीय बालकपुरी जी ने स्थापित किया था। इस में इस सम र लगभग ४० विद्यार्थी पढ़ते हैं और सब का भोजन दिया जाता है।
- (६) सन् १६२८ में तहसील सोरांव के सिंगरीर नामक स्थान में गंगा के तट पर एक विद्यालय खुला है, जिस का नाम श्रीगौर्राशंकर-स्मारक संस्कृत पाठशाला श्रंगवेरपुर है। इस को उसी के निकट झानापुर के रईस स्वर्गीय बाबू गौरीशंकरप्रसाद सिंह जी की

विश्वना श्रीमती योधाकुंबरि जी ने अपने पति के नाम से खोला है। इस के व्यय के लिए ५ इजार रूपया वार्षिक आय की जायदाद लगी हुई है। इस में व्याकरणा, कर्मकाड, ज्योतिष, वैद्यक और हिंदी की शिक्षा दी जाती है। इस समय इस में ५० विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिन में ३५ को भोजन मिलता है।

- (१०) मूक-विधर विद्यालय यह श्रपने दंग की एक ही संस्था है, जो पहले १६२६ में यहां खुली थो, पर आर्थिक किताह्यों के कारण थोड़े दिनों में बंद हो गई थी। श्रव फिर सन् १६३१ में यहां खुली है। म्यूनीसिपैलिटी से कुछ सहायता मिलने लगी है। अभी इस में लगभग २० गूंगे वहरे संकेत द्वारा शिक्षा पाते हैं।
- (११) अरबी मकतबों में सब से पुराना चौक की मसजिद का मदरसा है, जिस का नाम मदरसा सुभानिया है। इस की स्थापना इस के मुख्य अध्यापक मौलवी अब्दुलकाफ़ी ने अपने उस्ताद मौलाना अब्दुलसुभान साहब के नाम से सन् १३१६ हिजरी (१८६८ ६०) में की थी। इस संस्था को सब से बड़ी सहायता नीवां के रईस स्वर्गीय शेंख़ अब्दुल समद की जायदाद से मिलती है। इस के अतिरिक्त हैदराबाद और भूपाल की रियासतें भी पर्याप्त आर्थिक सहायता देती हैं। इस में अरबी-फ़ारसी द्वारा केवल धार्मिक शिद्धा पुराने दरें पर दी जाती है।
- (१२) इसी के साथ अर्थात् उसी साल (सन् १८६८ में) इस्लामिया यतीमख़ाने का मदरसा खुला। इस में इस समय लगभग ५० अनाय बालक पढ़ते हैं, जिन को साधारण व्यावहारिक और कुछ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। इस को भी नीवां के शेख़ अब्दुल समद की जायदाद से उन के दानपत्र के अनुसार २४०० रुपए साल की सहायता मिलती है।
- (१३) स्टेशन रोड पर मसजिद में एक मदरसा आरबी का आइयाउल उल्म के नाम से हैं। इस के महेवा के श्रेष्ट्र अन्दुक्ता ने खोला था, जो रेलवे के एक प्रसिद्ध ठेकेदार थे। इस के न्यय के लिए वह पर्यास जायदाद लगा गए है।
- (१४) सन् १९१७ ई० में मदरसा मिसवाहुल उलूम की स्थापना हुई, जिस को मौलाना मुहीउद्दान ने खोला था। इस में ३०० से ऊपर लड़के पढ़ते हैं, जो अरबी-आरसी में सरकारी विभाग की परीचा में मैजे जाते हैं। इस में यूनानी-तिब (चिकित्सा-शास्त्र ) की शिचा का भी प्रवंध है, जिस में डाक्टरी ढंग पर चीर-फाड़ का काम भी सिखाया जाता है।
- (१५) सन् १६२८ ई० में एक मदरला महम्मदिया इम्दादिया के नाम से यहां के मुसलमानों के प्रमुख मौलाना विलायत हुसैन ने श्रपने पिता स्वगीय मौलाना मुहम्मद हुसैन साहव के स्मारक-रूप में खोला है। इस में श्रपनी-फ़ारती के साथ-साथ उर्दू, गियत और श्रंमेज़ी की शिक्षा की भी योजना की गई है।

इन के सिवाय यत्र-तत्र छोटे-मोटे और भी कई मदरसे और मकतय हैं, जो उन्नेखनीय • नहीं हैं। (१६) इन्हीं स्फुट पाठशालाश्रों में चर्च मिशनरी सोसायटी का सेंट पाल्स डिवीनिटी स्कूल भी उल्लेखनीय है, जिस की स्थापना पादरी कैनन हूपर ने सन् १८८१ ई॰ में की यी। इस में ईसाई मत के प्रचारक तैयार किए जाते हैं।

## उद्योग-धंघा तथा कता-कौशत सिखाने वाली संस्थाएं

## (१) ऐब्रीकल्चरल इन्स्टीच्यूट, नैनी

इस विद्यालय को सन् १६१२ में ऋमेरिकन प्रेस्वेटीरियन मिशन ने खोला था। इस में कृषि की शिक्षा कियात्मक रूप से दी जाती है जिस के दो विभाग हैं। एक में खेती की सामान्य शिक्षा नए-नए यंत्रों द्वारा तथा नवीन शैली के ऋनुसार दी जाती है। दूसरे में मक्खन और पनीर इत्यादि बनाना तथा पशु-पालन और उन की देख-रेख आदि सिखाया जाता है। इस विद्यालय में इस समय दो कक्षाएं हैं। एक में हाई स्कूल की पढ़ाई होती है और दूसरे में इंटमींजिएट की। इस के विद्यार्थी सरकारी कृषि-विभाग की परीक्षा में बैठते हैं, और उत्तीर्ण होने पर वहीं से उन को प्रमाण-पत्र मिलता है।

## (२) गवर्नमेंट कारपेंटरी स्कूल

यह स्कूल पहले बरेली में था। सन् १६१६ से इलाहाबाद में आया है। इस में भी दो विभाग हैं। एक में लकड़ी का हर प्रकार का काम सिखाया जाता है और दूसरे में रंगाई, पालिश तथा कुर्सियों इत्यादि की बुनाई की शिक्षा दी जाती है।

## (३) हिंदी निचापीठ

पहले सन् १९१८ में हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की श्रोर से यह संस्था खुली थी. जिस का उद्देश्य हिंदी के द्वारा उच्च शिक्षा देनी थी। फिर कुछ दिनों के पश्चात् वह शिथिल पड़ गई। सन् १९२३ में फिर इस का पुनर्जन्म वर्तमान रूप में यसना के उस पार हुआ है। इस में सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा की पढ़ाई के ऋतिरिक्त नए ढंग से कृषि की शिक्षा हिंदी के द्वारा दी जाती है। इस के लिए सरकारी कृषि-विभाग तथा स्थानीय डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड से सहायता मिलती है। विद्यालय का एकांत स्थान तथा उस की इमारतें लखनऊ ज़िलें की सेसेंडी रियासत से मिली हैं। इस में विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती। रहने का स्थान श्रीर नौकर मुक्त दिए जाते हैं। श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन इस के संस्थापक तथा प्रश्नम श्रम्यन्त थे।

## (४) लेदर स्कूल

यहां की म्यूनीसिपैलटी ने चमड़े का काम सिखाने के लिए एक स्कूल खोल रक्खा है, जिस में इस समय दिन में ३१ लड़के काम सीखते हैं। इन में २ ऊँची जाति के हिंदू, द चमार, १ ईसाई श्रीर शेष २० मुसल्मान हैं। चमारों को ५ रुपया मासिक छात्र-वृत्ति मिलती है। दिन के स्कूल का व्यय ८५८७ रुपया है। इस में श्राधा सरकार देती है। यह स्कूल रात को भी खुलता है, जिस में २६ चमार झाते हैं, रात के स्कूल का व्यय १००० रुपए बार्षिक है, जा कुल बोर्ड देती है।

## (५) कृषि-पाउशाला

तहसील अंभनपुर के सरसवां के मिडिल स्कूल में अक्तूबर १६२८ से कृषि की प्रारंभिक-शिक्षा के लिए एक कज्ञा खाली गई है, जिस के लिए एक अनुभवी अध्यापक रक्खा गया है। यदि इस में सफलता हुई तो आशा की जाती है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अन्य स्कूलों में भी इस की शिक्षा का उचित प्रवंध करेगी।

## (६) बुनाई के स्कूल

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने दो बुनाई के भी स्कूल खोल रक्खे हैं। एक सन् १६२५ से कड़े में और दूसरा १६२६ से मऊ आयमा में है। इन में सुती कपड़े के सिवाय टसर और रेशम की भी बुनाई का काम होता है।

## (अ) संगीत-शालाए"

यहां मंगालियों में संगीत का प्रचार ऋषिक है और उन्हों ने कई एक संगीत और बाच-समितियां खोल रक्खी हैं। कुछ उन में से ऐसी हैं जो संगीत सिखाती भी हैं, परंदु ऋषिकाश मनोरंजन के लिए क्लब के रूप में हैं।

संगीत की नियमानुसार शिद्धा देनेवाली इस समय यहां दो संस्थाएं हैं। एक तो कटरा में शारदा गांधवं विद्यालय, जो सन् १६२२ में स्थापित हुआ था १, दूसरी नगर में प्रयाग संगीत-समिति है। यह सन् १६२५ में खुली थी। इस की आर्थिक अवस्था अधिक सुदृढ़ जान पड़ती है। इस समय इस का कार्यालय कास्थवेट रोड पर है, परंतु निज के भवन के लिए आयोजना हो रही है।

## (८) यूनानी मेडिकल स्कूल

यह स्कूल शहर के प्रिसिद्ध हकीम मौलवी ऋहमद हुसैन के उद्योग से, सन् १६२६ में खुला है। इस को सरकार से भी सहायता मिलती है। इस समय यह हिम्मतगंज में एक किराए के बाग्र में है, परंतु इस के ऋपने मबन के लिए प्रबंध हो रहा है। इस में ४ वर्ष की पढ़ाई का के तर्ष है, जिस में ऋाधुनिक शैली के ऋनुसार इर प्रकार की चिकित्सा संबंधी कियात्मक शिद्धा दी जाती है तथा शरीर के बाह्य उपचार ऋर्यात् चीर-फाड़ के सिखाने का भी प्रबंध हो रहा है। यह संस्था गवर्नमेंट से स्वीकृत है और इस की परीस्ता बोर्ड झाब् इंडियन मेडीसन द्वारा ली जाती है।

# (५) यू० पी० इन्स्टीच्यूट अव कमर्स

यह संस्था सन् १६२५ से कटरा के निकट सिटी रोड पर खुली है। इस में टाइप-राइटिंग, शार्टहेंड, बुककीपिंग ऋर्थात् व्यापार-संबंधी हिसाब-किताब का रखना झादि विधि-पूर्वक सिखाया जाता है।

<sup>े</sup> सेव है कि अब यह बंद हो गया है।

नगर में यत्र-तत्र इस प्रकार की छोटी-मोटी संस्थाएं झौर भी हैं, जिन में सब से · बड़ी यही जान पड़ती है ।

## (१०) अध्यापन-कत्ता सिखानेवाली संस्थाएं

सन् १८८४ में नार्मल स्कूल बनारस से उठ कर यहां आया। इस में उर्दू-हिंदी के मिडिल स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार किए जाते हैं। थोड़े दिनों से अध्यापिकाओं के लिए भी एक नार्मल स्कूल खुला है।

सन् १८६२ से श्रंत्रेजी स्कूलों के लिए एक ट्रेनिंग कालेज यहां स्थापित है। पीछे इस की एक शासा लखनऊ चली गई है।

# (ख) साहित्य

प्रयाग का साहित्यिक-इतिहास तथा उस की प्रराति

इस प्रसंग में पहले इम स्थायी साहित्य की चर्चा करते हैं; तत्पश्चात् सामयिक-साहित्य का वर्णन किया जायगा।

जितना ऋष तक पता लगा है, यहां के पुराने प्रंथकारों में, सब से पहले वैष्णवमत के सुप्रसिद्ध आचार्य स्वामी रामानंद जी हुए थे। आप संस्कृत के प्रकांड एंडित थे और उसी भाषा में इन्हों ने ब्रह्मसूत्र पर 'आनंदभाष्य', 'श्रीमद्भगवद्गीताभाष्य', 'वैष्णवमतांतरभास्कर' तथा 'श्रीरामार्चनपद्धित' आदि कई ग्रंथ लिखे थे। यद्यपि इन पुस्तकों की रचना ऋषिकांश काशी में हुई थी, पर स्वामी जी का जन्म सन् १३०० ई० के लगमग प्रयाग ही में हुआ था, और यहीं से बहुत-कुछ शिक्षा प्राप्त कर के वह काशी गए थे।

इस के पश्चात् कड़े के बाबा मल्कदास का नाम आता है, जो सं० १६३१ आयवा सन् १५७४ ई० के लगभग हुए थे। यह हिंदी के संत-कवि थे, जिन के भजन अब तक साधु लोग खंजड़ी पर बड़े प्रेम के साथ गाया करते हैं। थोड़े दिन हुए उन के पद (जहां तक मिल सके) यहां के वेलवेडियर प्रेस ने अपनी 'संतबानीपुस्तकमाला' में प्रकाशित कर दिया है।

इस के अनंतर हिंदी के दो श्रीर पुराने किवयों का पता लगता है। उन में से एक तो श्रीधर उपनाम मुरलीधर थे, जो सं॰ १७३७ (१६८० ई॰) में विद्यमान थे। इन्हों ने 'राग-रागिनी,' 'श्रीकृष्णचरित्र' 'चित्रकाव्य' तथा जहांदार श्रीर फ़र्रुज़िसयर का युद्ध-विवरण 'जंगनामा' के नाम से बड़ी सरस कविता में लिखा है।

तत्पश्चात् सं १७६१ (१७३४ ई॰) में तोषनिधि किन हुए हैं। यह परगना नवाबगंज में श्रंगवेरपुर उपनाम सिंगरीर आम के निवासी थे। इन्हों ने 'रसमेद', 'माबमेद', 'विनयशतक', तथा 'नखशिख' ऋादि अंथ लिखे हैं।

सन् ईसवी की १८ वीं शताब्दी के मध्य श्रीर १६ वीं की श्रारंभ में मुंशी सदासुख-लाल दिल्ली के एक गौड़ कायस्य प्रसिद्ध साहित्य-सेवी हुए हैं, जो पहले जुनार में तहसील- दार ये। फिर वह सन् १८११ के लगभग नीकरी से विभाग लेकर प्रयोग में भा बसे भीर यहीं शेष जीवन भगवद्भजन में ब्यतीत किया। इन की मृत्यु ८० वर्ष की झवस्था में सन् १८२४ ई० में हुई थी। उन्हों ने सब से पहले 'श्रीमद्भागवत' की कथा को बोलचाल के हिंदी-गद्य में 'सुखसागर' के नाम से लिखा था। अतः हिंदी की खड़ी बोली की गद्य- लेखन-प्रणाली में उन का वही स्थान माना जाता है, जो मंजी हुई उर्दू नसर के लिखने में मिर्ज़ा ग़ालिय का था। मुंशी जी ने 'निसार' उपनाम से उर्दू में बड़ी अच्छी शायरी भी की है तथा बह फ़ारसी के ख़ालिम वे। उन्हों ने उस भाषा में एक बड़ा श्रंथ 'मुंतख़बुत्तवारीख़' के नाम से 'फ़रिएता' के खंडन में लिखा था तथा इस के अतिरिक्त उर्दू-फ़ारसी में कई और कितावें लिखी थीं।

श्चरबी-फ़ारली के पठन-पाठन तथा साहित्यक रचनाश्चों के लिए दायरा शाह महम्मद-श्चलमल विशेषतया उल्लेखनीय हैं। इस दायरे (आश्चम) के संस्थापक शेंद्र महम्मद-श्चफ़ज़ल थे, जिन का देहांत सन् ११२४ हि॰ (१७१२ ई॰) में हुआ था। वह स्वयं खड़े विद्वान और लेखक थे। फिर उन के परिवार में शाह ख़्बू उल्लाह, अल्लामा फ़ाल्ड़िर तथा शाह महम्मद अजमल इत्यादि बड़े-बड़े आलिय-फ़ाज़िल और फ़ारसी-उर्दू के अच्छे, कवि हुए हैं। वह कुळ अरबी में भी कविता करते थे। उन की अन्य रचनाएं विशेषतः धर्म-संबंधी हैं। शाह महम्मद अजमल के परचात् शाह अबुलमआली के समय में लखनऊ के प्रसिद्ध उर्दू कि शेंद्र इमामबख्या 'नासिख़' वहां से आकर बारह वर्ष तक इसी दायरे में रहे थे। उन के समय में यहां शेरोसख़न की ख़्ब चर्चा रहा करती थी और बड़े-बड़े मशायरे होते थे, जिन में रेल न होने पर भी, लखनऊ तक के शायर सम्मिलित हुआ करते थे।

'नासिख़' के समकालीन ख़्वाजा हैदरऋली 'आतिश' लखनवी के एक शिष्य यहां मिर्ज़ा आज़मश्रली बेग 'आज़म' थे। यह भी उर्दू के अच्छे शायर थे। हम ने उन का दीवान छुपा हुआ देखा था, पर वह अब नहीं मिलता। यहां के प्रसिद्ध उर्दू किव अकवर के उत्ताद मौलवी वहीदुदीन 'वहीद' का जन्म सन् १८२४ ई० में कड़े में हुआ था। यह मौलवी महम्मद वशीर के शागिर्दे थे, जो ख़्वाजा 'आतिश' के शिष्य थे। वहीद साहब के शागिरों में मुंशी महम्मद जानख़ां 'हैरत' और मुंशी अमीनुदीन 'कैसर' मशहूर शायर हुए हैं। इन के अतिरिक्त मुंशी मुनीर, हकीम फ़ज़लहुसैन 'फ़रोग़' और हकीम ख़लीलुदीनख़ां भी यहां के प्रसिद्ध शायर थे।

सन् १८५७ के ग़दर से कुछ पहले यहां छापाझानों में केवल एक मिशन प्रेस् खुला या, जिस से बाइबिल के ऋतिरिक ईसाई मत की हिंदी और उर्दू की कुछ छोटी-छोटी पुस्तकें और पर्चे जनता में प्रचार के लिए छुप कर प्रकाशित हुआ करते थे। पीछे ग़दर हो जाने से उक्त प्रेस भी खुट खुटा गया। किर शांति स्थापित होने पर सन् १८५८ में गवर्नमेंट प्रेस आगरे से उठ कर वहां आया। तदनंतर सन् १८६५ में पायोनियर प्रेस खुला और किर उस के पीछे मिशन प्रेस पुनः स्थापित हुआ। यह वह समय था जब यहां ईसाइयों की पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ सरकारी क्रान्त के उर्दू तर्जुमे छपते थे भ्रोर फिर स्कूलों के खुल जाने से शिद्धा-संबंधी पुस्तकों छपने लगीं, जिन में कुछ उस समय गर्वनेमेंट प्रेस में भी छपती थीं।

इधर जहां तक इम जानते हैं सब से पहले यहां सिरसा के लाला काशीनाय खत्री (१८५०-६१ ने आधुनिक-शैली पर हिंदी और कुछ उर्दू में भी छोटी-छोटी पुस्तकें विविध विपयों पर लिखी थों। उन की कई पुस्तकों के अनेक संस्करण छपे थे, जिस से विदित होता है कि जनता ने उन का उचित आदर किया था। परंतु. काशीनाथ जी की रचनाएं मौलिक नहीं हैं। कुछ संकलित और कुछ अंग्रेज़ी से अनुवादित हैं, परंतु इस में संदेह नहीं कि उस समय के अनुक्ल काफी रोचक थीं।

सन् १८८६३ ईं • से राय बहादुर लाला सीताराम बी॰ ए॰ उपनाम 'भूप' की पुस्तकें प्रकाशित होने लगीं। आप अंग्रेंशी के अतिरिक्त संस्कृत और फ़ारसी आदि कई भाषाओं के अच्छे जाता और अजभाषा के किन भी हैं। संस्कृत के क्लिष्ट काव्यों तथा दुरूह नाटकों से हिंदी-जगत को पहले-पहल आप ही ने परिचित कराया था। इन के अतिरिक्त अन्यान्य विपयों पर भी आप की अनेक उत्तम रचनाएं हैं, जो प्रसिद्ध हैं। अय आप बृद्ध हो गए हैं तो भी हिंदी की बहुत कुछ सेवा किए जाते हैं। यहां के जीवित अंथ-कारों में आप सब से ज्येष्ठ तथा अंश्व भी हैं।

सन् १८८६ ई० से खड़ी बोली के सुविख्यात कवि पंडित श्रीधर पाठक की पुस्तकें प्रकाशित होनी आरंभ हुईं। आप सन् १९१४ में साहित्य-सम्मेलन के लखनजवाले श्रिधिवेशन में सभापति रह चुके हैं। पाठक जी ने जिस समय कविता आरंभ की थी उस समय हिंदी के काव्य-स्नेत्र में अजभाषा का आखंड-राज्य था। इस लिए उस के पस्त्वालों की आरं से खड़ी बोली की नवीन शैली की कविता पर बहुत दिनों तक नोक-फोंक होती रही। परंतु पाठक जी अपने धुन के पक्के थे। वह उस मार्ग से विचलित नहीं हुए और अंत में उन्हों ने खड़ी बोली की कविता में भी ऐसी सरसता उत्पन्न कर दी कि उस का प्रवाह वह निकला।

पंडित मदनमोहन मालवीय जी का भी हिंदी पर कुछ कम ऋषा नहीं है। श्राप सन् १६१० में हिंदी साहित्य-सम्मेलन के सब से पहले श्राधिवेशन में, जो काशी में हुआ था, समापित हुए थे। श्राप ने हिंदी में कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं लिखी, परंतु उस की वह सेवा की है जो मंथकार नहीं कर सके। श्राप ही के उद्योग से कचहरियों में हिंदी को इतना स्थान मिला है कि समन और नोटिस, जो वहां से जारी होते हैं, वे उर्दू के साथ नागरी में भी होते हैं तथा जनता को यह श्रधिकार है कि वह श्रदालतों में हिंदी में भी प्रार्थना-पत्र (श्रज़ीं) दे सकती है। श्राप ने कुछ दिनों तक हिंदी के सब से पहले दैनिक-पत्र 'हिंदोस्तान' का संपादन किया था, जिस को कालाकाँकर से तत्कालीन राजा सर रामपालसिंह जी ने निकाला था।

मंग्रेज़ी साहित्य में यहां सब से बड़ा काम स्वर्गीय मेजर वामनदास बसु का है। आप फ़ौज में सर्जन थे। सन् १६०७ में पेंशन लें कर डाक्टरी का काम एकदम छोड़ दिया श्रीर केवल सरस्वती की सेवा में लग गए। आप ने श्रेग्रेज़ी में धर्म, इतिहास, तथा चिकित्सा इत्यादि पर बहुत सी उत्तम-उत्तम पुस्तकें प्रकाशित की हैं, श्रीर कुछ दुर्लम पुस्तकों को फिर से छुपवाया है। आप ने हिंदुओं के पवित्र पुस्तकों की एक माला 'दि सेकेड बुक्स श्रव् दि हिंदूज़' के नाम से निकाली है, जिस में श्रनेक बड़े बड़े धर्मग्रंथों के श्रनुवाद प्रकाशित हुए हैं। श्राप का सब से विशाल ग्रंथ भारत की जुड़ी बूटियों पर 'इंडियन मेडिसिनल आन्टस' है, जिस को श्राप ने बड़े खोज श्रीर परिश्रम के साथ लिख कर प्रचुर धन व्यय कर के छपवाया है।

श्चाप की एक विराट योजना 'रिसर्च-इंस्टीच्यूट' नामक संस्था स्थापित करने की थी, जिन में सुयोग्य लेखकों को उत्तम-उत्तम अंथ रचना के लिए हर प्रकार की सुविधा दी जाती। उस को श्चाप श्चपनी कुछ भूमि तथा निजी पुस्तकों श्रीर श्चन्य पुरातत्व-संबंधी बहुमूल्य वस्तुश्चों का संग्रह प्रदान करने वाले थे। परंतु दुःख है कि काल कराल ने श्चचानक श्चा कर इस उपयोगी विचार को कार्यरूप में परिशात होने न दिया।

श्चाप के ज्येष्ठ-भ्राता राय बहादुर श्री श्रीशचंद्र बस विद्यार्शव मी एक धुरंधर विद्वान् तथा महारथी लेखक थे, जिन्हों ने श्चनेक पुस्तकों श्चंग्रंज़ी में लिखीं श्चौर श्चनुवाद की हैं। उन में श्रष्टाध्यायी का भाष्य सब से बड़ा ग्रंथ है। उन्हों ने सन् १८६१ से श्चपने यहां की पुस्तकों के प्रकाशनार्थ 'पाणिनि श्चाफिस' के नाम से एक संस्था खोली है, जो उन के साहित्यिक प्रेम का एक उज्ज्वल स्मारक है।

महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ का ने संस्कृत के कतिपय दार्शनिक तथा अन्य अथों के अनुवाद अंग्रेज़ी में किए हैं। आप अंग्रेज़ी के उद्भट लेखक हैं।

स्वर्गीय पं॰ मोहनलाल शांडल. एम॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰ भी श्रंग्रेज़ी के श्रच्छे लेखक थे। उन्हों ने भी संस्कृत के कई उत्तम श्रंथों के श्रनुवाद किए हैं, जो 'पाणिनिः श्राफ़िसं से प्रकाशित हुए हैं।

इस युग के श्रंग्रंज़ी कानून के भाष्यकारों में भी डाक्टर मनमोइनलाल श्रगरवाला बार-एट-ला का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है।

उर्दू साहित्य-सेवियों में स्वर्गीय ख़ानबहादुर सैयद श्रक्कबरहुसैन का नाम चिर-स्मरणीय रहेगा। श्राप उर्दू के किव ही नहीं, किंतु महाकवि ये, जिन्हों ने उर्दू किवता में एक नवीन रौली का श्राविष्कार किया था। श्राप की किवता प्रायः सामयिक विषयों पर व्यंग-पूर्ण, हास्य-रस-मिश्रित, सरस, सरल और ऐसी रोचक होती थी कि उधर श्राप ने रचना की, इधर गली-गली लोगों की झबान पर श्रा गई। श्राप पहले किव थे, जिन्हों ने बहुत से प्रचलित श्रंग्रेज़ी शब्द उर्दू में ऐसी कुशलता से खपाए थे कि मानें। श्रपना लिए थे। सर तेजवहातुर सम् उर्दू-साहित्य के एक अच्छे मर्मत हैं। स्वर्गीय पंडित अजनारायन चकवस्त की कविताओं के संग्रह पर आप ने एक बहुत ही विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखी है। आप दिंदुस्तानी एकेडेमी के पहले प्रधान हैं। कश्मीरी पंडितों में दीवान राधेनाय कौल 'गुलशन' और पंडित जगमोहन नाय रैना 'शौक्र' पुराने में के हुए शायर हैं।

यह तो हुआ पुराने साहित्य-सेवियों का वर्णन । अब मध्यकालीन साहित्यिकों की कुछ चर्चा की जाती है। इस वर्ग में हमने पंडित इंद्र नारायण दिवेदी 'ज्योतिष-भूषण', पंडित होमकरण्दात त्रिवेदी, बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, पंडित कृष्णकांत मालवीय, स्वर्गीय पंडित हरिमंगल मिश्र, एम्० ए०, स्वर्गीय बा० गिरिजाकुमार घोष, पंडित गंगाप्रसाद उपाध्याय, एम० ए०, पंडित लक्ष्मीधर बाजपेयी, चतुर्वेदो पंडित द्वारिकाप्रसाद शर्मा, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, पंडित जनार्दन मह एम० ए०, भी सुंदरलाल, स्वामी मंगलानंद पुरी और कवियो में पंडित माधव शुक्र तथा मौलवी महम्मद नृह नारवी को रक्ला है।

दिवेदी जी गियात-ज्योतिष के अञ्चे जाता हैं। आप ने इस विषय पर एक बड़ा अय भी लिखा है, परंतु कई कारणों से अब तक प्रकाशित नहीं हुआ। आप कई सामिषक पत्रों के संपादक भी रह चुके हैं। इस ज़िले में आप का निवास-स्थान सरायश्राकिल नामक करना है। आप ने उस का भी अनुवाद कर के 'बुधपुरी' नाम रक्ला है।

त्रिवेदी जी एक वयोद्व वैदिक-पंडित हैं। श्राप की श्रवस्था इस समय (सन् १९३६ में ) ६६ वर्ष के लगभग है, परंतु श्राप की रचनाएं श्रमी थोड़े ही दिन हुए प्रकाशित हुई हैं। इस लिए हम ने श्राप को मध्यकालीन साहित्य-सेवियों में रक्खा है। श्राप सकसेने कायस्थ हैं, बड़ीदा की राजकीय-वैदिक-परीला में उत्तीर्थ होकर 'त्रिवेदी' की सार्थक पदवी प्राप्त की है। यद्यपि श्राप बृद्ध हैं तथापि श्राप का श्रदम्य उत्साह तथा प्रवल श्रध्यवसाय युवकों के समान है। श्राप ने बड़े परिश्रम से संपूर्ण 'श्रयवंवेद' तथा 'गोपयबाह्मया' के विस्तृत माध्य संस्कृत श्रीर हिंदी में कर के प्रकाशित किए हैं।

टंडन जी राष्ट्रीय कार्यें। में श्रव श्रिषक संलग्न रहते हैं। परंतु साहित्य से भी श्राप का नाता कुछ कम नहीं है। हिंदी साहित्य-सम्मेलन के शैशवकाल में श्राप ही ने उस का पालन-पोषण किया था। श्राप ही के उद्योग से प्रयाग में दो बार ( सन् १६११ और १६१५ में ) सम्मेलन के श्रिष्वेशन हो चुके हैं। सन १६२३ में कानपुर में सम्मेलन का जो श्रिष्वेशन हुआ था उस के श्राप समापति हुए थे। 'मर्यादा' नामक सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका जब यहां से निकली थी तो श्रारंभ में कुछ दिनों तक श्राप ही ने उस का संपादन किया था।

पंडित कृष्णाकांत मालवीय संपादक 'श्रम्युदय' के। कीन नहीं जानता ! आप हिंदी के स्थायी साहित्य-मंडार में भी श्रपनी बहुमूल्य रचनाओं से श्रम्छी हृद्धि कर रहे हैं। कुछ दिन हुए नवयुवकों में आप के 'सोहागरात' की ख़ूब धूम मची हुई थी। आप उद्दें की भी अच्छी कविता करते हैं। पंडित हरिमंगल मिश्र एक श्रत्यंत सरल स्वमाव के चुपचाप काम करनेवाले विद्वान् ये। श्राप ने पुराणों के श्रयाह महासागर का मथन कर के, ऐतिहासिक तत्व-रूपी रत निकाल कर, 'प्राचीन भारत' के नाम से एक बहुत ही गवेषणा-पूर्ण इतिहास लिखा है, जिस को काशों के ज्ञान-मंडल ने प्रकाशित किया है। श्रामी सन् १९३१ में श्राप का देहावसान काशों में हुआ है।

गिरिजा बाबू का हिंदी प्रेम विशेषतः सराहनीय था। श्री श्रमृतलाल चक्रवर्ती के पश्चात् यदि किसी बंगाली सञ्चन ने हिंदी की सेवा की है, तो वह गिरिजाकुमार ही थे। पहले आप 'सरस्वती' में लाला पार्वतीनंदन के नाम से, जो एक प्रकार से आप के नाम का रूपांतर था, कहानियां लिखा करते थे, फिर पीछे अपना वास्तविक नाम देने लगे थे। सन् १६२० में घोष महाशय का देहांत हो गया। आप की 'होमरगाथा' श्रीर कुछ चुनी हुई कहानियों का संग्रह 'गल्पलहरी' के नाम से प्रयाग के साहित्य-भवन लिमिटेड ने प्रकाशित किया है। परंतु हम जानते हैं कि उन की कई रचनाएं श्रमकाशित रह गई।

पंडित गंगाप्रसाद जी हिंदी श्रीर श्रंप्रेज़ी के सुयोग्य लेखक हैं। श्राप ने शिक्षा-संबंधी तथा श्रन्थ प्रकार की अनेक पुरनकें हिंदी में लिखी हैं श्रीर पचासों आर्थ-सामाजिक पुस्तिकाएं लिख कर प्रकाशित की हैं। कुछ ट्रैक्ट आप के अप्रेज़ी में भी हैं। आप की रच-नाश्रों में 'आस्तिकवाद', 'श्रद्धैतवाद', 'विधवा-विवाह-मीमांसा' श्रादि विशेष प्रसिद्ध हैं। आप श्राजकल 'शतपयमाझग्य' का भाष्य कर रहे हैं तथा 'वेदोदय' श्रीर 'चमचम' नामक मासिक पत्रों के संपादक हैं। श्रभी हाल में आप को 'आस्तिकवाद' पर हिंदी साहित्य-सम्मेलन ने १२००) का मंगलाप्रसाद-पारितोषक भेंट किया है।

पंडित लच्मीघर बाजपेयी, भूतपूर्व-संपादक 'हिंदी-विश्वसयजगत' कई वर्षों से प्रयाग से तरुग-भारत-प्रंथावली' के नाम से उपयोगी पुस्तकां की एक माला निकाल रहे हैं। श्राप मराठी भाषा के भी ज्ञाता हैं। श्राप ने 'मेघदूत' का एक पद्यमय अनुवाद किया है, जो इंडियन प्रेस से प्रकाशित हुआ है।

पंडित द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी ने लगभग सभी विषयों पर हिंदी में पचासों पुस्तकें लिख कर देर लगा दिए हैं, जिन को यहां के सुप्रसिद्ध बुकसेलर लाला रामनरायन लाल ने मकाशित किया है। इन में महाभारत श्रीर रामायण के श्रानवाद उल्लेखनीय हैं।

मंडित रामनरेश त्रिपाठी गद्य-लेखक होने के ऋतिरिक्त एक अच्छे किय भी हैं। अतः आप की रचनाएं तथा संग्रह अधिकांश काव्य-संग्रंधी हैं, जिन में कविताकी मुदी विश्वतथा उल्लेखनीय है। यह विविध भाषाओं की कविता की एक माला है, जिस के कई भाग प्रकाशित हो चुके हैं. और कई होने को हैं। इन में से एक में आभी खा गीतें हैं, जिन के संग्रह करने का प्रयक्त पहले पहल आप ही ने किया है।

पंडित जनार्दन जी स्वर्गीय पं • बालकृष्ण मद्द के सुयोग्य पुत्र हैं । श्वाप की रचनाएं विशेषतः इतिहास तथा पुरातत्व-संबंधी हैं । भी सुंदरलाल जी कई सामायिक पत्रों के संपादक रह चुके हैं। स्थायी साहित्य के भी आप एक सिद्धहरत लेखक हैं। थोड़े दिन हुए आप ने बड़े परिश्रम से एक विशाल ग्रंय 'मारत में अंगरे, ी राज्य' के नाम से लिखा या, जो प्रकाशित होते ही सरकार द्वारा ज़ब्त हो गया।

पंडित माधव शुक्ल संगीत-कला के एक अच्छे मर्मश हैं। जहां तक हम जानते हैं पहले-पहल आप ही ने हिंदी में महाभारत को नाटक के रूप में लिखा था। आप के राष्ट्रीय गीत तथा कविताएं बड़ी ओजस्विनी और भावपूर्ण होती हैं।

भी मंगलानंद पुरी जी संस्कृत, अंग्रेज़ी और फ़ारसी के एक विद्वान संन्यासी हैं। आप ने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिन में 'अफ़्रीका-यात्रा' वड़ी रोचक पुस्तक है। इसी वर्ग में प्रोफ़्रेसर शिवाधार पांडे एम॰ ए॰, पंडित जगजायप्रसाद शुक्त, स्वगीय पंडित रामजीताल शर्मों, पंडित वेंक देशनारायस जिवारों, पंडित मोहनलाल नेहरू, पंडित सुरश्नीताचार्य बी॰ ए॰ तथा उर्दू कविता में प्रोफ़्रेसर सैयद ज़ामिन अली के नाम उक्केस-नीय हैं।

इस समय के उर्दू शायरों में कस्वा नारा (परगना कड़ा ) के मौलबी महम्मद नृह का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है, जो स्वगींय 'दाग़' देहलवी के प्रतिष्ठित शिष्यों में हैं। इन की कविताओं के कई संग्रह छुप चुके हैं। यह अधिकांश ऊँचे दर्जे की गुज़ले लिखते हैं, परंतु कभी-कभी सामयिक विषयों पर भी 'अकबर' के ढंग की ब्यंग पूर्ण कविता बड़ी सफलता के साथ करते हैं। सारांश यह कि आप एक अब्छे में जे हुए शायर हैं और इस लिए हर रंग में कविता करने की शक्ति रखते हैं। डाक्टर ताराचंद, जो 'हिंदुस्तानी एकेडेमी' के आरंभ से मंत्री हैं, उर्दू भाषा के विशेषक हैं।

हर्ष का विषय है कि इस मध्यकालीन युग में हम यहां की कुछ देवियों को भी साहित्यिक क्षेत्र में पदार्पण करते हुए पाते हैं, जिन में से कुछ के शुभ नाम ये हैं:— श्रीमती गोपालदेवी, रमादेवी, राजदेवी, रामेश्वरी नेहरू, तोरनदेवी शुक्ल 'लली', तथा सुभद्राकुमारी चौहान हत्यादि।

एक समय संयोगवहा इन में से कई देवियां एक ही मुहक्के निहालपुर में रहा करती थीं। इस पर स्वर्गीय मजन दिवेदी जी ने उस समय एक बड़ा रोचक लेख 'ग्रह-लक्ष्मी' में लिखा था। अस्तु इन की गर्याना अथकारों में तो नहीं की जा सकती, अलबक्ता इन की सरस रचनाओं से बहुधा सामयिक पत्र और पत्रिकाएं विभूषित होती रही हैं, जिन के लोग बड़े चाव से पढ़ते रहे हैं। अभिनती रामेश्वरी नेहरू में यह विशेषता है कि आप हिंदी के आतिरिक्त अंग्रेज़ी तथा फ़ारसी-अरबी मी जानती हैं और उर्दू में तो बहुत ही सुंदर किवता करती हैं। इसी वगं में हम शीमती उमा नेहरू का नाम भी सम्मिलित करते हैं। आप ने एक वई। पुस्तक 'मदरहंडिया' के लंडन में लिखी है।

श्रथ नवीन युग के साहत्य-सेवियों की चर्चा की जाती है। इस वर्ग में डाक्टर केनीप्रसाद, डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाडी, डाक्टर गोरखप्रसाद, डाक्टर बाबूराम संकसेना, डाक्टर चीरेंद्र वर्मा, श्री सत्यजीवन वर्मा, प्रोफ़ेसर श्रमरनाय का, तथा प्रोफ़ेसर नगेद्रनाय पोष के नाम विश्वचतया उल्लेखनीय हैं।

भी मदेशमसाद जी 'मौलवी फ़ाज़िल' जो इस समय हिंदू विश्वविद्यालय में ऋष्यापक है, प्रयाग ही के हैं। आप लाहौर झोरिन्टल कालिज में विधिपूर्वक फ़ारसी और अरबी का सम्यक् ज्ञान प्राप्त कर के हिंदी-जगत् को उस के साहित्य का रसास्वादन करा रहे हैं। 'सुलैमान सौदागर' तथा 'ऋरबी-काव्य दर्शन' आप की इसी प्रकार की रचनाएं हैं, जो सीघे अरबी से अनुवादित हुई हैं। अभी आप ने 'मेरी ईरान-यात्रा' के नाम से एक बड़ी रोचक पुस्तक लिखी हैं।

गल्य-लेखकों में भी राजेश्वरीयसाद सिंह जी का नाम उल्लेखनीय है, जिन की कहानियों में भी प्रेमचंद जी की शैली की छुटा पाई जाती है।

नवीन युग के इन साहित्य-सेवियों के ऋतिरिक्त प्रयाग झाजकल कतिपय नए कवियों का ख़ासा केंद्र बना हुन्ना है, जिन में से कुछ के नाम ये हैं:—

पंडित रामशंकर शुक्र 'रसाल' एम॰ ए॰, श्री आनंदीप्रसाद श्रीवास्तव, पंडित सुमित्रानंदन पंत, पंडित पश्चकांत मालवीय 'पश्च', पंडित कृष्णप्रसाद मालवीय 'मनोज', पंडित रामचंद्र मालवीय 'मनुप', पंडित रामचंद्र शुक्ल 'सरस', पंडित देवशरण शर्मा 'कंज', पंडित रामचंद्र मालवीय 'मनुप', श्री वल्देवप्रसाद खरे 'चकाचक', श्री रघुनाथसिंद्र 'कंकर', पंडित युगलिक्शोर मिश्र 'युगलेश', पंडित व्योतिप्रसाद निर्मल, श्री बलसद्र प्रसाद गुप्त 'रिसक', श्री भगवतप्रसाद 'बनपित', प्रोक्षेतर रामकुमार वर्मा एम० ए० 'कुमार', बाकुर श्रीनाथसिंद्र, डाक्टर सत्यप्रकाश डी॰ एस॰-सी॰, श्री बालकृष्ण राव तथा उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर खां साइव सैयद माजिद अली, श्री सुखदेवप्रसाद सिनद्दा 'विसमिल', श्रीर देवियों में श्रीमती महादेवी वर्मा एम॰ ए॰, श्रीमती शांतिदेवी शुक्र, श्रीमती क्शावदेवी आगरवाल, श्रीमती चुजीदेवी विनोदिनी, श्रीमती सुजीदेवी भागव, श्रीमती पार्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती विमलादेवी शुक्ल, श्रीमती विचलतादेवी पाठक एम॰ ए॰।

उर्दू गद्य-लेखकों में सैयद तालिव अली एक होनहार नवयुवक है।

१.-२ ये दोनों महाराम अच्छे गध-लेखक भी हैं। अभी थोड़े दिव हुए 'रसाल' को ने मर्लकार और मादित्य की सक्त्री पुस्तकें किकी हैं, जिब में दिरी गध का आधोशीत इतिहास बहुत क्या मंथ है। इसी मकार विभेज जी को 'जी कवि-कौसुदी' के नाम से एक वही पुस्तक सभी मकाशित हुई है।

कीन जानता है कि यही छोटी छोटी तारिकाएं किसी दिन साहित्य-गगन में सूर्य और चंद्र बन कर चमकेंगो। अस्तु हम इन नवयुवकों और नवयुवितयों के अदम्य उत्साह तथा महत्त्वाकां को सराहना करते हैं, और हृदय से चाहते हैं कि उन की प्रतिभा-रूपी लता कालांतर में विकसित और पल्लिवित हो कर ख़ूब फूले-फले और अपनी कमनीयता तथा सौरभ से भारत के साहित्य-उद्यान को नंदन-कानन बना दे।

साहित्य प्रेमियों में पंडित लक्ष्मीनारायण नागर, पंडित जगश्राथप्रसाद शुक्स तथा कुमारी चंद्रावती त्रिपाठी एम० ए० के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

अब यहां के स्थायी साहित्य की प्रगति पर कुछ विचार किया जाता हैं। संयुक्त प्रांत में प्रयाग, काशी और लखनऊ यही तीन ऐसे केंद्र हैं. जहां से पुस्तकों का अधिक प्रकाशन हुआ करता है। निस्संदेह प्रयाग की अपेद्धा काशी में संस्कृत और हिंदी की पुस्तकों अधिक छपती हैं, परंतु उन में अधिकांश पुराने दरें के क़िस्से कहानियां, साधारण उपन्यास, मामूली गीत तथा स्तोत्र और माहात्म्य आदि होते हैं। इसी प्रकार उद्भूष्ट्रस्तकों के प्रकाशन में लखनऊ, प्रयाग से आगे बढ़ा हुआ है. पर वहां की पुस्तकों में भी सामान्य उपन्यासों तथा गुज़ल हत्यादि साधारण श्रृंगार-रस की कविता अधिक होती है।

पुराने श्रांक तो उपलब्ध नहीं हैं, परंतु ३० वर्ष पहले से १०-१० वर्ष के श्रांतर से जितनी पुस्तकों प्रयाग से प्रकाशित हुई हैं, उन का स्वीरा इस प्रकार है:---

| सन्  | हिंदी | <b>भँ</b> ग्रेजी | उदू <sup>°</sup> | কুৰ |
|------|-------|------------------|------------------|-----|
| 1800 | 110   | E                | 44               | 204 |
| 18:0 | 924   | 100              | 2.5              | 284 |
| 1490 | 220   | 184              | **               | 840 |
| 1440 | 8६२   | 128              | 120              | *** |

सन् १९२६ में ६०० के लगभग पुत्तकें प्रकाशित हुई थीं। उस के पहले ३ वर्ष का श्रीसत ४०० से कुछ ऊपर था। इधर दो वर्षों में शिक्षा तथा राष्ट्रीय कविता की पुत्तकें श्रधिक छपी हैं। अगले एष्ड पर गत ५ वर्ष में जितनी पुत्तकें यहां से प्रकाशित हुई हैं, उन का ब्यीरा कुछ विस्तार के साथ दिया जाता है।

इस प्रसंग में इस का भी उल्लेख करना असंगत न होगा कि यहां सब से अधिक पुस्तकें इंडियन-प्रेस, लाला रामनरायन लाल के नेशनल प्रेस तथा राय साइब लाला रामनरायन ले, शांति प्रेस से प्रकाशित होती हैं, जिन में पिछले दो प्रेसों में अधिकांश स्कूली किताबें छाती हैं। ग्रंथ-प्रकाशन की अन्य उल्लेखनीय संस्थाओं में 'हिंदी साहित्य सम्मेलन', 'साहित्य-भवन लिमेटेड', 'तरुण-भारत-ग्रंथावली' 'हिंदी-मंदिर' 'गांधी-पुस्तक-भंडार' 'चांद प्रेस लिभिटेड' 'विज्ञान-परिषद' तथा 'हिंदुस्तानी एकेडेमी' हैं। यद्यपि इन की (अलग-अलग) • पुस्तकों की संख्या उक्त तीनों प्रेसों के सहश अधिक नहीं है, तो भी अब तक इन्हों ने जितनी पुस्तकं प्रकाशित की हैं वे अधिक जुनी हुई और सुपाड्य हैं।

प्रयाग से प्रकाशित सन् १९२६ से १९३० ई० तक की पुस्तकों का विवरण

| वियोष सूचमा                                     | हत में बोकी-सी<br>संस्कृत की भी<br>पुस्तक विमि-<br>कित हैं। |              | क्षत से बोकी-सी<br>अप्रति भी भी<br>अप्रति की भी<br>अप्रति में |                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3.                                              | *                                                           | 90<br>0<br>W | W<br>W<br>2                                                   | 246.            |
| काजा-विवास                                      | įs                                                          | -            |                                                               | -               |
| त्रक्रोत्त्र <b>िक</b> हाक्क्रमे                | and<br>T                                                    | 2°           | år<br>år                                                      | 2               |
| , it                                            | *                                                           | 2            | *                                                             |                 |
| IE.                                             | *                                                           | *            | •                                                             | =               |
| शीनकार                                          | 9                                                           | 20           | ar .                                                          |                 |
| स्फुर कविता                                     |                                                             | ~            | i                                                             | 39<br>60'<br>20 |
|                                                 | 2<br>2<br>2<br>2                                            |              | 2                                                             | ii<br>or<br>and |
| क्षेटाक                                         | 9                                                           | er .         | <b>*</b>                                                      | 20<br>20        |
| E                                               | er .                                                        | 7            | ar .                                                          | 2               |
| माब                                             | er<br>er                                                    | 3.5          | Any'<br>US'<br>gro                                            | 90<br>9         |
| हरू<br>क्रिया<br>जा<br>क्रियाम स्वय<br>अर्ग     | en'<br>0                                                    | 2            | )»<br>)»                                                      | n               |
| कहावी                                           | av<br>av                                                    | ev<br>or     | enf<br>Or                                                     |                 |
| मादक                                            | 2                                                           | •            | 9                                                             | 0 20            |
| न्नी नाटक                                       | î.                                                          | n            | <del>**</del>                                                 | =               |
| 18:31                                           | *                                                           | <i>ad</i>    | •                                                             | II<br>m/        |
| भावा<br>धिन से<br>धुरतको<br>प्रकाशित<br>इक्ष्रि | हिंदी                                                       | 4年           | 'k'                                                           | R.              |

अय तक जो कुछ लिखा गया यह स्थायी-साहित्य के विषय में था। अब यहां के सामियक साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। सब से पहले हम हिंदी के पत्रों के। लेते हैं।

यह निर्विवाद है कि प्रयाग का सब से पहला मासिक पत्र 'हिंदी-प्रदीप' था, जिस के। स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण भट्ट ने विजयादशमी संवत् १६३४ वि॰ (सितम्बर सन् १८७७ हैं॰) से निकालना आरंभ किया था। मट्ट जी बड़े सिद्धहस्त लेखक थे और उन के लेखों में बहुधा हास्य-रस की भी पुट हुन्ना करती थी। इस लिए उन का पत्र बड़ा रोचक था। परंतु उन दिनों हिंदी के पत्रों का इतना आदर न था। अतः 'प्रदीप' के ब्राहक ढाई-तीन सी से अधिक कभी नहीं बढ़े और मट्ट जी सदा घाटा उठाते रहते थे। परंतु याद रखना चाहिए कि वह पत्र के हारा धनोपार्जन के लिए इस संसार में नहीं आए थे, किंद्र सामयिक साहित्य-चीत्र में अगुन्ना बन कर औरों के। मार्ग दिखाने के लिए उन का जन्म हुन्ना था, इस लिए आर्थिक किंदीनाहयों को बराबर सहन करते हुए भी उन्हों ने किसी तरह ३२ वर्ष तक उक्त पत्र का संचालन किया। आतं में सन् १९१० हैं॰ में प्रतिकृत्न परिस्थितियों के कारण उस को बंद कर दिया।

साप्ताहिक पत्रों में सब से पहला पत्र यहां का 'प्रयाग समाचार' था. जिस के। सन् १८८० में स्वर्गीय पंडित देवकीनंदन त्रिपाठी ने निकाला था। उन्हीं दिनों के लगभग पंडित जगनाय द्यामां राज्य-वैदा ने भी एक साप्ताहिक पत्र 'प्रयाग-भित्र' तथा एक मासिक 'क्याराग्य-दर्परा' निकाला। कुछ दिनों तक 'भित्र' श्रीर 'समाचार' दोनों साथ साथ चलते रहे। परंतु उन में बहुधा एक दूसरे के प्रति बहुत-कुछ नोक-फोंक रहा करती थी। अंत में शायद सन् १८६० ई० में पंडित जगनाथ जी ने 'प्रयाग समाचार' के। मोल ले लिया श्रीर तब से 'प्रयाग मित्र' यद कर के केवल 'समाचार' ही निकालते रहे। सन् १९६१ में उन का देहांत हो गया श्रीर उन के पश्चात् ही उन के पत्र की भी मृत्यु हो गई।

जनवरी सन् १६०० ई० से इंडियन प्रेस के स्वामी स्वर्गीय बाबू चिंतामिया घोष ने यहां की सुप्रदि पित्रका 'सरस्वती' को निकाला । इस का सूत्रपात इस प्रकार हुन्ना था कि सन् १८६६ के श्रंत में काशी के स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णादास तथा बाबू (श्रव राय बहादुर) श्यामसुंदरदास किसी काम से प्रयाग पधारे । यहां इंडियन प्रेस से प्रकाशित बाबू रिसकलाल की 'खिलौना' नामक पुस्तक का हिंदी-संस्करण देख कर दोनों सजन मुग्ध हो गए । वे इंडियन प्रेस के स्वामी बाबू चिंतामिया घोष से मिले और उन से अनुरोध किया कि एक ऐसा ही सुंदर मासिक पत्र निकालों तो हिंदी का बड़ा उपकार हो । घोष बाबू बड़े महत्त्वाकांची थे । उन्हों ने कहा कि हमारा भी विचार एक ऐसी उच्छोटि की मासिक पत्रिका निकालने का

१ त्रिपाठी जी कुछ कविता मी करते थे । उन्हों ने वास्मीकीय-रामायया के कुछ संशों का अनुवाद दोहा-चौपाइयों में कर के प्रकाशित किया था । बहादुरगंब में रहते थे, सन् १६०४ में उन का देहात हो गया ।

है, जो बाबू रामानंद चटजीं द्वारा संपादित बँगला-पत्र 'प्रदीप' के ढंग का हो। वह उस समय भारतीय भाषाच्यों में ऋपने ढंग का पहला पत्र था। उस का नाम भट्ट जी के 'हिंदी प्रदीप' से लिया गया था। चिंतामिया बाबू की प्रसावित पत्रिका का 'साहित्य' नाम रखने का विचार किया गया, पर उन दिनों इस नाम का एक मासिक पत्र बँगला में निकलता था। ऋतः 'सरहवती' नाम रक्खा गया। पहले इस का संपादन नागरी-प्रचारिया सभा काशी के ५ सदस्यों द्वारा होता रहा, जिन के नाम ये हैं:—

- १-- बाबू जगन्नाथदास रकाकर वी ए •
- २--बाब कार्तिकप्रसाद खत्री
- ३--वाब् राधाकृष्ण दास
- ४--वाबू श्मामसुंदरदास, बी॰ ए॰
- ५.—पंडित किशोरीलाल गोस्वामी

दो वर्ष तक यही प्रबंध रहा। फिर दो वर्ष तक केवल बाचू श्यामसुंदरदास इस के संपादक रहे। उस के पीछे सन् १६०४ से १६२० तक पिडत महाबीरप्रसाद द्विवेदी ने इस पद को सुशोभित किया। द्विवेदी जी के विभाम लेने पर कुछ दिनों तक उन की जगह श्री पदुमलाल-पुन्नालाल बच्ची बी॰ ए॰ ने काम किया। अब पंडित देवीदत्त शुक्ल तथा ठाकुर श्रीनाय सिंह इस के संपादक हैं। पहले यह पित्रका केवल साहित्यक विषयों का प्रतिपादन किया करती थी, परंतु अब इस के संचालकों ने समय की नाड़ी देख कर इस में कुछ राजनीतिक पुट का भी समावेश आरंभ कर दिया है।

इस के पीछे तन् १९०५ में एक श्रीर छोटी-सी साहित्यिक पत्रिका 'कवींद्र-वाटिका' के नाम से निकली थी, जो योड़े दिनों चलकर बंद हो गई। इस में प्रायः समस्या-पूर्ति रहा करती थी।

सन् १६०७ के बसंत-पंचमी ते श्री पंडित मदनमोहन मालवीय जी ने साप्ताहिक 'श्रम्युदय' निकाला। पहले कुछ दिनों तक वह स्वयं इस के संपादक रहे थे। फिर पीछे श्रीच-बीच में थोड़े थोड़े दिनों तक पंडित वेंकटेशनारायण तिवारी तथा पंडित सत्यानंद जीशी संपादक रहे। परंतु अब बहुत दिनों से पंडित कृष्णाकांत मालवीय स्थायी रूप से इस का संपादन करते हैं। इस पत्र ने कई बार कुछ दिनों के लिए दैनिक रूप भी घारण किया, परंतु अंत में साप्ताहिक ही रहा। आजे केल यह सचित्र बड़ी पुस्तंक के आकार का निकल रहा है। पहले यह कुछ नर्मदल का पत्र समभा जाता था, परंतु अब इस की वही नीति है जो आज कल कांग्रेस के पद्म के अन्य राष्ट्रीय पत्रों की है।

इस के पश्चात् हिंदी के अनेक छोटे-बड़े पत्र यहां से निकले और कुछ दिनों चल कर बंद हो गए। इस यहां प्रसंग-वश, उन में से कुछ मुख्य पत्रों की चर्चा करते हैं। दो पत्र भी सुंदरलाल जो ने निकाले थे, जिन की उस समय जनता में बड़ी धूम थी, परंद्व अपनी उम्र नीति के कारण वे शीम्र ही बंद हो गए। उन में से एक का नाम 'कमयोगी' था, जो सन् १६०६ में जन्माद्यमी के दिन से पहले पास्त्रिक निकला, फिर उसी वर्ष बसंतपंचमी से साप्ताहिक हो कर अमेल सन् १६१० में ज्यानत न देने के कारण बंद हो गया।

उन का दूसरा पत्र 'भविष्य' था, जो सन् १६१६ में साप्ताहिक निकल कर ६ महीने पश्चात् ज्मानत के ज़न्त हो जाने से बंद हो गया। फिर मई सन् १६२० में उसी नाम का पत्र दैनिक रूप में निकला, पर एक ही वर्ष चलकर संपादक के कैद हो जाने से पुनः बंद हो गया। कहते हैं कि इस पत्र के साप्ताहिक संस्करसा की आहक संख्या ६ हज़ार और दैनिक की दो हज़ार तक पहुँच गई थी।

इसी ( भविष्य ) नाम से बड़े झाकार की पुस्तक के रूप में एक बहुत ही सुंदर, सचित्र साप्ताहिक पत्र झाक्तूबर सन् १९३० से भी रामरखिंग्ड सहगल ने निकालना आरंभ किया था, जो योड़े समय तक चल कर बंद हो गया। यह एक राजनीतिक पत्र था, परंदु पाउकों के मनोरंजनार्थ इस में कुछ कविता की भी सामग्री रहा करती थी।

नवंबर सन् १६१० से एक ऊंचे दर्जें की राजनीतिक मासिक पत्रिका ऋम्युदय प्रेस से 'मर्यादा' के नाम से निकली थी, जिस का संपादन पहले कुछ दिनों तक बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने किया था। फिर पंडित कुप्णकांत मालवीय खंत तक उस के संपादक रहे। लगभग ११ वर्ष तक चल कर वह ब्राश्विन सं० १६७१ (सन् १६२१) में काशी के ज्ञान-मंडल को दे दी गई और वहाँ कुछ दिनों पीछे बंद हो गई।

सन् १९१४ में एक संस्कृत की मासिक पत्रिका 'शारदा' के नाम से साहित्याचार्य पंडित चंद्रशेखर स्रोक्षा शास्त्री ने प्रथाग से निकाली थी। इस में सामयिक विषयों पर स्नुच्छी टिप्पिंग्यां हुन्ना करती थीं तथा लेख भी समयानुसार उपयोगी होते थे। परंतु खेद है कि वह तीन वर्ष से कुछ श्रिधिक चलकर बंद हो गई।

नवंबर सन् १६२२ से श्रीरामरखिंह सहगल ने एक सचित्र मासिक पत्र 'चाँद' के नाम से निकालना श्रारंभ किया है, जो अब तक बड़े सज-धज के साथ निकल रहा है। इस में एक विशेषता यह है कि इस के श्रानेक प्रकार के नए-नए ढंग के विशेषांक निकला करते हैं।

वर्तमान मासिक पत्रों में 'विशान' और 'भूगोल' का सामयिक-साहित्य-दीत्र में विशोध स्थान है, जो अपने-अपने विषय का अच्छा प्रतिपादन करते हैं ।

तिमाही केवल एक पत्रिका है, जो 'हिंदुस्तानी' के नाम से यहां की 'हिंदुस्तानी-एकेडेमी' ने जनवरी १९३१ से निकाली है। इस में साहित्य के विविध झंगों का सुंदर विवेचन रहता है। इस के संपादक श्रीयुत रामचंद्र टंडन, एम॰ ए०, एल्-एल॰ बी हैं।

३० अगसा १६२८ से जो कि आवणी का दिन या, लीडर प्रेस से 'भारत' के नाम से एक साप्ताहिक पत्र और निकला। इस के पहले संपादक पंडित वेंकटेशनारायण तिवारी ये। इस पत्र के संजालकों का कहना है कि पहले-पहल केवल १२ स्थायी प्राहकों पर इस का प्रकाशन आरंभ किया गया था। पर अब इस की प्राहक-संख्या कई हज़ार है। ७ नवंबर १६३० से यह अर्थ-साप्ताहिक हुआ। और अब सन् १६३३ की दीवाली (अबत्वर) से यह पत्र दैनिक हो गया है।

कियों के उपयोगी पत्रों में सब से पुराना श्रीमती यशोदादेवी का 'क्लीधर्म-शिच्क' है, जो सन् १६०८ से निकल रहा है। उस के दूसरे वर्ष सन् १६०६ से दो श्रीर पत्र 'ग्रह-लक्ष्मी' श्रीर 'क्ली-दर्पण' के नाम से निकले, जिन में से पहला कई वर्षों से बंद हो,गया है। पिछला पत्र सन् १६२४ से कानपुर चला गया था, पर अब यह भी बंद है। इस की संपादिका यहां श्रीमती रामेश्वरी नेहरू थीं। यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि यहां पहले-पहल इसी पत्र ने काश्मीरी महिलाओं में हिंदी का प्रचार किया था। हम जानते हैं कि उन में से कितनी देवियों ने केवल हसी पत्र के पढ़ने के लिए नागरी की वर्षमाला सीखी थी।

इन पत्रों के कुछ दिनों के पश्चात् स्वर्गीय पंडित श्रोंकारनाथ वाजपेयी ने 'कन्या-मनोरंजन' के नाम से एक छोटी-सी पत्रिका 'श्रोंकार प्रेस' से निकाली थी, परंतु थोड़े दिनों चल कर वाजपेयी जी की श्रसामयिक मृत्यु के पीछे उस की भी मृत्यु हो गई।

इधर सन् १६३० से 'सहेली' के नाम से एक सचित्र मासिक पत्रिका कुछ नव-शिचिता काशमीरी महिलाओं ने निकालना आरंभ किया है। तथा लगभग इसी के साथ एक पत्र श्रीमती यशोदा देवी 'कन्या-सर्वस्व' के नाम से निकालने लगी हैं।

बचों के पत्रों में सब से पुराना 'शिशु' है जो सन् १६१५ से निकलता है। इस के पश्चात् सन् १६१७ से इंडियन प्रंस से 'बालसखा', सन् १६२७ से हिंदी प्रेस से 'खिलीना' सन् १६३१ से कला प्रेस से 'चमचम', हिंदी मंदिर से 'बानर' के नाम से ऐसे पत्र निकल रहे हैं।

इस समय सब मिलकर ४० के लगभग हिंदी के पत्र यहां से निकलते हैं, जिन में से है साप्ताहिक, ३० से ऊपर मासिक और शेष श्रन्य प्रकार के हैं।

यह निर्विवाद है कि अंग्रेज़ी पत्रों में सब से पुराना 'पायोनियर' है जिस के। सर जार्ज एलन <sup>9</sup> ने २ जनवरी सन् १८६५ से, पहले सप्ताह में ३ बार निकालना आरंभ किया

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इन्हीं के नाम से पायोगियर प्रेस के विकट 'एलक्गंब' बसा हुका है, जो विशेष कर प्रेस के नौकरों के किए बसाया गया था। जब बह पत्र 3 जगस्त १६६६ से जसनक बका गया है और १६६२ से इस को इस प्रांत के बढ़े-बढ़े जोगों ने ज़रीद किया है, जिस में प्रमुख कायपुर के सर बे॰ पी॰ श्रीवास्तव हैं।

था | उस समय इस की एक प्रति का मूल्य एक क्ष्यवा होता था । पीछे सन् १८६८ से यह दैनिक हो गया और ४ माने का विकने लगा, फिर सन् १६२७ से इस का दाम २ माना प्रति मंक हो गया । भ्रव नवंबर सन् १८२८ से १ माने का विकता है । मारंम से यह पत्र सरकारी पत्त का रहा, परंतु भ्रवन्बर सन् १६२७ से मिस्टर एफ व्यवस्य • विलसन इस के संपादक हो कर विलायत से माए, तो उन्हों ने कुछ दिनों के पीछे इस की नीति में युगांतर उपस्थित कर दिया । इस का परिशाम यह हुमा कि यर्चाप हिंदुस्तानी प्राहकों की संख्या वद गई, पर विलसन साहब के। देश ही वर्ष के भीतर इस पद से भ्रवन होना पढ़ा । भ्रव इस पत्र की वही नीति है जो पहले थी ।

सन् १८७६ ई॰ में स्वर्गीय पंडित ऋयोध्यानाय जी ने एक राष्ट्रीय दैनिक 'इंडियन हेराल्ड' के नाम से निकाला था और उस पर बहुत कुछ धन व्यय किया, परंद्व वह ६ वर्ष से ऋषिक जीवित न रहा ।

कायस्य पाठशाला से पहले एक मासिक पत्र उर्दू में 'कायस्य-समाचार' के नाम से निकलता था, जिस में विशेषकर पाठशाला-संबंधी लेख हुआ करते थे। जूलाई सन् १८६६ से पाठशाला के तत्कालीन प्रिंसपल बाबू रामानंद चटजी (वर्तमान संपादक 'मार्डन रिन्यू') ने ने 'समाचार' का एक संस्करण अंगरेज़ी में भी निकालना आरंभ किया जिस को जन सन १६०० तक उन्हों ने चलाया । तत्पश्चात बाब साहब के पास अधिक काम होने से पाठशाला के ट्रस्टियों ने उस का संपादन मिस्टर समिदानंद सिनहा के सिपुर्द कर दिया, जो उस समय वहां की हाई कोर्ट में बैरिस्टरी करते थे। सिनहा साहब ने इस पत्र को बहुत उन्नत किया। एक तो वह स्वयम् बड़े अच्छे लेखक थे: दूसरे उन के प्रभाव से डाक्टर ( अब सर ) तेजबहादुर सप्र तथा स्वर्गीय डा॰ सतीशचंद्रवनजी प्रभृति प्रतिभाशाली विद्वानों के लेख उस में प्रका-शित होने लगे। फलतः बड़े-बड़े अंग्रेज़ी पत्रों ने 'कायस्थ-समाचार' की लेखन-शैली की भूरि-भूरि प्रशास की । रानै:-रानै: इस पत्र की नीति में भी पहले से ऋधिक परिवर्तन हो गया । श्चाब इस में राजनीतिक लेख अधिक प्रकाशित होने लगे । अतः जनवरी सन् १६०३ से पाठ-शाला के ट्रस्टियों की स्वीकृति से इस का नाम 'हिंदुस्तान रिव्यू ! रख दिया गया, परंत श्चावरगु-पृष्ठ पर 'कायरय-समाचार' का भी नाम लिखा रहता था और उस का एक भाग श्वलग पीछे लगा रहता था। एक वर्ष पश्चात् पाउशालावालों ने इस पत्र का अधिकार सिन्हा साइब को दे दिया और तब से उस में से 'कायस्थ-समाचार' का नाम पृथक हो गया। सन १६२१ तक यह पत्र बड़ी भूम-भाग के साथ प्रयोग से निकलता रहा, उस के पश्चात् मिस्टर सिनहा बिहार और उड़ीसा गवर्नमेंट के इक्ज़ीक्यूटिव काउंसलर हो कर पटना चले गए। उस समय प्रयाग में कोई इस का भार लेने का तैयार न हुन्ना। स्नतः उन्हों ने इस

<sup>ै &#</sup>x27;मार्डन रिन्यू' तथा बंगला 'प्रवासी' का मी जन्म प्रवास ही में हुआ था। कुछ विकों तक वहां से प्रकाशित हो कर किर इच दोनों पर्टों के वृष्टतर बाबू रामानंद जी के साथ कक्कांचे चले गवे।

के संचालन का प्रवंध कलकता के मिस्टर के॰ सी॰ महेंद्र वी॰ ए॰ के लिपुर्द कर दिया।
महेंद्र महाराय ने किसी प्रकार एक वर्ष तक इस को मासिक के रूप में चलाया, परंद्र
तरपरचात् उन्हों ने जन्य कार्यों में अधिकतर रहने के कारण अक्तूबर १६२२ से इस पश्र
केंग्न जैमासिक कर दिया और इसी रूप में बून १६२६ तक कलकत्ते से निकलता रहा। जुलाई
से फिर इस का कार्यालय अपनी जन्मभूमि प्रयाग में आ गया था और तब से यह लिनहा
महोदय के संपादन में फिर मासिक रूप में निकलने लगा था। सन् १६३१ के अंत में अब
यह पटना से प्रकाशित होने लगा है। सर रेमज़े मेकडानल्ड प्रभृति व्यक्तियों तथा योरोप
और अमरीका के अनेक पत्रों ने 'रिव्यू' की मुक्तकंड से सराहना की है।

जनवरी १६०३ से उक्त मिस्टर सम्बदानंद जी ने एक राजनीतिक पत्र 'इंबियन पीपुल' के नाम से पहले साप्ताहिक निकाला था, जो एक वर्ष के पर्चात् अद्ध-साप्ताहिक हो गया। फिर कुक्त दिन पीछे उन से इस पत्र के। डा॰ सतीशनंद्र बनर्जी ने के लिया। इभर बहुत दिनों से प्रयाग के नेतागया, जिन में पंडित मदनमोहन मालवीय जी का नाम मुख्यतया उक्तेसनीय है एक दैनिक पत्र निकालने का विचार कर रहे थे। अतः इस उद्देश्य के लिए 'न्यूज़ पेपर्स लिमिटेड' के नाम से एक कंपनी स्थापित की गई, जिस के पहले चेयरमैन पंडित मोतीलाल नेहरू हुए थे, इस प्रवंध के पश्चात् २४ अक्तूबर सन् १६०६ से, जो विजयादश्चमी का शुभ दिन था, 'लीडर' के नाम से वर्तमान दैनिक पत्र जारी हुन्ना और उसी में उक्त इंडियन पीपुल' भी मिला दिया गया, जिस का नाम स्मारक के रूप में 'लीडर' के आवर्ष पृष्ठ पर अब भी रहा करता है। उस समय भी नगेंद्रनाय गुप्त इस के प्रधान संपादक तथा भी सी॰ वाई॰ चिंतामिश सहायक-संपादक थे। पीछे गुप्ता महाशय 'ट्रिक्यून' में लाडीर चले गए और तब से भी चिंतामिश जी इस के मुख्य संपादक हैं, सिवाय उन योड़े दिनों के जब कि वह इस प्रांत की गवर्नमेंट के मिनिस्टर हो गए थे। उन दिनों पंडित कुष्णाराम मेहता ने प्रधान-संपादक का काम किया था, जो अब सहायक-संपादक हैं।

श्चारंभ में एक बार इस पत्र का बोर आर्थिक कितनाइयों का सामना करना पड़ा, यहां तक भय हुआ था कि कहीं यह बंद ही न हो जाय। परंतु मालवीय जी इत्यादि ने इस के जीवित रखने के लिए बड़ी दौड़-धूप की और इस के किसी तरह से उस समय आर्थिक संकट से युक्त किया, जिस का परिसाम यह हुआ कि धीरे-धीरे इस की दशा सुघरने लगी। यहां तक कि सन् १६२६ में किराए के बँगले से उठ कर 'लीडर' ने अपने निजी भवन में प्रवेश किया। नई-नई इमारतें बनवाई गई, जिन का २१ अक्तूबर सन् १६२६ के बड़े समारोह से विधि-पूर्वक उद्घाटन-संस्कार हुआ।

नीति की दृष्टि से वह पत्र उदार (लिबरल) दल का माना जाता है। कहा जाता है, सन् १६२०-२१ में 'इंबेपेडेंट' के जारी होने से 'लीडर' को फिर कुछ आर्थिक घका लमा या, परतु वह थोड़े दिनों की लहर थी। ऋब इस की आर्थिक-दशा संतोप-जनक बताई जाती है और जनता में इस पत्र ने उचित स्थान प्राप्त कर लिया है।

उक्त 'इंडेपेडेंट' नामक दैनिक पत्र ५ फ़रवरी सन् १६१७ से २० दिसंबर १६२१

तक बड़े समारोह के साथ निकलता रहा। पंडित मोतीलाल नेहरू इस के मुख्य व्यवस्थापकों में थे। इस की उप्र नीति थी और इस का मुख्य उद्देश्य असहयोग का पचार करना था। अंत में ज़मानत ज़ब्त हो गई और आर्थिक कठिनाइयों के कारण पत्र बंद हो गया। पीछे कुछ दिनों तक कभी-कभी एक दो पृष्ठ टाइप होकर 'इंडेपेडंट' के नाम से लुक-छिप कर विकते रहे, जिन के विषय में कहा जाता है कि एक-एक इपए तक में लोगों ने मोल लिया था।

बस, यही यहां के अंग्रेज़ी पत्रों का इतिहास है। यो तो अनेक छोटे-मोटे पत्र कभी-कभी यहां से निकले और कुछ अब भी निकलते रहते हैं, जिन की संख्या २० से ऊपर होगी, परंतु उन में कोई विशेष उल्लेखनीय नहीं है।

उर्दू का कोई महत्व-पूर्ण पत्र यहां से नहीं निकला। फिर भी पाठकों की जानकारी के लिए कुछ थोड़ा-सा इस विषय पर भी लिखा जाता है।

जहां तक खोज से पता लगा है सब से पहले सन् १८८५ ईं के में कस्वा कड़ा से बहां के सुप्रसिद्ध रईस ख़ान बहादुर मौलवी फ़रीदुहीन अहमद के संरच्या में एक साता-हिक पत्र निकला था, जिस का नाम पहले 'रिफ़ाहे-आम कड़ा' था, फिर पीछे हामी-हिंद कड़ा" हो गया था। यह पत्र लगभग तीन वर्ष तक चला था। इस के संपादक शंख़ निहाल अहमद अलवी हमीदी थे। उन्हीं दिनों एक और साप्ताहिक पत्र 'कड़ा-पंच' के नाम से हाफ़िज़ हकीम महम्मद इसमाइल ने भी निकाला था। फिर उस के बहुत दिनों पिछे वहीं (कड़े) से दो और मासिक पत्र 'अल-एहसान' और 'हमदर्द' के नाम से निकले थे। कहते हैं, सक आयमा से शेंद्र नसीरहीन के लड़कों ने भी एक पत्र निकाला था, परंद्र उस का कुछ ठीक पता नहीं लगा।

यह तो हुआ यहां के पुराने उदू पत्रों का इतिहास । इधर विशेष कर असहयोगआदोलन के समय से अनेक छोटे-मोटे पत्र निकले, परंदु उन की आयु बहुत कम रही ।
इन में सब से अधिक प्रसिद्ध 'स्वराज्य' या, जिस को सन् १६०७ के लगभग कुछ पंजावियों
ने यहां आ कर निकाला था । उन के कई संपादक जल्दी-जल्दी जेल गए । अंत में प्रेस
ज़ब्त हो जाने से पत्र बंद हो गया । अब इस समय 'कश्शाफ़' और 'आल-अज़ीज़' के
नाम से दो साप्ताहिक ३-४ वर्ष से निकल रहे हैं, जिन का उद्देश्य मुसलमानों के पद्य का
समर्थन करना है।

मासिक पत्रों में जो कुछ दिनों चल कर बंद हो गए 'ब्रादीब' विशेषतया उक्केखनीय है, जो सन १९११ के लगभग बड़े सज-धज के साथ इंडियन प्रेस से निकला था। उस के बहुत पीछे यहां के सुप्रसिद्ध किंव सैयद श्राकबर हुसैन के स्मारक में एक छोटा सा पत्र 'ब्राकबर' के नाम से निकला जो और भी जल्दी बंद हो गया।

ऋन्य पत्रों में 'चाँद' का उर्दू संस्करणा पढ़ने योग्य था, जो १६३० में सुंशी कन्हैयालाल एम० ए० एल-एल बी० के संपादन में केवल साल मर निकल कर बंद हो गया। सन् १६३१ से इंडियन प्रेस ने उर्दू में एक पत्रिका 'क्यों की दुनिया' के नाम से निकालमा आरंभ किया है। इसी साल से हिंदुस्तानी एकेडेमी का 'हिंदुस्तानी' नामक तिमाही रिसाला प्रकाशित होने लगा है। इस के संपादक उर्दू के प्रसिद्ध कवि मौलधी असग्रर हुसैन 'असग्रर' हैं।

इस समय सब मिल कर उर्दू के १०-१२ पत्र प्रयाग से निकलते हैं, जिन में से कुछ, की चर्चा ऊपर की गई है। शोष इतने साधारण हैं कि उन के विषय में कुछ, लिखने की आवश्यकता नहीं है।

युक्त प्रांत में सामयिक पत्रों की संख्या की दृष्टि से प्रयाग का दूसरा नंबर है। लखनऊ में कुछ थोड़े से पत्र यहां की अपेक्षा अधिक निकलते हैं. परंतु यह निर्विवाद है कि प्रसिद्ध तथा उपयोगी पत्रों के प्रकाशन का मुख्य केंद्र प्रयाग ही है।

श्चाव इस पाठकों की जानकारी के लिए यहां के १० वर्षों के पत्रों का संख्या-सूचक एक रेखा-चित्र श्चामले पृष्ठ पर दे कर इस प्रकरण का समाप्त करते हैं।

इस प्रसंग में यह बात उक्कोलनीय है कि प्रयाग के कतिपय पत्रों के संवालन में इंडियन प्रेस के स्वामी स्वर्गीय बाबू चिंतामिश बोब का किसी न किसी रूप में विशेष हाथ रहा है। यह सभी जानते हैं कि सरस्वती का संचालन बिना कमला के सहयोग के कठिन है। बोष महाशय उचकोटि के साहित्य-प्रकाशन के बड़े अनुरागी थे। अतः साहित्यिकों के प्रोत्साहन के लिए, जहां तक आर्थिक सहायता का संबंध था, वह बड़ी उदारता का परिचय देते थे। अथवा मोटे हिसाब से यह समक्त लीजिए कि लखनऊ में जो काम मुंशी नवल किशोर जी ने किया था, वही काम प्रयाग में चिंतामिश बाबू का था।

## (२) साहित्यक-संस्थाएं

## (क) पुस्तकालय

यहां का सब से पुराना पुस्तकालय 'पब्लिक लायबेरी' है. जिस का बास्तविक नाम है 'थानंहिल ऐंड माएन मेमोरियल' । थानंहिल साहब यहां पहले किमश्नर और फिर बोर्ड आफ़ रेवन्यू के मेंबर हो गए थे। माएन साहब पहले बांदा के कलेक्टर थे। सन् १८५७ के ग्रदर में शांति स्थापित करने के लिए प्रयाग में नियुक्त हुए। फिर पीछे यहीं के किमश्नर हो गए। इन से और थानंहिल साहब से बड़ी मैत्री थी। इसीलिए इस संस्था को इन दोनों मित्रों का संयुक्त नाम दिया गया है।

इस पुस्तकालय का स्त्रपात सन् १८६४ में चायम लाइन में तत्कालीन गवर्नमेंट प्रेस के मवन के एक कोने में हुआ या और उसी के साथ एक छोटा सा अजायबार भी खोला गया था। उक्त प्रेस के सुप्रेंटेंडेंट ही उस के अध्यक्ष थे। सन् १८७० में यह पुस्तकालय यहां से उठ कर कर्नलगंज के थाने के पीछे गिरजे के सामने आया। सन् १८६४ में थानेहिल साइन का देहांत हो गया। मिस्टर माएन उस समय कमिश्नर थे। उन्हों ने तत्कालीन लेफिटनेंट-गवर्नर सर विलियम म्योर से वर्तमान मवन की आधार-शिला

रलवाई और धन संबद्द करने लगे। परंतु सन् १८७२ तक भवन तैयार नहीं हुआ था कि इतने में माएन साइव भी मर गए, फिर इस के लिए उद्योग होने लगा। श्रंत में १ लाख ६० हज़ार की लागत से वर्तमान भवन बन कर तैयार हुआ, जिस में सन् १८७६ में चर्च रोड से यह पुस्तकालय उठकर आ गया। आजायवपर में कुछ उन्नति न हुई। इस लिए सन् १८६३ में वह बंद कर दिया गया और जो कुछ थोड़ी-बहुत वस्तुएं थीं, वे लखनऊ मेज दी गई। इस पुस्तकालय में इस समय लग भग ५० इज़ार के पुस्तकों हैं, तथा ४० के लगभग समाचार-एक आते हैं जिन में अधिकांश अंग्रेज़ी के हैं।

वृत्तरा उद्वोलनीय पुस्तकालय 'भारतीभवन' है, जिस को १५ दिसम्बर १८८६ को स्वर्गीय लाला अजमोहन लाल जी ने खोला था। लाला जी बड़े विद्यानुरागी थे। उन को बचपन ही से हिंदी पुस्तकों के पढ़ने का व्यसन-सा था। इस लिए उन्हों ने स्रपने पढ़ने के लिए धीरे-भीरे बहुत सी पुस्तकों मोल ले कर जमा कर रक्खी थीं । उन के कोई संतान न यी । क्रंत में स्वयम् अपनी इच्छा तथा पंडित जयगोविंद मालवीय, पंडित मदनमोहन मालवीय, पंडित बालकृष्ण भट्ट तथा राथबहातुर बाबू लालबिहारी इत्यादि की अनुमति से उन्हों ने यह पुस्तकालय सर्वसाधारण के लिए खोल दिया। उन्हों ने कुल अपनी पैतृक संपत्ति जिस की कुल मालियत ४०३ हज़ार चपए से जपर थी, नियमानुसार दानपत्र लिख कर इस पुस्तका-लय के निमित्त अर्पण कर दी फिर उन के अनेक इष्टिमित्रों ने भी अपनी-अपनी निजी पुस्तकें इस प्रतकालय के भेट कर दी, जिन में से पंडित जयगोविंद मालवीय की बहुत सी बहुमूल्य **एंस्कृत की इस्तलिखित पुस्तकें हैं।** खेद है कि सन् १६०८ में लाला जी का केवल २६ वर्ष की अवस्था में शरीरांत हो गया, परंतु उन के यश और कीर्ति की ध्वजा अवतक लहरा रही है। पहले यह पुस्तकालय उन के निजी बैठक में था। सन् १६१२ में लगभग २२३ इज़ार रुपए की लागत से उस का बर्तमान भवन बन कर तैयार हुआ और तब यह संग्रह वहां से उढ कर इस में चला आया। इस समय इस में १२ हज़ार के लगभग पुस्तकें हैं, जिन में हिंदी की अधिक हैं और ७० के लगभग हिंदी, अंग्रेज़ी तथा उर्दू के सामयिक पत्र आते हैं।

तीसरा उक्केलनीय पुस्तकालय 'विद्यासंडल' है, जिस का अपना भवन रामवारा में है। इस की स्थापना सन् १९१६ में कायस्य पाठशाला के कुछ विद्यार्थियों ने की थी जिन में बाबू कामताप्रसाद जी का नाम विशेषतया उक्केलनीय है। इस में ४ इज़ार के लगभग पुस्तकें होंगी, जिस में संपूर्ण यजुर्वेद की एक प्रति इस्त-लिखित है। कोई ३० समाचार-पत्र आते हैं। इस पुस्तकालय को विशेष सहायता राय बहादुर लाला सीताराम जी से मिली है।

इस संस्था के कार्यकर्ताओं ने सन् १६३४ से समस्त भार के समाचार-पत्रों की साल में एक प्रदर्शिनी आरंभ की है, जो अपने ढंग की एक नवीन वस्तु है।

इस मंडल की बोर से एक मासिक पत्रिका भी 'विद्या' के नाम से प्रकाशित डोती है।

इन पुस्तकालयों के ऋतिरिक्त नगर के ऋनेक महल्लों में बहुत से छोटे-छोटे पुस्त-कालय तथा वाचनालय खुल गए हैं, जिन की संख्या ३० के लगमग होगी।

## (स) अन्य संस्वाएं

(१) त्रिज्ञान-परिषद्

यह संस्था सन् १६१४ में निम्न-लिखित सञ्जनों के उद्योग से स्थापित हुई थी।

महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ का

डाक्टर सर सुंदरलाल

प्रोक्षंसर रामदास गौड़

, शालिप्राम भागंव

.. एस० सी० देव

,, डी॰ एन॰ पाल

भी शिवप्रसाद जी सेकेटरी बोर्ड ग्रव रेवन्यू

इस का उद्देश्य देशी भाषा में वैज्ञानिक साहित्य का प्रकाशन करना है। अब तक इस संस्था ने लगभग २५ ऐसी पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिन में से मुख्य-मुख्य ये हैं:— 'समीकरण-मीमांसा', 'सूर्यसिद्धांत का वैज्ञानिक भाष्य,' 'मनोरंजक रसायन', 'मनुष्य का आहार' तथा 'विशुत्-शास्त्र' इत्यादि। इस संस्था की ओर से अप्रैल १६१५ से एक मासिक पत्र 'विज्ञान' के नाम से प्रकाशित होता है। इस के सब से पहले सभापित डाक्टर तर सुंदरलाल जी हुए थे। कभी-कभी इस संस्था की ओर से वैज्ञानिक विषयों पर विशेषशों द्वारा देशी भाषा में व्याख्यान भी दिलाए जाते हैं।

#### (२) हिंदी-साहित्य-सम्मेलन

यह संस्था सन् १६१० में हिंदी-साहित्य की उन्नति तथा उस के प्रचार के उद्देश्य से स्थापित हुई है। इस का पहला ऋषिवेद्यान काशी में पंडित सदनमोहन मालवीय जी के सभापतित्व में हुआ था। आरंभ से ही पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने इस की बहुत सेवा की है।

सम्मेलन ने हिंदी की अनेक उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित की हैं और मद्रास, बंगाल, आसाम तथा पंजाब में वह हिंदी का प्रचार कर रहा है। सन् १६१८ में सम्मेलन ने एक विद्यापिठ प्रयाग में खोला था, जिस का उद्देश्य हिंदी द्वारा विविध विद्याओं की शिक्षा देना था। परंतु कुछ दिनों चल कर वह संस्था वंद हो गई। अब सन् १६२३ से एक विद्यापीठ यमुना के उस पार रहा घाट के सामने फिर खोला गया है, जिस में कृषि-विद्या की क्रियात्मक-शिक्षा की आयोजना की गई है तथा प्रयमा, मध्यमा और उत्तमा की परीक्षा के लिए हिंदी द्वारा पढ़ाई होती है। मध्यमा और उत्तमा में उत्तीर्था विद्यार्थियों को 'विद्यारद' और 'साहित्यरक' की भी कमशः उपाधियां दी जाती हैं। इस के आतिरिक्त मुनीमी और अरायज नवीसी की भी परीक्षाएं लेकर प्रमाया-पत्र दिए जाते हैं। प्रति वर्ष हिंदी में किसी निर्धारित विषय पर वर्षें। सम रचना के लिए 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक' के नाम से लेखक को १२०००) इ० सम्मेलन की ओर से मेंट किया जाता है। इस रुपए का मूल-धन कलकत्ता के रईस भी गोकुलचंद जी मैं दिया है। इस के अतिरिक्त कई प्रकार के पदक हैं, जो विश्वेष योग्यता से उत्तीर्था विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। सम्मेलन कई वक्षा से एक साहित्यक संप्रहालम के स्थापित करने का प्रयक्त कर रहा है वो कार्य-कर में सीन ही परिवास होनेवाला है।

## (३) हिंदुस्तानी एकेंडमी

यह एक सरकारी संस्था है, जो सन् १६२७ से प्रयाग में स्थापित हुई है। इस के खोलने का भेय तत्कालीन शिद्धा-सचिव भी राय राजेश्वर बली महोदय को है। इस संस्था के उद्देश्य इस प्रकार दिए गए हैं।

'हिंदुस्तानी एकेडेमी का उद्देश्य हिंदी श्रीर उर्दू साहित्य की रज्ञा, वृद्धि तथा उन्नित करना है। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह (क) मिन्न-मिन्न विषयों की उच्च कोटि की पुस्तकों पर पुरस्कार देगी। (ख) पारिश्रमिक देकर या श्रन्यथा दूसरी भाषाश्रों के प्रयों के श्रन्याद प्रकाशित करेगी। (ग) विश्वविद्यालयों या श्रन्य साहित्यिक संस्थाश्रों को रुपए की सहायता देकर मौलिक साहित्य या श्रनुवादों को प्रकाशित करने के लिए उत्साहित करेगी। (घ) प्रसिद्ध लेखकों श्रीर विद्वानों को एकेडेमी का क्रेली चुनेगी। (ङ) एकेडेमी के उपकारकों को सम्मानित क्रेली चुनेगी। (च) एक पुस्तकालय की स्थापना श्रीर उस का संचालन करेगी। (छ) प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यानों का प्रवंध करेगी। (ज) उपर कहे हुए उद्देश्य की सिद्धि के लिए श्रीर जो-जो उपाय श्रावश्यक होंगे उन्हें व्यवहार में लाएगी।

इस संस्था की स्रोर से अब तक हिंदी-उर्दू के पचास के लगभग मूल्यवान् ग्रंथ मकाशित हो चुके हैं, जो श्रिधिकांश विशेषशों के लिखे हुए हैं। मकाशन का यह क्रम जारी है। श्रव दोनों भाषाश्रों में सुलभ पुस्तकमालाश्रो के निकालने की भी श्रायोजना हो रही है।

(४) यूनीवर्सिटी की साहित्यिक संस्थापं

यूनीवर्सिटी में साहित्यक चर्चा के लिये 'ऋोंरियंटल सोसाइटी', 'उर्दू एसोसीयेशन', 'हिंदी-परिषद्' इत्यादि नामों से प्रत्येक विभाग में एक संस्था स्थापित है, जिन में वहा के शिक्षक तथा विद्यार्थींगण समय-समय पर निवंध लिख कर सुनाया करते हैं।

#### (५) हिंदी तंसक-संघ

इस नाम की एक संस्था सन् १६३५ से भी सत्यजीयन वर्मा एम० ए॰ के उद्योग से स्थापित हुई है, जिस का उद्देश्य है (१) वर्तमान तथा सामयिक साहित्य की श्रीवृद्धि तथा उस की प्रगति का संचालन, (२) हिंदी साहित्य-सेवियों तथा लेखकों के हित की रज्ञा. उन का उचित सम्मान करना तथा उन्हें सहायता पहुँचाना (३) हिंदी साहित्य-सेवियों में भ्रातृभाव तथा परस्पर सहयोग का भाव उत्पन्न करना (४) हिंदी लेखकों को अपनी कला के सीखने तथा उन्हें अपने व्यवसाय में कुशलता और सफलता प्राप्त करने में सब प्रकार की सहायता पहुँचाना। (५) हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी पाठक तथा शिक्षित समुदाय के हित तथा देश और जाति की हित-कामना करते हुए, ऐसे प्रयक्त करना, जिन से उन्हें लेखन-कला द्वारा लाभ पहुँच सके। इस संस्था की श्रोर से 'लेखक' नाम से एक मासिक पत्र भी प्रकारित होता है।

#### (६) चन्य स्फूट संस्थाएं

प्रयाग में इधर कोई १५-१६ वर्षों से मशायरों और ४-५ वर्षों से कवि-सम्मेलनों की नवयुवकों में बढ़ी धूम रहती है। इस उद्देश्य के लिए यहां अनेक छोटी-छोटी संस्थाएं खुल गई हैं, जैसे 'रिसक्तंडल' 'आनंदमंडल' 'साहित्यगोष्ठी' तथा 'सुकविसमाज' इत्यादि।

# चोथा ऋध्याय

# कृषि तथा भूमिकर आदि के संबंध में

## (१) जमीदार

कहा जाता है कि इस ज़िले में जमुनापार श्रीर गंगापार में पहले मरों की ज़र्मीदारी थी। उन के एक बड़े क़िले का खंडहर परगना ख़ैरागढ़ के खारा गाँव में टोंस के पूर्वीय किनारे पर श्रव तक मौजूद है। कहते हैं, माँडा के राजा साहब के पूर्वजों ने इन्हीं लोगों से इस परगने की ज़र्मीदारी श्रपने श्राधीन की थी।

भरों के दो किलों के डीह गंगापार तहसील हैंडिया में भी पाए जाते हैं। एक महटी-कर और दूसरा साथर में है। इन किलों में कभी-कभी पुराने सिक्के भी मिलते हैं, परंतु जीनपुर के मुसलमान बादशाहों के समय से पहले के नहीं प्राप्त हुए हैं।

मिस्टर मांटगोमरी साहब ने सन् १८३६ में इस ज़िले का बंदोबस्त किया था। उस समय उन्हें यहां भरों के तीन पुराने बराने लैरागढ़ में मिले थे, परंतु ऋब उन में से किसी का पता नहीं है। गहरवारों और दूसरे राजपूतों ने ऋगकर यहां से भरों का निकाल दिया और ऋपनी ज़र्मीदारी स्थापित कर ली। उन के पीछे भूमिहारे ऋगए और वे भी यहां जम गए।

श्रकवर के समय के ज़र्मीदारों का परगनेवार व्यौरा पूवार्थ में दिया गया है। इस से विदित होता है कि उस समय केवल परगना नवावगंज में मुसलमानों की कुछ ज़र्मीदारी थी, जिन के वंशज इस समय मिडारा में रहते हैं। दूसरा घराना परगना सोराम में मऊ- आयमा में है, जो शेख़ नसीहदीन के घराने के नाम से प्रसिद्ध है। पहले ये लोग तालुक़ा अन्दालपुर के बहुत बड़े ज़र्मीदार ये। ३२०००) सालाना मालगुज़ारी देते थे, परंतु अब विक-विका कर योड़ी सी ज़र्मीदारी इन के पास रह गई है। नवावगंजवाले और ये लोग बतलाते हैं कि जब तेरहवीं शताब्दी के अंत में कड़े में जलालुदीन ज़िलजी सुवेदार या

तब ये यहां झाए थे। यही इस ज़िले के पुराने मुसलमान ज़र्मीदार मालूम होते हैं। पीछे शेख़ों और सैयदों ने परगना चायल से ब्राह्मणों का निकाल दिया। इसी प्रकार करारी और कहा से फ़र्कख़िस्पर के समय में जब अच्छुला खां यहां का स्वेदार या, सैयदों द्वारा राजपूत ज़र्मीदार निकाले गए; और उन लोगों ने परगना अधरवन में अपनी ज़र्मीदारी क़ायम की। पढान सकहवीं शताब्दी के पूर्वार्थ में यहां आकर दिरयाबाद में बसे, जब शायस्ता खां यहां का नाजिम था। उसी समय से धरगना अरैल के ब्राह्मणों की ज़र्मीदारी इन के हाथ लगी।

सन् १८२१ में भ्राँगरेज़ी सरकार ने एक स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया, जिस ने जाँच के पश्चात् कुछ पुराने जमींदारों को उन की जायदाद पर फिर कब्जा करा दिया।

पीखे सन् १६०३ में बुंदेलखंड की ज़मीदारी के लिए दो कानून पास हुए, जिन में से एक के अनुसार कृषक जातियों की जो जायदादें रेइन थीं, उन का ऋ या चुकाने का सरकार ने बंदोबस्त कर के, उन की ज़मींदारी पर फिर उन को कृष्णा दिला दिया, और मिषण्य की रहा के लिए दूसरे कानून से यह प्रतिबंध लगा दिया गया, कि कोई कृषक जातिवाला अपनी जायदाद को ऋकृषक जातिवाले के हाथ बिना कलक्टर की मंज़्री के न तो बेच सकता है और न रेइन रख सकता है।

इस ज़िले में जमुनापार के तीनों परगने बुंदेलखंड में गिने जाते हैं। इस लिए उन्हीं में के क़ातून लागू हैं।

इस समय यहां निम्न प्रकार के ज्मीदार हैं।

- (१) तालुक्दार
- (२) जमीदार
- (३) माफीदार
- (Y) मालगुज़ारी के **इक्**दार
- (५) संकल्पदार
- (६) नानकारदार
- (७) मालिकानादार
- (二) स्थायी मालगुजारी के जमींदार

तालुक्दार उन बड़े ज्मींदारों को कहते हैं, जिन के वंश में जो सब से ज्येष्ठ होता है, केवल उसी के नाम रियासत होती है। बाक़ी इन के घराने के लोग गुज़ारा के लिए जागीर पाते हैं। इस प्रकार के तालुक़े इस ज़िले में माँडा, डैया श्रीर बारा हैं, जिन में सब से बड़ी माँडा की रियासत है। ज़मींदारों में सब से बड़ी रियासत फूलपूर की श्रीमती गोमती बीबी की है।

<sup>े</sup> पुष्ट व । सन् १६०६ तथा पुष्ट व । २ सन् १६०३

<sup>े</sup> कतिन, माझवा, कुर्मी, भूमिशार, कहीर, काकी, माखो, मुराब, शकरिया, खोव कौर मुससमान-रावपूत, वे कुचक वातियां मानी गई हैं।

चीय प्रकार के ऋषिकारी यहां केवल महाराजा जयपुर हैं, जिन को शहर में राजापुर और कटरा के निकट फ़तेहपुर-विद्धुका की मालगुजारी जमींदारों से मिलती है। यह ऋषिकार उन को औरंगज़ेव के समय से प्राप्त है।

संकल्पदार ने हैं, जिन को ज़मींदारों ने कुछ भूमि पुरायार्थ दी थी। इन लोगों को आपनी भूमि पर नही अधिकार प्राप्त है, जो ज़मींदारों को है। ये संकल्प पहले केवल बाझयों को मिली थी और अब भी अधिकांश उन्हों के पास हैं। परंतु उन में अब कुछ अन्य जाति-बालों के भी हाथ विक गई है।

नानकारदार भी एक प्रकार के माफ़ीदार होते हैं।

सातवें मालिकानदार उन को कहते हैं, जिन की पहले किसी गाँव में ज्मींदारी थी, परंतु पीछे कुप्रवध अथवा किसी अन्य कारण से वे सरकार को मालगुज़ारी नहीं दे सके ! इसी लिए उन के गाँव का बंदोवस्त दूसरे लोगों के साथ कर दिया गया ! फिर भी यह समक्त कर कि वह उन की पैतृक संपत्ति थी, कुछ हक उन का भी नए ज़मींदारों से बँधवा दिया गया है । यही हक 'मालिकाना' कहलाता हैं, जो मालगुज़ारी के साथ नए ज़मीदारों से बस्ल किया जाता है और फिर पीछे सरकार द्वारा पुराने ज़मींदारों को दोनों फस्ल में सरकारी ख़ज़ाने से नकद मिल जाता है ।

पहले इस का दर बंदोबस्त महकमे के ऋफ़सर मिस्टर मांटगोमरी ने मालगुजारी पर १८) सैकड़ा लगाया था, पर पीछे सन् १८७७ से वह घट कर १०) सैकड़ा रह गया है।

इस ज़िले में इस प्रकार के मालिकानादार केवल जमुनापार में अब माँडा और डैया के राजा हैं। पहले बारा के राजा भी थे, परंदु उन का मालिकाना विक कर अब लाला मनो-हरदास के घराने में चला आया है।

श्राठवें प्रकार में केवल एक ही उदाहरण उक्तेखनीय है और वह परगना चायल का एक गाँव शेख़पुर-रस्लपुर है, जिस का बंदोबस्त एक हज़ार बपया सालाना पर लाला दुर्गा- प्रसाद के साथ सन् १८६३ में सदैव के लिए करार दिया गया है। उन्हों ने ग्रदर में सरकार को सहायता दी थी। उसी के उपलक्ष्य में यह विशेष रियायत उन के साथ की गई है, परंदु उन के श्रसामियों को वह श्रिषकार नहीं प्राप्त है, जो स्थायी बंदोबस्त के श्रन्य ज़िलों में किसानों को है।

पाठकों की जानकारी के लिए एक अलग नक्से द्वारा ऐसा क्योरा दिया जाता है, जिस से यह विदित होगा कि इस ज़िले में किस-किस जाति के ज़र्मीदारों के पास कितनी भूमि पहले थी और कितनी अब है। इस में प्रत्येक खंड के कुल खेत्रफल पर सैकड़ा पीके एकड़ में दिसाब निकाला गया है।

|     | ·t       |
|-----|----------|
|     |          |
|     | E        |
|     | Ľ,       |
|     | Œ        |
|     | 他        |
|     | Ξ.       |
|     | ě        |
|     | 1        |
|     | . New    |
|     | 뿔        |
|     | -        |
|     | 71       |
|     | jā.      |
|     | Ε,       |
|     |          |
|     | 1        |
|     |          |
|     | 杂        |
|     | -        |
|     | 10       |
|     | ¢        |
|     |          |
|     | <b>~</b> |
|     |          |
|     | _        |
| •   |          |
|     | =        |
|     | 7        |
| '   | Έ        |
|     | 15       |
|     | Ø        |
| - ( | 1        |
|     | 1        |
|     | -        |
| •   | _        |
| - 4 | TE       |
|     | P        |
|     | 16       |
|     | =        |
|     | Ę.       |
|     | <b>E</b> |
|     |          |
|     |          |
|     |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meldie       | :                                                     | <u>:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| सरकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ऋकार्        |                                                       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 3                                   |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PIRTS        | :                                                     | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 . 28 II                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वस्थाताः     | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | #<br>*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sippois      | 64.8                                                  | 14.00<br>25.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00<br>20.00 | 2                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nin(k        |                                                       | 5 b. • 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | affeldie     | 2.5                                                   | ٠<br>١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Mellein    | 20<br>20<br>20<br>20                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , re<br>, re                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | plafe        | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alblia@m     | 1 · L                                                 | es,<br>is,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i                                     |
| , Æ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alatula      | 7.3                                                   | . j. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.5                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pinip        | •                                                     | 100°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अधानमृक्     | 15.45.25<br>25.25<br>25.45.25<br>25.45.25<br>25.45.25 | 6.12<br>6.12<br>6.12<br>6.12<br>6.12<br>6.12<br>6.12<br>6.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                     |
| THE STATE OF THE S | 517/mis      | 7.22                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. cu                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pinte        | 9 6                                                   | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.1v 29.cm                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maldie       | ir<br>ir                                              | 3. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ÷                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | yipyteje     | 18.44                                                 | 3.0.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34.80                                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | piwip        |                                                       | ir<br>a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वारीयादार    | ,                                                     | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i                                     |
| सुस्बमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | şiblieje     | 37                                                    | - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | माम <i>ि</i> |                                                       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 . O. E.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E.           | 3240€ 85.08 \$ £. (E. 8                               | 3500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19. %? E                              |

पराना झरैल में सुसलमानों और कुछ चत्रियों की अमोरारी वैश्यों के हाथ में गई है। शंष परनानों (बारा और लैरागढ़) में कोई ऐसा विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। (२) उस् १८४० और १८०६ के जो अन्य जरार वैष्यों के दिए गए हैं उन में अगरवाले, केउरवानी, भागंव और खत्री समितित हैं, परंतु सन् १६११ (१) जमुनापार के इधर ऐसे नक्खें नहीं बने, इस लिए पिछले ही बंदोबस्त (१८७६ ई०) तक के झंक दिए गए हैं। जहां तक झनुमान किया जाता है वहां भी के झंक में कलवार भी मिला दिए गए हैं, जो पहले बंदोबस्त में 'अन्य' कर के दिखाए गए थे।

इलाक़े हैं, जिन की चर्चा इसी प्रकरण में आयो आयगी। इसी लिए सन् १८०६ के पश्चात् गंगापार में लगभग उतनी ही आझणों की अमीदारी कम हो गई है। (४) जमुना पार में सन् १८४० के पश्चात् मुसलमानों की जमींदारी झिषक बढ़ गई है। इस का कारण यह है कि परगना खैरागढ़ में झबध का मुज्युक्तर (३) दीखान में सरकारी ज़मीदारी नह है जो गदर में शहर के पास नागियों की ज़ब्त हुई मी और गंगापार में होलागढ़ और खरगापुर के भूमिहारों के

हुसैन खां नामक एक कंगोह राजा साहेन माँडा के इलाके में प्रवंध करता था। पीछे उस ने किसी चालवाज़ी से कुल पराने में थोड़ा-थोड़ा हिस्सा माँडा राज्य का ऋपने नाम ख़रीद लिया, परंतु अब उस के वंशजों के पास बहुत ही थोड़ा हिस्सा रह गया है जो सिरसा के पास उपरींडा में है । इस ज़िले में सरकार की भी पर्याप्त ज़मींदारी है। कुछ तो शहर से मिले हुए गाँव है, जो ग्रद में ज़न्त हुए थे। इन में से कुछ म्यूनीक्षिपिलिटी को दे दिए गए हैं। बाक़ी में सरकार का सीधा प्रवच है। सब से बड़ा इलाक़ा तहसील सोराम में है। वहां भूमिहारों के दो बड़े तालुके होलागढ़ और खरगापुर के नाम से थे। इन रियासतों की श्रांतिम ज़मींदार विधवा खियां थीं, जिन के कोई संतान न थी। होलागढ़ की रूपकुँविर का सन् १८७६ में और खरगापुर की गेंदकुँविर का सन् १८८७ में देहांत हो गया। तब से उन के इलाक़ों पर सरकारी कुन्ज़ा है। पीछे कुछ लोगों ने वारिस बन कर दावा किया और सन् १८६२ के निकट हाईकोर्ट तक मुकदमा लड़ा। श्रांत में वे लोग हार गए और तब से इन तालुकों पर स्थायी रूप से सरकार का ज़मींदाराना श्राधकार हो गया है।

इसी प्रकरण में हम यह भी बता देना चाहते हैं कि सन् १२८२ फ़सली के बंदोबस्त से जिसको ५० वर्ष से ऊपर हुए, ज़मींदारी का दाम बहुत बढ़ गया है। पहले ज़मींदारी का मूल्य मालगुज़ारी का द गुना होता था, पर अब ३३ गुना तक पहुँच गया है। मामूली दर चार आना सैकड़ा है. अर्थात् चार आना महीना अथवा ३) साल जिस का मुनाफ़ा हो वह जायदाद १००) की समभी जाती है। दोआवा और गंगापार की ज़मीन सब से अधिक महिंगी है। शहर में दूसरा माव है। ५००) से लेकर ७००) बीचे तक खेतों की ज़मीन विकती है। परंतु अब आर्थिक संकट के कारण लगान न बस्ल होने से ज़मींदारी का दर गिर रहा है। इस ज़िले में ज़मींदारी का विभाग आना पाई पर है, अर्थात् एक गाँव या महाल (उपगाँव) १६ आने का माना जाता है। यदि कोई आपे का हिस्सेदार है तो वह प्र आने का मालिक कहा जाता है। पाइयों की कसर हर तहसील में एक तरह की नहीं है, किंतु उन की संज्ञा और परिमाण में कुछ-कुछ मेद है, जिस का म्यौरा नीचे दिया जाता है।

| नाम<br>तहसीख | <b>बिराध्</b> मंग्रनपुर | क्चपुर-सोगम<br>इँडिया (परगना)<br>बान | करकुना (परगमा<br>भरैज)-चावज | मेजा                         |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| परिमाय       |                         | १२ टूंब=१ जी<br>६ जी=१किसीत          |                             |                              |
|              | २० किरांत = १पाई        | २० किरांत = १पाई                     | -                           |                              |
|              |                         |                                      |                             | ६ वंत=१ कौदी<br>६३ कौदी=१पाई |
|              |                         |                                      |                             |                              |

### (२) मालगुजारी

श्रकवर के समय में सरकार एलाहाबाद की मालगुज़ारी ७,२०,५४६ कपए थी। जब श्राँगरेज़ों का श्रिकार हुन्ना तो वहाँ के ५ वर्ष का माध्यम १५,५८,०७२ कपया था। उस समय मालगुज़ारी बसूल करने के लिए मुस्ताजरी श्रार्थात् ठेके का रिवाज था। ठेकेदारों को उन के लिए पहें दिए जाते थे।

झँगरेज़ी राज्य में यहां का सब से पहला बंदोबस्त सन् १८०२ में नीलाम द्वारा हुआ। फितहपुर के नवाब बाइन्द्रझली, आनापुर के बाबू देवकीनंदन सिंह और बनारस के महा-राजा ने ठेका ले कर तहसीलदारों की समानत की। उस समय तहसीलदार इन्हीं युस्ताजरों की मरज़ी से कलेक्टर के हुक्म से मुझर्र होते थे। इस प्रवंध से तीन वर्ष के भीतर पौने झट्टाइस लाख ताल के हिसाब से मालगुज़ारी वस्तल हुई, परंतु बहुत से पुराने लोगों की ज़मींदारी बाझी पड़ जाने के कारण नीलाम हो गई, जिस को इन्हों मुस्ताजरों ने ख़रीद लिया। इस प्रकार इस ज़िले की बहुत सी समींदारी बनारस के महाराजा और आनापुर वालों के हाथ में चली गई, जो झब तक उन के ऋषिकार में है।

दूषरा बंदोबस्त सन् १८०५ में प्रायः उसी पुरानी जमा पर हुन्ना । फिर भी ज़िले का के मुस्ताजरों के हाथ में रहा । इस बंदोबस्त से मुस्ताजरों का संबंध तहसीलदारों से टूट गया और ज़मींदार सीधे कलेक्टर को मालगुज़ारी देने लगे । अब की जमा २४ लाख से कुछ अपर थी, परंतु सब बस्ल नहीं हुई ।

तीतरा बंदोबस्त सन् १८०८ में हुआ। उस समय से अब तक के अंक यहां दिए गए हैं।

| १६९१ से १६-<br>४३ तक के बिष्                                    | 8,06,650                            | 4,83,938                   | 2,02,048                   | 1,10,400          | 2,48,685             | 4,41,448                   |                           |                   |                                              | 24.65.235 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
|                                                                 | *                                   | **                         |                            | **                | *                    | -                          | iau.                      |                   |                                              |           |
| 1614-16<br>( ogs + ss<br>4 for )                                | 1,44,404                            | 839,68,                    | 2,40,234                   | 8, 20, 820        | 2,25,249             | 1,41,461                   | Mai                       | in 6              | 416                                          | 20.64.86  |
| 1831-12 🛊                                                       |                                     | <u> </u>                   | वर्धि                      | é                 | <b>b</b>             |                            | 2,43,622                  | 13,04,303         | 4,84,548                                     |           |
| * 1.14                                                          |                                     | Σ                          | in En                      | <b>\$ 6</b> 1     | ъ                    |                            | 3,88,984                  | 9,02,884          | 2,28,630                                     | 90        |
| जाम व्याचीक १ मन्द्र १ मार्थ १ १ मार्थ ५ १ १११ १ १६११ १६११ १६११ | 2,10,142                            | 4,02,340                   | 2,20,080                   | 1,04,044          | 1,00,114             | 1,22,812                   | 1,44,454                  | 1,10,440          | 2,20,230                                     | 100       |
| 5 T 2 4                                                         | 2,32,883                            | 1, 15, 281                 | 1,44,83.                   | 7,22,020          | 2,81,838             | 2,82,20,8                  | 7,15,82                   | 1,54,600          | 2,20,069                                     |           |
| 15.32 de                                                        | 1,00,00                             | 1,24,215                   | 889'62'6                   | 2,32,424 7,22,020 | R, 48, 48 8, 81, 418 | 268,85.                    | 3,00,5                    | 9,00,529 3,52,600 | 20 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 0     | 9         |
| n<br>n                                                          | quitinia 1,44,080 1,00,508 2,12,881 | 1,80,280 1,22,215 1,85,288 | 3,04,043 3,53,000 3,44,83. | 3,82,288          | 3,84,84.5            | 9,00,582 7,84,492 7,82,408 | 2,00,444 2,00,040 2,45,48 | 1,00,57           | E, 20, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 8 | 4 4       |
| गम वहसीक                                                        | इंडाइएकांड                          | सिराम्                     | 1.<br>18                   | मोराम             | 200                  |                            | -                         | E                 | में                                          | Ł         |

सन् १८१२ ई० के पश्चात् यहां के ऋषिकारियों ने इस ज़िले में भी स्यायी बंदी-बस्त करने का प्रस्ताव किया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रसुत्रों (बोर्ड अव् बाइरेक्टर्स) ने उन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। बहुत दिनों तक यह मामला खटाई में पड़ा रहा और बीच में थोड़े-थोड़े दिनों के लिए बंदीबस्त होते रहे। अंत में रेगुलेशन ६ सन् १८२३ ई० बना और उस के अनुसार पहले-पहल ३० वर्ष के लिए सन् १८३६ में बंदोबस्त हुआ, जो सन् १२४६ फ़सली के बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है।

पिछला बंदोबस्त जो केवल छः तहसीलों का हुआ है, उस की मालगुज़ारी का श्रंश, निकासी अर्थात् लगान पर ४८-४३ सैकड़ा है, परंतु पीछे फ़रल की ख़राबी और श्रज के सस्ता हो जाने से ज़िले भर की मालगुज़ारी में कुछ काट छाँट हुआ करती है, जो श्रमी स्थायी नहीं है।

#### (३) किसान

इस ज़िले में नए क्रान्न (एक्ट न• ३ सन् १६२६) के आनुसार अप पाँच तरह के काश्तकार हैं:—

- (क) मौरूसी या दख़ीलकार
- (ख) साक्रितुल-मिल्कियत
- (ग) कानूनी (हीनहयाती)
- (घ) शिकमी
- (ङ) माफीदार (बिना लगानी)

दोस्राबा श्रौर गंगापार के प्रत्येक परगना में किस जाति के किसान श्रधिक हैं, श्रौर फिर उन से कौन कौन कमश: कम हैं, इस का न्यौरा कमबद्ध नीचे लिखा जाता है।

चायल—मुसलमान, कुमीं, ब्राह्मण, श्रहीर, पासी, काछी, गहरिया, स्त्री, चमार । कड़ा — ब्राह्मण, मुसलमान, कुमीं, श्रहीर, काछी, पासी, स्त्री, लोघ, गहरिया, चमार । करारी—ब्राह्मण, कुमीं, श्रहीर, सुसलमान, पासी, लोघ, स्त्री, श्रह्मण, श्रहीर, सुसलमान, पासी। सोराम ~ कुमीं, ब्राह्मण, श्रहीर, मुसलमान, स्त्री, पासी। काछी, चमार। नवायांज—ब्राह्मण, श्रहीर, मुसलमान, श्रहीर, स्त्री, काछी, पासी। मिर्ज़ापुर चौहारी —ब्राह्मण, ग्रहीर, स्त्री, ग्रहीर, काछी, चमार। सिकंदरा—कुमीं, ब्राह्मण, श्रहीर, स्त्री, मुसलमान, पासी, काछी, केवट। स्त्री—कुमीं, ब्राह्मण, श्रहीर, स्त्री, पासी, मुसलमान, काछी। मह—ब्राह्मण, कुमीं, श्रहीर, स्त्री, पासी, मुसलमान, काछी। किवाई—ब्राह्मण, स्त्री, श्रहीर, केवट, काछी, पासी, चमार, कुमीं, मुसलमान।

जमुनापार का ऐसा न्यौरा तैयार नहीं हुआ। परंतु वहां भी ब्राह्मण् सब से ऋषिक श्रीर मुसलमान सब से कम होंगे।

इस ज़िले में ब्राह्मग्र, चुत्री और कायस्थ अपने हाथ से इल नहीं जोतते और खेती के संब काम करते हैं। इन की हलवाही का काम अधिकांश चमार करते हैं।

### (४) लगान और नजराना

सब से करती ज़मीन जमनापार के पहाड़ी स्थानों में है, जहां का लगान चार आना प्रति बीघा तक है और सब से अधिक महरगी गंगापार में, जहां लगान १२)-१३) प्रति बीघा तक है। शहर के लेतों का मान दूसरा है। यहां का किन्न्याना ५०-५५ कपया प्रति बीघा तक उठता है। लगान के अतिरिक्त अब नज़राना का भी खाज बढ़ता जाता है, जो गंगापार में अधिक है। इस का कोई दर नहीं है। जिस असामी से जितना अधिक कपया मिल सका नज़राने के नाम से ज़मींदार ले लेते हैं, परंतु नए कानून के बन जाने से अब ज़मींदारों को लेतों का बंदोबस्त करने का अवसर बहुत कम मिलने लगा है।

पुराने और नए बंदोक्स के समय के क्षगान के दर की वुलनात्मक संख्या नीचे दी जाती हैं। साथ ही उन् १६२६ का भी लगान लिखा गया है।

<sup>े</sup> एकः मं ० ६ सन् १४२६ ई० ।

| बास परगवा               |     | •    | ीसच      | दर एक एक         | सन्         | 187            | À  | विशेष स्वना |     |              |
|-------------------------|-----|------|----------|------------------|-------------|----------------|----|-------------|-----|--------------|
|                         | सन् | 1500 | है • में | सन्।             | 417         | ि में          |    |             |     |              |
|                         | ₹•  | था-  | पा•      | 4.               | <b>ध</b> ा० | पा •           | €0 | षा॰         | पा॰ |              |
| चायद                    |     | 9.5  | •        | *                | 18          | •              |    | 13          | •   | सर से श्रधिक |
| क्या                    |     | •    | •        | *                | 11          | •              | 4  | 5           | •   |              |
| करारी                   | 8   | •    | •        | *                | *           | •              |    | *           | •   | }            |
| सथरवव                   | 1   | 5    | •        | *                | *           | •              | 8  | 18          | 9   |              |
| स्रोराम                 | ¥   | 19   | •        | *                | 11          | •              | =  | 3,          | 0   |              |
| नवादगंब                 | *   | 1.   | ٠        | *                | 14          | •              | •  | 18          | ٠   |              |
| मिणाँपुर                |     | •    | •        | =                | •           | •              | 5  | 11          | •   |              |
| चौहारी<br>सिकंदरा       | *   | 4    | •        | *                | 11          | •              | 4  | 5           | •   | į            |
| यूंती                   | *   | *    | •        | *                | 14          | •              | •  | ¥           | •   |              |
| किवाई                   | *   | 1.   | •        | ( <b>s</b> ) { * | 11          | :}             |    | E           | •   |              |
| मद •••                  | ×   | 2    | •        | ( <b>a</b> )     | 10          | •}             | Ę  | Ę           | 9   | }            |
| धरेक                    | 8   | 11   | •        | (ग) %            | 11          | •              | •  | 1           | •   |              |
| बारा                    | 1   | Ł    | •        | (ग) ३            | ą           | •              | ą  | ,           | •   | [            |
| बैरागर टापा             |     | *    | •        | (গ) ছ            | 14          | • }            |    |             |     |              |
| (चौरासी)<br>बैरागर टापा | •   | 38   | •        | *                | •           |                | 2  |             | •   | सब से कम     |
| (बापर)<br>बैरानइ टापा   |     | 9 19 |          |                  | 1           |                |    | •           |     |              |
| (पाक)                   |     | ••   |          | •                | •           | <del>-</del> ) |    |             |     |              |

<sup>(</sup>क)(ख) ऊपर ऊँची जाति श्रीर नीचे नीची जातिवालों के लगान का दर दिया गया है।
(ग) ये श्रंक सन् १६०३ ई० के हैं, क्योंकि जमनापार का बंदोबस्त उस के पश्चात् श्रमी नहीं हुआ।

## सन् १३१९ फसली के बंदोबस्त के समय विविध जातियों के सगान का दर एक एकड़ पर

| माम ज          | ाति | गंगापार      | वं           | ो <b>काव</b> | गंगापार धीर<br>दोस्राच दोनीं | विशेष स्पना |  |
|----------------|-----|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------|--|
|                |     |              | देशत         | शहर          | का मिस कर<br>भीसत दर         |             |  |
|                |     | रूपया        | इवया         | च्या         | <b>क्</b> पवा                |             |  |
| नस्य           | ••• | 4.84         | 8.4.         | 4'41         | 5.25                         |             |  |
| <b>ग्रं</b> गी | ••• | 4.12         | 8.14         | 4.48         | स-३४                         |             |  |
| डायस्थ         | ••• | 8.05         | 8.54         | 30,30        | 9'54                         | सब से कम    |  |
| प्रद्वीर       |     | 4:44         | 4'40         | 12:02        | \$0.08                       |             |  |
| इंक्षी         | • • | <b>5'8</b>   | 6.60         | 12:44        | 11.50                        |             |  |
| वेद            | ••• | €.€8         | 8,50         | 11.81        | १०'द६                        |             |  |
| र्मी           | ••• | ६°⊏२         | 4.84         | 11'05        | 4.4.                         |             |  |
| दिया           | ••• | 0.30         | <b>૨</b> -६१ | \$0.82       | 11.84                        | सव से अधिक  |  |
| होध            | • • | ***          | ₹'0₹         | •••          | <b>६</b> ∙•३                 |             |  |
| मार            | ••• | €.05         | 4.8.8        | 18758        | 11.14                        |             |  |
| ासी            | ••• | <b>६</b> .60 | <b>4</b> *६1 | 15.20        | 10.55                        |             |  |
| भस्य           | ••• | €.≃≸         | <b>4.05</b>  | 18.81        | 10'58                        |             |  |
| , यसमाय        | ·   | 4.28         | 4.58         | 12'01        | 4.15                         |             |  |

परगना केवाई और मह में सन् १८७७ ई० से ब्राह्म खा, चतिय और कायस्यों के लगान में १५) से २५) सेकड़ा तक कमी कर दी गई है, इस लिए कि ये लोग खेती का कुल काम श्रापने हाथ से नहीं करते और इन की पैदाबार का कुछ भाग मज़दूरी में निकल जाता है।

सेद है कि जमुनापार के ऐसे शंक उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए ऊपर नहीं दिए

गए। ऋलक्ता तन् १८७७ ई० के बंदोबस्त की रिपोर्ट में जो म्यौरा इस को मिला है, उस के पाठकों की जानकारी के लिए इस नीचे देते हैं—

| नाम जाति |            |             |     | त्तगान | को द       | र की प | कड़  |              |    |  |
|----------|------------|-------------|-----|--------|------------|--------|------|--------------|----|--|
|          | ą          | ामान        | में | ग्रंग  | गपार मे    | ŧ      | জ    | जमुनापार में |    |  |
|          | <b>इ</b> ० | म्रा•       | पा॰ | ₹0     | भा० प      | По     | ₹o ! | म्रा॰ प      | Te |  |
| बाह्य य  | 3          | <b>\$</b> ¥ | •   | ¥      | १२         | •      | २    | 9            | 0  |  |
| चत्री    | Ŗ          | 2.5         | ٥   | ¥      | Ę          | •      | 8    | \$\$         | ٥  |  |
| कुमी     | ¥,         | •           | •   | Ę      | 5          | 0      | ?    | \$¥          | •  |  |
| कायस्य   | ₹          | £           | •   | ¥      | •          | •      | २    | १०           | •  |  |
| मुसलमान  | Y          | ¥           | •   | ¥      | <b>₹</b> ¥ | •      | ą    | ¥,           | ٥  |  |
| ग्रन्य   | ¥          | Ę           | 0   | Y,     | ११         | •      | ą    | •            | •  |  |

इधर तन् १९३० से एकाएक अब सस्ता हो जाने के कारण लगान घटने के लिए किसानों की ओर से बहुत कुछ आंदोलन हो रहा है, जिस के कारण सरकार हर फ़स्ल पर कुछ छोड़ दिया करती है, परंदु अभी इस का स्थायी दर निश्चित नहीं हुआ है।

इस ज़िले में लगान ऋषिकांश नक्दी है। कहीं-कहीं ऋर्यात् परगना वारा, सिकंदरा और मह इत्यादि में बटाई का भी कुछ रवाज है।

#### (५) खेती

सन् १६१८ ई॰ से १० वर्ष का एक ब्योरा अलग दिया जाता है, जिस से विदित होगा कि इस ज़िले में इर साल कितनी ज़मीन बोई गई यी १। इस के अतिरिक्त एक और नक्षा जिस्तार का दिया जाता है, जिस में यह दिखाया गया है कि कौन-कौन सी जिस कितनी बोई जाती है और उस का मिलान सन् १२८२ फ़॰ के बंदोबस्त के समय से किया गया है। इन के अंकों के देखने से यह भी पता चलता है कि सन् १३२६ फ़॰ में सब से कम और सन् १३२६ फ़॰ में सब से अधिक भूमि बोई गई थी।

जिसवार में यह बात विचारणीय है कि इस जिले में नील और पोस्ते की खेती अब बिल्कुल बंद हो गई है। कपास भी पहले से बहुत कम बोई जाती है। ख़रीफ़ का रहवा पहले से बढ़ गया है। रबी की फ़स्ल में चना और ख़रीफ़ में धान अधिक बोया जाता है। पर चावल सब से अच्छा केवल परगना बारा के कुछ गांवों में होता है। सन और गन्ने की पैदाबार गंगापार में अधिक है। यदि परगनावार देखा जाय तो सन सोराम और गन्ना परगना मह में अधिक होता है। यदि परगनावार देखा जाय तो सन सोराम और गन्ना परगना मह में अधिक होता है। गहूँ चायल में सब जगह से अधिक बोया जाता है। अरहर अलग बहुत कम बोई बाती है। इस को अधिकांश जुआर, बाजरा, कपास और कहीं-कहीं ऊल के साय बोते हैं। रेडी जैसाम, मिर्ज़ापुर चौहारी और सिकंदरा को खोड़ कर योड़ी बहुत हर

१ इस का रेका-चित्र क्या के चित्र के साथ वीचे देखी !

परगने में बोई जाती है, जिन में सब से अधिक बायल में जमुना किनारे होती है। कपास गंगापार छोड़ कर बोड़ी बहुत हर परगने में बोई जाती है। कड़ा, करारी और खैरागढ़ में इस की अधिक खेती होती है। कुछ न कुछ किराना (मेथी, मंगरैल, धनिया, सौंफ़) भी हर जगह बोया जाता है, जिन में से कड़ा और मूँसी में और परगनों से लोग कुछ अधिक बोते हैं।

मिट्यार ज़मीन में एक साल जुझार, बाजरा और दूसरे साल गेहूँ, जो और उस के साथ झरहर और तेलहन मिला कर बोते हैं। धान कुछ कड़ी मिट्टी में, जिस को चाचर कहते हैं, बोया जाता है। दूसरे साल उस में चना, मटर, झलसी और कहीं उसी साल कुँझारी धान काटने के बाद, ये चीज़ें बो देते हैं। गंगा का कछार जमुना के कछार से झिक उपजाऊ है।

एक इल और दो बैल से प्रायः७— वीघा खेती होती है। किस के पास कितना खेत है, इस के बतलाने का गांवों में यही खाज है, कि अमुक किसान के इतने इल चलते हैं या इतने इल की खेती होती है। कछार में १ इल से १०—१२ बीघे तक की खेती होती है।

इस ज़िले में सब से अधिक मौरूसी जोत किस परगने में है, और फिर क्रमशः किन किन परगनों में कम होती गई है इस का व्यौरा नीचे दिया जाता है:—

| ् चायव              | )                     |
|---------------------|-----------------------|
| (                   | )                     |
| (                   | )                     |
| ( सिकंदरा           | )                     |
| ( करारी             | )                     |
| ( किवाई             | )                     |
| वर्रज               | )                     |
| ( स्रोराम           | )                     |
| ( श्रधरवव           | )                     |
| ( कूँसो             | )                     |
| ( शवायगत            | )                     |
| ( बारा              | <u> </u>              |
| ( मिन्नांपुर चौहारी | $\overline{\bigcirc}$ |

प्रवाग-प्रदीप प्रयाग के जिले में १० वर्ष के खेतों के बोब्साई की दशा

|                                  | चेत्रफब ।         | एक्ड में   | <b>जं</b> सर   |                                        |
|----------------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------------------------------|
| वर्ष                             |                   | कितमा बीचा | (क्मी)         |                                        |
|                                  | कितवा वोषा<br>गया | बाबा चाहिए | सैक्डा<br>पीचे |                                        |
|                                  | गमा               | वा         | 414            |                                        |
|                                  |                   |            |                |                                        |
| 1812-18                          |                   | 30'80'000  | -4.4           |                                        |
| (1214 mo)                        |                   |            | ļ              |                                        |
| 1111-0                           | 10,28,4=8         |            | -9.8           |                                        |
| (1890 We)                        |                   | "          | ' '            |                                        |
| <b>(</b> • <b>(</b> • • <b>)</b> |                   |            |                |                                        |
|                                  | \$ -, - 2, 422    | ,,         | <b>—1·4</b>    | •                                      |
| (155二級の)                         |                   |            |                |                                        |
| AADA                             | 90 80 bra         | ľ          |                |                                        |
| (9454 We                         | 10,44,403         | 99         |                |                                        |
| (4444                            |                   |            |                |                                        |
| 1472                             | 10,22,184         | ,,         | 1.8            |                                        |
| (1220 至0)                        |                   |            |                |                                        |
|                                  | 1                 |            |                |                                        |
|                                  | 30,28,982         | "          | 3.5            |                                        |
| (1441 mo)                        |                   |            |                |                                        |
| 1832-34                          | 10,24,446         |            | ₹*•            |                                        |
| (1882 %0                         |                   | **         | , ,            |                                        |
| ,                                | ĺ                 | 1          |                | इस साब के जिसवार का भ्योरा प्रशक्ते    |
| 1494                             | 10,22,180         | , ,,       | -1.8           | प्रयु पर देशी प्रस्तावार विवस्या       |
| (१२२२ क्र॰)                      |                   |            |                | र्शक्का शीक्षे इस प्रकार है :          |
|                                  | 0 - No 100-       |            |                | क्ररीफ (अगइमी) स्वी (चैती)             |
| (355820)                         | 10,30,485         | **         | -0.5           | 42.85% 61.56%                          |
| /                                |                   |            |                | क्रावद दो फ्रसवा                       |
| 1470-75                          | 10,34,140         | l<br>99    | •'5            | ,\$#% \$0.\$8.%<br>Mad di mani         |
| (१६३५ %०)                        |                   |            |                |                                        |
|                                  | ]                 |            |                | फ्रस्क "क्रायर्" से मलबन साँगा,        |
|                                  |                   |            |                | में दुषा चौर ख़रबूज़ा, तरबूज़, इत्यादि |
|                                  |                   |            |                | से है।                                 |
|                                  |                   |            |                | "दो ऋस्का" से वास्पर्य उन खेतीं        |
|                                  | {                 |            |                | से हैं, किय में एक फ़रवा काट कर        |
|                                  | }                 |            | 1              | वसी साथ बूसरी बिंस वो खेते हैं।        |
|                                  |                   | ,          |                | and the same of the same of the        |

| नाम जिल जो            | बोई           | \$00 Q     | क्ष यां है           | विशेष स्था               |
|-----------------------|---------------|------------|----------------------|--------------------------|
| गई थी                 |               | 1500 H     | १६२८ में             | . 1404 (241              |
| े ईंबारी              |               | }          | १८'४२                | चना के परचात वह जिस सब व |
| धान <b>े</b><br>सराहर | ſŧ            | } ***      | 4.50                 | स्रचिक बोई गई।           |
| गेहूं                 | •••           | <b>6.6</b> | <b>₹</b> '5±         |                          |
| जो                    | •••           | 10.4       | 19:45                | चना और भाग का छोड़कर सन  |
| <b>जुमा</b> र         | •••           | 8 =        | 10.60                | अभिक बीया गया ।          |
| <b>भावरा</b>          | •••           | #*B        | 4.08                 |                          |
| मंडुमा                | •••           | •••        | ' <b>∤</b> =         |                          |
| कोवीं                 | •••           | •••        | -44                  | }                        |
| स्रांचा               | •••           | • •        | ₽8.                  |                          |
| मक्रा                 | •••           | • • •      | ***                  |                          |
| चना                   | •••           | 10.4       | 58.53                | सब से अधिक बीवा गया।     |
| बाब्                  | •••           | 1          | .80                  |                          |
| कम्प फक्ष तरव         | <b>जिल्ला</b> | <b>S</b>   | 1'27                 |                          |
| धन्य साच पर्          | ार्थ          | •••        | 11:54                |                          |
| चवसी                  | ***           | 1          | ो<br>  २ <b>१६</b> न |                          |
| विब                   | ***           |            | .11                  |                          |
| सरसों-राई             | •••           |            | .30                  |                          |
| धन्य तेसहम र्व        | ोब            | }          | 75                   |                          |

| बाम जिंस को                                | बोई        | 300      | रकर पीके    | विशेष स्चना                                                            |  |  |
|--------------------------------------------|------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| गई बी                                      |            | १८०७ में | १६२८ में    |                                                                        |  |  |
| गचा                                        |            | 1.4      | 1.85        |                                                                        |  |  |
| <b>क्या</b> स                              | •••        | 8,0      | .84         |                                                                        |  |  |
| समई (सन)                                   | •••        | • • •    | 1.58        |                                                                        |  |  |
| नीय                                        |            | 9.6      | केबड ४ एकड् |                                                                        |  |  |
| पोखा (बन्नीम)                              | •••        | •.\$     | •••         |                                                                        |  |  |
| वमाष्ट्                                    |            | 0.4      | 111         |                                                                        |  |  |
| चारा (चरी)                                 |            | ***      | 1.41        |                                                                        |  |  |
| धन्य प्रस्ते,<br>साने के काम में<br>घार्ती | को<br>नहीं |          | -98         |                                                                        |  |  |
| दाख (भरहर-दर्द                             | मूंग)      | 10.0     |             | )                                                                      |  |  |
| मक्स                                       |            | 5.8      |             | अब जो सरकारी नवसे बनते हैं उन                                          |  |  |
| बेरौ (चनाम                                 | टर         | 411      |             | में ऐसा व्योश नहीं दिया जाता । इव<br>में से इन जिसें चन्य साच पदार्यों |  |  |
| मटर                                        | चौ)<br>    | 8.4      |             | में मिबी हुई है।                                                       |  |  |
| मस्र                                       |            | •*8      |             |                                                                        |  |  |

# (६) खेती के साघन

वैलों, मैंसे और हलों की संख्या पीछे दी गई है। प्रसंगवश यहां फिर लिखा जाता है। इस ज़िले में सन् १६३० की गणना के अनुसार ३,४३,६०३ वैल, २२,६६७ मैंसे और १,६७,४६८ हल थे। मैंसों की चर्चा यहां इस लिए की गई है कि इस ज़िले के पश्चिमीय माग में मैंसे मी इल में लगाए जाते हैं। इस सामग्री के अतिरिक्त सन् १६३५ क्र॰ के अंकों के अनुसार २७,८५२ पक्के, और १४,३७६ कच्चे कुँए और ४ जलाशय सिंचाई के लिए ये।

## (७) पैदावार

पैदाबार की समस्या बड़ी जटिल है। जितने ऋादिमियों से पूछा जाय, उतनी बातें बतलाते हैं, जिन का एक दूसरे से मिलान नहीं होता।

मिस्टर पोर्टर ने १२८२ फ्यली (सन् १८३७ ईस्त्री) के बंदोबखा की रिपोर्ट में इस ज़िलों की पैदाबार का जो हिसाब दिया है, वह इस प्रकार है।

| भाम जिस       | बोताई          | बाने का<br>समय | बीज क्री<br>बीघा                      | <b>લિંગા</b> દ્ | निरवाह | कराई का<br>समय    | वैद्वाबार क्री<br>बीघा |
|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|------------------------|
| जुद्रार       | २-३ बार        | चाचार          | १ सेर से<br>१ सेर तक                  | 444             | 1      | कातिक-<br>व्यवस्य | १० सम                  |
| बाडरा         | ર-૧ ,,         | सावन           | २ सेर                                 | ••              | 1      | कुँचार-<br>कातिक  | ۹ "                    |
| धान (प्रगहनी) | <b>₹-</b> € ,, | भाषाद          | ३४ सेर<br>बेडम १ विस्ता<br>मैं २० सेर | ३-४ बार         | •••    | भहरान             | 4 ,,                   |
| (डुँबारी)     | र-३ ,,         | 19             | 14                                    | • •             | •••    | <b>डॅ</b> थार     | 8 <del>3</del> ,,      |
| गेहूँ         | E-90,,         | कातिक          | 18                                    | 1               | •••    | चैव               | ۹.,                    |
| w)            | <b>₹-⊏ "</b> , | 39             | १ मण ४ सेर                            | ર               |        | 5.                | ίξ "                   |
| थना           | €-= ,,         | कुँबार         | २२ सेर                                | •••             | •••    | ь                 | ٠,                     |

१ सम् १८०० ई॰ में यका हैंबा १००), देवस वैंघा हुया १००) धीर कथा १४) में बबता था।

सन् १६२३ में यहां के बियाज-स्थापार के संबंध में सरकार ने जो जाँख कराई थी, उस में पैदाबार का हिसाब एक बीचे का निम्नलिखित दिया गया है:—

| गेहूँ  | ४३ मन | उर्द-मूँग | ३ मन              | सका    | ४३ मन | कपास   | २ मन        |
|--------|-------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|-------------|
| जी     | ۹,,   | जुआर ४    | ( <del>)</del> ,, | ग्रलसी | १३ ,, | सन     | ¥ "         |
| चना    | ¥. ", | बाजरा '   | ٨ <del>ۇ</del> ,, | तिल    | ٠, ۶  | तमाक्  | <b>§</b> ,, |
| मटर    | ¥ ,   | बीभद्ध ४  | f ,,              | सरसो   | १३ ,, | श्राल् | ۹.,         |
| ग्ररहर | ¥ ,,  | गोजई      | ξ,,               |        |       |        |             |

हम ने स्वयं ज़िले भर की पैदावार की जो जाँच की है, उस के हिसाब से श्रीसत इस प्रकार श्राता है:---

| वाम विंस        | बीज मित बीचा | वैदाबार प्रति बीमा |
|-----------------|--------------|--------------------|
| गेडूँ<br>जी     | १ मन         | १० मन              |
| जी              | ٠,           | ₹¥.,,              |
| चना             | २० सेर       | ۲۰ ,,              |
| मटर             | १ मन         | ₹ <b>%.</b> .,     |
| <b>जुश्चा</b> र | १ सेर        | ₹₹ ,.              |
| बाजरा           | ۶ »          | ₹0 <sub>31</sub>   |
| धान             | ₹• "         | १२ .,              |
| <b>जल</b>       |              | २५ ,, (गुक्)       |

#### (८) हरी-बंगारी तथा जमींदार और रिम्राया का परस्पर व्यवहार इत्यादि ।

वुख के साय लिखना पड़ता है कि गाँवों में ज़मीदारों और किसानों के बीच प्रायः वैमनस्य रहा करता है। इस का मुख्य कारण स्वार्य है। प्रवल ज़मींदार अपनी ग़रीब प्रजा से बेगार में खेत जोताना तथा अन्य मकार के काम लेना अपना स्वत्व और अधिकार सम-कृते हैं। इस ज़िले में चमार सब से ग़रीब और कमज़ोर जाति है। इस लिए बहुधा बही बेगार में पकड़े जाने हैं।

किसी प्रजा पर कोई संकट आ पड़े तो कोई जुमींदार उस की सहायता करना अपना नैतिक कर्तव्य नहीं समभता ।

यह सच है कुछ खेती के नए कातून ने भी किशानों पर ज्मींदारों का दबाब कम कर दिया है, परंतु श्रब भी कहीं कम कहीं अधिक बहुत कुछ बाक्री है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'इ'बस्ट्रियक सर्वे रिपोर्ट अन् इकाहाबाद विस्त्रिकः'।

यह तो हुआ एक झोर का चित्र । अब तिनक इस के दूसरी ओर भी हिष्ट हालिए । जहां ज़मीदार निर्वल हैं, वहां के किसान भी उन को ख़ूब तंग करते हैं । दिपया पास होते हुए भी समय पर लगान नहीं देते; और जब उन पर नालिशों होती हैं, तो वकीलों की सहायता से वे तरह-तरह के भीन-मेख निकालते हैं । अदालत से वेदख़ली होने पर भी खेत नहीं छोड़ते । आक्षाया, चित्रय और मुसलमान काश्तकारों से कहीं-कहीं बड़े ज़मीदार भी लगान बस्ल नहीं कर पाते ।

नीची जातिवालों की यह दशा है, कि यदि उस दिन उन के पास खाने को है, तो क्योड़ी मज़्दूरी देने पर भी वे बिना दबाब के आप का कोई काम न करेगे। सारांश यह कि सुरौवत, शील उन में और सहानुभृति नाम मात्र भी नहीं है।

प्रत्येक गाँव में दो दल अवश्य होते हैं। कहीं-कहीं इस से अधिक भी देखे गए हैं एक दूसरे के क्षिद्रान्येषण तथा हानि पहुँचाने में सदैव तत्पर रहते हैं।

इन सब कारगों से गाँव अशांति, कलह, द्वेष श्रीर दलबंदी के केंद्र बने हुए हैं। एक-एक विस्ता ज़मीन के लिए झापस में सिर-फुटौबल और मुझदमे-बाज़ी हुआ करती है; और उन में जो लोग अधिक चालाक और चलते-पुज़ें होते हैं, वे किसी ओर पैरोकार बन कर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। हाँ, गांवों में वे लोग अवश्य सीधे होते हैं, जिन के पास खाने को नहीं है।

इस कटु वर्गन से हमारा तालयं यह कदापि न समका आय कि गाँव के जमींदार और किसान सभी ऐसे होते हैं। कहों-कहीं 'श्रसुरों में देवता' श्रीर 'काँटों में फूल' भी हुआ। करते हैं। यह पुरानी कहावत है। परंतु अधिकांश गाँवों की यही दशा है, जो हम ने स्वयं चूम-फिर कर अपनी श्राँखों देखी है; और जिस का छिपाना हम एक इतिहासकार के नाते से अपने कर्तव्य के विरुद्ध समक्षते हैं. यदापि इस के लिए हमें खेद अवस्य है।

# पाँचवां अध्याय

# षिणज-व्यापार

## (१) व्यापार

प्रयाग में यदि काई बड़ी कमी है तो यह है कि पड़ोस के कानपूर और काशी के सामने व्यापारिक दृष्टि से इस का काई महत्त्व नहीं है। फिर भी इस संबंध में प्रयाग की जा कुछ अवस्या है, वह पाउकों की जानकारी के लिए नीचे लिखी जाती है।

पहले यहां से खाल, तेलहन और कपास नावों-दाग जल-मार्ग से देसावर के जाया करता था। सन् १८८१ के पहले इस प्रकार की लगभग ३००० नावें चला करती थीं, पर अब उन की संख्या घट कर ३०० के लगभग रह गई है।

सोना-चांदी-- १ लाख वपए के लगभग हर महीने में कानपुर और वंगई से आ कर यहां विकता है।

परश्रद -- यों तो जमुनापार में यहां पत्थर की लगभग १० लानें हैं। परंतु हमारती पत्थरों के लिए केवल दो लानें प्रसिद्ध हैं। एक तो पुरानी लान परगना बारा में प्रतापपुर की है, और दूसरी शंकरगढ़ की, जहां का पत्थर 'शिवराजपुरी' कहलाता है। अन्य लानों के पत्थर अधिकतर गिट्टी के काम में आते हैं। यहां की लानों के आतिरिक्त मानिकपुर हत्यादि से भी पत्थर आकर यहां विकता है।

धी-लगभग ५ इज़ार मन भी प्रति वर्ष सतना और इटावा आदि से आकर यहां विकता है।

अञ्च-प्रयाग नगर में, जसरा श्रीर राजापुर के बाजारों से चना, जारी, कॉटी और अभुश्रा से चावल, खागा की श्रोर से गेहूं, गंगापार से गुड़, मनौरी, भरवारी, करमा, शिव-

<sup>ै</sup> वह सम्याव इस ने सधिकांश सन् १६२६ की 'इंडट्रियस सर्वे' नामक सरकारी रिपोर्ट के साधार पर जिला है। सज़नता जो नातें उस में कूट गई थीं, उन के इस ने सबकी निजी साम से केट दिया है।

गढ़, इस्माइलगंज श्रीर फूलपुर से विविध प्रकार के सक श्राते हैं। शहर में ख़लीका की मंडी श्रीर मुट्टीगंज की मंडी, श्रीर देहात में थिरता श्रीर दारानगर श्रान्न की बहुत बड़ी मंडियां हैं, जहां लाखों रुपए का कय-विकय देाता रहता है। यहां से खना, श्ररहर, मटर, गेहूँ और खावल देसावर के। जाता है। जिस का न्यौरा यह है:—

शहर से वंबई, पूना, नासिक, मद्रास, रंगून, कराँची, कलकत्ता श्रीर पंजाय का, सिरसा से हायरस, श्रहमदाबाद, बीकानेर, काठियाबार, गुजरात, बंबई श्रीर कलकत्ता के। तथा दारानगर से खुर्जा, कानपुर, श्रमृतसर, बंबई श्रीर कलकत्ता के। सीधा चालान जाता है।

चीनी—लगभग दो इज़ार बोरियां प्रति मास बाहर से आती हैं, जिन में आधिकांश प्रतापपुर, भटनी और कुछ बक्सर की होती हैं। इन के अतिरिक्त यहां फ़ूँसी और नैनी की भी चीनी बिकती है।

कपास-सिरता और बलरामपुर के बाज़ार में दिल्ला की स्रोर से ऋषिक स्नाती है। शहर में ऋषिकांश सागरे की स्रोर से स्नाती है।

चमड़ा — प्रयाग में साल में लगभग बेढ़ लाख पशु रीवाँ, वाँदा. सेराम, फूलपूर और हॅंडिया की ख्रोर से वच होने के लिए ख्राते हैं। इन में लगभग बेढ़ इज़ार कलकत्ता और ख्रम्य स्थानों के। मेजे जाते हैं। इर महीने में लगभग ५५ हज़ार मेड़-वकरियों की और १२ हज़ार सीगदार बड़े पशुक्रों की खालें निकलती हैं, जा ख्राधकांश कानपूर मेजी जाती हैं। कच्चे चमड़े का व्यवसाय देहात में ख्राधकांश मऊआयमा, भरवारी, लालगंज-उजिहनी, मुंशीगंज (हॅंडिया) और करमा के बाज़ारों में होता है।

सिगरेट—यहां इर प्रकार के सिगरेट महीने में लगभग २१ हज़ार रुपए के आ कर खाते थे, जा अधिकांश कानपुर के इंपीरियल दुवैका कंपनी से आते थे। परंतु सन् १६३० के असहयोग आंदोलन से अब इस में बहुत कमी हो गई है, और बीड़ी का व्यापार बढ़ गया है। यहां इस का सब से बड़ा कारोबार लाल महम्मद का है, जिस के लिए तमाकू कलकता, बंबई और गुजरात, पसे जबलपुर और बाँदा की ओर से आते हैं। बीड़ियां बन कर बनारस, क़ैज़ाबाद और अल्मोड़ा इत्यादि स्थानों का जाती हैं।

सन—इस ज़िले में बहुत पैदा है। जंदाई, शिवगढ़, इस्माइलगंज और नवावगंज इस के विशेष केंद्र हैं, जहां साल में लगभग एक लाख रुपए के इस का स्थापार होता है। यहां से इस का अधिकांश बनारस और कलकत्ते मेजा जाता है। सन १६२६-३० में यहां नगर में जितना माल बाहर से आया उस का स्थीरा नीचे दिया जाता है।

<sup>&</sup>quot; अभी थोड़े दिन हुए वहां सिगरेट बनाने का एक कारखाना 'दि यूनाइटेड दुवैको कंपनी शिमेटेड' के नाम से खुबा है।

| गेहूं श्रौर श्राटा      | <b>५</b> ४२,६२४  | मन  | ई'धन तथा राशनी । ४१६.६३० मन                                 |
|-------------------------|------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| चावल                    | २७६,१७१          | *7  | श्रीर धोने की { तथा<br>वस्तुएं (५१३,३⊏२) का                 |
| जो भ्रोर चना            | २५३,५६⊏          | 27  | ( ३३२,६६३ मन                                                |
| श्चन्य साद्य श्चनाज     | ५०२,५२६          | ,,  | इमारत का सामान तथा                                          |
| चीनी                    | १२६,३०१          | 27  | बनी हुई श्रीषधियां श्रीर मसाला ६०८,३६१) का                  |
| गुड़                    | प्र१,०५६         | 75  | गाँद ११७,६८) "<br>ग्रन्थ वस्तुष्टं २५५,८८५) "               |
| घी                      | २६,६६•           | 77  | . १२,८२८ मन                                                 |
| मनुष्य श्रीर पशुश्रों ) | १,३१४,७४५<br>तथा | 99  | तमाक् तथा ४२३,०३४)                                          |
| श्रन्य वस्तुएं          | २७,८७,०४२        | का  | देशी कपड़े श्रीर उसकी बनी हुई चीज़ें ७६६,६१३)               |
| पशु वध होने के लिए      | १४०,६६६          | मूड | ्रज्ञन्य कपड़े """" २,⊏३७,५२●                               |
| तेल                     | ४१,१८२           | मन  | चमड़ा श्रीर चमड़े की चीड़ों ३५७,१५२) श्रन्य वस्तुएं ५६७७०४) |
| तेलइन-बीज               | ₹ <b>६</b> ,१≒४  | "   | धात और उस की चीज़े १,००३,५२५)                               |

# (२) कला-कै।शल

#### (क; घरैल

जड़ाऊ और मीनाकारी—कुछ दिन पहले दारानगर में ५० घर इस काम के करनेवाले थे, जिन का बनारस, लखनऊ और दिल्ली तक से काम मिलता था. परंतु अब यह कारीगरी केवल शहर में रह गई है।

जरदोजी—इस के कारीगर यहा बहुत कम है। जा कुछ हैं वे सलमा, कलावत्त् और कामदानी का काम आर्बर देने पर करते हैं।

गोटा—कड़े में गोटा, पैमक और लचका इत्यादि पहले बहुत बनते थे। वहां लगभग १०० घर ऐसे कारीगरों के थे। परंतु अब बहुत कम हो गए हैं और जा है वे कखा गोटा बनाते हैं।

नमक--- ऋषिकांश नमक शहणादपुर में बनता है। सगभग ११ इज़ार मन नमक तैयार हो कर बाहर जाता है। इस के ऋतिरिक्त बाहा बहुत तहसील मंसनपुर, इंडिया और फूज़पुर के कुछ गाँवों में बनता है।

बतन--- श्रिषकांश पीतल के वर्तन । शम्साबाद, सरायग्राकिल और कुछ इलाहाबाद में मी वनते हैं । सरायश्राकिल के कारीगर अब कम हो रहे हैं । वहां से कुछ इलाहाबाद चले आए और कुछ शम्साबाद और अन्य स्थानों के। चले गए हैं । ऋषिकांश वर्तन मिर्जापुर के। मेजे जाते हैं। सुलतानपुर, फ्तेष्टपुर, बाँदा, कर्ड् और प्रतापगढ़ से व्यापारी शम्साबाद आकर वर्तन खरीद ले जाते हैं। मिर्जापुर के व्यापारी पेशगी रुपया देकर यहां पीतल के वर्तन बनवाते हैं। इस ज़िले में साल में लगमग चार लाख रुपए के वर्तन बनते हैं और शहर में कोई ७ लाख रुपए का माल बाहर से आता है।

लोहे के मज्बूत ताले, तिपाई, मोढ़े श्रौर किश्तियां फूलपुर में बनती हैं। तिपाई किश्तियां में रंग भी दिया जाता है, जिस से वे बड़े सुंदर मालूम होते हैं।

जूते—लगभग ३०० जोड़े प्रति दिन बनते हैं। सिविल लाइंस में चीनियों की वृकानें बढ़िया जूतों के लिए सब से प्रसिद्ध हैं। म्यूनिसिपैलिटी का लेदर-स्कूल भी जूते तथा चमड़े का अन्य सामान बनाता है।

बाँस और बंत के मोंके, कोंच, मेज और बक्स बनाने का काम लगभग १०० कारीगर यहां शहर में करते हैं। छोटे बाँस जबलपुर, बिलासपुर, रियासत रीवां और कटनी की ओर से, बड़े बाँस इसी ज़िले में गंगापार से आते हैं, और बेंत लखनऊ से आता है।

लाख की चूड़ियां भी यहां बहुत बनती हैं। लाख मिर्ज़ापुर से श्रीर पन्नी बंबई से श्राती है। रंग चपरा से बना लिया जाता है। यहां से चूड़ियां दारानगर, कड़ा, शहजाद-पुर, मानिकपुर, मैहर, सतना, मिर्ज़ापुर, बनारस, फतेहपुर, लखनऊ, बदायूँ श्रीर बरेली तक जाती हैं।

पत्थर की ज्यानियां इत्यादि यहां बाँदा, हमीरपुर, बुंदेलखंड और चरलारी की रियासत से बन कर आती हैं; और साल में लगभग ४ हजार रुपए की बिकती हैं। सिल बहा और चक्की इत्यादि शिवराजपुरी पत्थर से बनाया जाता है।

कंघी बनाने का काम यहां सन् १६२३ में लगभग १५० आदमी करते थे। एक-एक घर के लोग २५० कंबियां रोज़ बना लेते हैं। लकड़ी मैहर, सतना, जबलपुर, रीवां, कटनी और रियासत पत्रा के जंगलों से आती है। यहां से लगभग ३० हज़ार रुपए का माल हर साल अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, अजमेर, बुलंदशहर, कानपुर, बनारम, दिल्ली, हायरस, मुसावल, आगरा, मधुरा, राजपूताना और मद्रास के। मेजा जाता है।

सकड़ी के खिलौने, रंगीन खूँदियां और पलंग के पाये भी यहां काफी बनते हैं। यद्यपि खिलौने बनारस जैसे सुंदर नहीं होते, फिर भी मामूली तौर से अच्छे होते हैं।

मिट्टी के खिलौने कीटगंज में पहले से अब बहुत अच्छे बनने लगे हैं। यदि इस कला में लोग उन्नति करते रहे तो कुछ दिनों में लखनऊ से मुकाबिला करना मुश्किल न होगा। साल दे। साल से यहां के कारीगर कुछ नेताओं की मूर्तियां भी बनाने लगे हैं।

बीड़ी भी कुछ दिनों से यहां बहुत बनती है और बाहर भी मेजी जाती है। प्रति-दिन १०-१५ मन तमाक् इस काम में खर्च होता है। बीड़ियां यहां से पटना, फ्रैज़ाबाद और अल्मोड़ा हत्यादि मेजी जाती हैं। बुनाई—मऊन्नायमा में कई तरह के स्ती कपड़े बुने बात हैं, जिन में खंडाला विस्त से आधिक प्रतिद्ध है। यहां से लगभग २-३ लाख रुपए का कपड़ा हर साल बाहर जाता है। इस के आतिरिक्त कड़ा, फूलपुर, हॅंडिया और सिवहत की क्रोप स्वराज्य-आदोलन के समय से गादा अधिक बुना जाने लगा है। हॅंडिया में एक प्रकार का डोरिया-गादा बनता है, जिस का लोग कोट-कमीज़ के लिए बहुत पसंद करते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों में कुछ निवाड़ बुनना भी सिखाया जाता है।

काराज —िकसी समय कड़े में कागृज़ बहुत बनता था। ५० वर्ष पहले वहां ५० घर कागृज़ियों के थे, परंतु मशीनों के कारण अब यह कला बंद-सी हो गई है। यहां का कागृज़ सफ़ेद, मोटा और चिकना बही के कागृज़ के समान होता था।

वाय (बान) मूँज का अभुत्रा, मरबारी, अफ्ज़लपुर, सातों और लालगंज की ओर बहुत बनता है और कानपुर तक जाता है। इन स्थानों में कुछ लोग बहुत ही बारीक बाध बनाते हैं।

ताब के पत्ते के छोटे-बड़े पंसे और चटाइयां इत्यादि भी यहां सूब बनती हैं।

कपड़े की रैंगाई और इत्राई का काम सब से ऋषिक भारतगंज, फूलपुर और शहज़ादपुर में होता है। पहले शहज़ादपुर में छीपों के पचासों घर वे, परंतु यहां इस रोज़-गार के मंदा हो जाने के कारण बहुत से कारीगर बंबई चले गए हैं।

फूलपुर श्रीर शहलादपुर में रज़ाई, तोशक श्रीर जाज़िम इत्यादि मोटे कपड़े पर छापे जाते हैं। रंग का मसाला कानपुर, कटनी श्रीर बंबई से श्राता है, श्रीर उप्पे मिर्ज़ापुर श्रीर लखनऊ इत्यादि से श्राते हैं।

भारतगंज में ऋधिकांश दोगे छपते हैं। हर साल लगभग एक लाख वपए का माल तैयार हो कर मिर्ज़ापुर, पुरिनया और कृष्णागंज की ओर जाता है। जनवरी से अक्तूबर तक यहां यह काम खूब होता है। फिर तीन महीने लोग उस को बाहर ले जा कर बेचते हैं। मिर्ज़ापुर के दूकानदार साल में लगभग २० हज़ार वपए का कपड़ा दे कर यहां छुपवाते हैं।

ख़ानेजहाँपुर (तहसील सोराम) में बुँदरी रँगी जाती है, जो अधिकांश विध्याचल का जाती है। मिर्ज़ापुर के व्यापारी कपड़े देकर इसे खुपवाते हैं। इस के अतिरिक्त बक्सर, फ़्तेहपुर और असावल तक माल तैयार हो कर जाता है।

इघर शहर में कई छोटे कारखाने मोज़ा बनाने के खुले हैं जिन का अधिकांश माल यहीं लग जाता है।

करो क्षालीन कुछ भारतगंत्र और उस से ऋषिक इमामगंत्र (तहसील इँडिया ) में बनते हैं। ऋषिकांश निलायती व्यापारी ऋडिर दे कर बनवाते हैं।

स्राज-कल सूती और अनी कपड़े की धुलाई और रंगाई की दूकानें कई जगह शहर में खुल गई हैं।

<sup>े</sup> एक प्रकार की जोड़े किनारे की सादी है, जो सज़ास की जोर प्रविक पहेंची बाही है।

#### (स्र) कारखाने

स्टील ट्रंक अर्थात् लोहे की पतली चादरों के रंगीन संदूक यहां बहुत बनते हैं। और पटना, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर इत्यादि के जाते हैं। अनुमान किया जाता है कि दो-दाई सौ बक्स यहां रोज़ बनते हैं। सब से बड़ा कारख़ाना मेसर्स आर॰ सी॰ बदर्स और विक्रमसिंह का समक्ता जाता है। अब और नगरों में भी इस के कारख़ाने खुल रहे हैं, इस लिए इस काम में यहां कुछ कमी हो रही है। इस के लिए टीन कलकत्ता और रंग बंबई से आता है।

वैज्ञानिक अल-राख का यहां एक बड़ा कराखाना है, जिस का नाम 'साइंटिफ़िक-इंस्ट्रमेंट-कंपनी लिमिटेड है। साल में लगभग डेव्-दो लाख क्पए का माल तैयार होकर विविध कॉलिजों में भेजा जाता है।

तेल का सब से बड़ा कारलाना यहा ईस्ट इंडियन रेलवे का मनीरी में था, जो १६३० में टूट गया। यहां रेंड़ी का तेल दस्ती कलों द्वारा निकाला जाता था। इस के आतिरिक्त कुछ निज के भी कारज़ाने मनीरी, सिरसा, सिवइत और लालगंज इत्यादि में हैं। इन में रेंड़ी के आतिरिक्त महुआ और नीम का भी तेल निकाला जाता है, जो अमृतसर, कलकत्ता, जबल-पुर और कटनी इत्यादि को जाता है।

छापाखानों के लिए प्रयाग प्रसिद्ध ही है, जिन की संख्या इस समय लगमग २०० के है। इन में इज़ारों आदमी काम करते हैं। सब से बड़ा गवर्नमेन्ट प्रेस है। उस के बाद लीडर और इंडिइन प्रेस हैं। इन में इंडियन प्रेस, लॉ जर्नल प्रेस और चाँद प्रेस उत्तम छुपाई और चित्रों के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। यहां के छापाख़ानों में सब से पुराना मिशन प्रेस है जो ग्रदर से पहले का है।

टाइप की ढलाई के यहां १०-१२ छोटे-बड़े कारलाने हैं, जिनका कुछ माल यहां के प्रेसों में सपता है और बाक़ी बाहर जाता है।

लकड़ी का सामान (मेज़, कुर्सी और अल्मारियां इत्यादि) यहां लगभग ६-७ लाख रूपए का साल में बनता है और लखनऊ कानपुर तथा बनारस इत्यादि जाता है। बनी-बनाई कुर्सियां बरेली से यहां आती हैं। यहां जो माल बनता है उस के लिए साल की लकड़ी बर्मा और शीशम नेपाल की तर्याई से आता है। मेसर्स भूपतलाल और एन॰ बी॰ नेप्रयू ऐंड को॰ के यहां प्रसिद्ध कारखाने हैं। कारपेंटरी स्कूल तथा नैनी जेल में भी माल तैयार होता है।

लकड़ी के फ़ीतेदार स्लीपर भी कुछ समय से यहां बहुत बनने सागे हैं; और यहां से सिंघ, पंजाब, फ़ैज़ाबाद, गया, ऋलीगढ़, बिलया, केटा और कराँची तक जाते हैं।

डिस्ट्रिक्ट जेज में दरी, सूती कालीन मूँज की चटाई, दोसुती, गावा; भाइन, निवाइ, मासन, चिक्र और कड़ुआ तेल इत्यादि कृदियों द्वारा बनता है और बेचा जाता है। मूँज कासगंज, रंग कलकत्ता, बंबई और सूत हाथरस से ख़रीदा जाता है।

सेंट्रल जेल (नैनी) में रेंड्री का तेल, लोहे के पेशावख़ाने और पाख़ाने, लकड़ी क्राल्मारियां, मेज़-कुरसी इत्यादि, मिट्टी के इलाहाबाद टाइल, दोसुती, गाढ़ा, निवाड़, दरी, रुपए की मैलियां और हाथ के करवे इत्यादि बनते हैं और बेचने के लिए बाहर मैजे जाते हैं।

ईंट, चूने श्रीर टाइल (बड़े लपरे) के लगभग १०० कारज़ाने हैं, जिन का माल श्रीवकांश राहर की इमारतों में खप जाता है।

आटे की यों तो गली-गली चिक्कयां खुल गईं हैं, परंतु सब से बड़ा कारखाना मिलिंग कंपनी का है, जो सन् १८०६ में स्थापित हुआ था। इस में लगमग ३००० मन आटा रोज़ तैयार होता है और बंबई, मद्रास तथा कराँची तक जाता है।

बर्फ का सब से पुराना और बड़ा कारख़ाना जमुना आहस फैक्टरी और दूसरा भगवान आहस फ़ैक्टरी है। यहां से बर्फ़ कानपुर और बनारस तक जाता है। एक और नया कारख़ाना बड़े स्टेशन के निकट खुसरोबाग़ आहस फ़ैक्टरी के नाम से अभी हाल में खुला है।

चीनी का कारख़ाना सब से पहले नैनी में सन् १६०६ ई० में यहां के कुछ लोगों ने मिल कर लोला था, जिस के ऋगुआ पंडित राजनाय साहब पेंदानर सबजज थे। परंतु कुछ दिनों पीछे ठीक तौर पर न चलने के कारणा बंद-सा हो गया और फिर उसे कानपुर के मेसर्स बेग सदरलैंड ने मोल ले लिया। अंत में भूसी के लाला किशोरीलाल ने इस कारख़ाने को लेकर बहुत उन्नत किया और तब से यह बड़ी सफलता से चल रहा है।

किशोरीलाल जी ने सन् १६२४ ई॰ में भूँसी में एक और कारख़ाना चीनी बनाने का खोला। इन दोनों में गुड़ को गला कर और श्रव गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है, गन्ना ऋषिकांश गोरखपुर की श्रोर से झाता है। इन में से प्रत्येक कारख़ाने में लगभग है दे बोरियां रोज़ चीनी तैयार होती है और सतना. कटनी तथा जबलपुर इत्यादि की श्रोर अधिक जाती है।

वीनी का एक खोटा-सा कारख़ाना जंधई में भी बहुत दिनों से है, जिस में पहले पुराने ढंग से कड़ाहों में शीरा पका कर साफ़ किया जाता था, परंतु अब हाथ की मशीनों से काम लिया जाता है। इस कारख़ाने में साल में केवल दो महीने माथ और फागुन में गुड़ से चीनी बनती है। इस में १०० मन गुड़ से २५ मन चीनी तैयार होती है।

काँच और शिशे का सब से बड़ा कारखाना नैनी का ग्लास बक्से है, जिस को सन् १६१३ में राय बहादुर जगमल राजा ने लोला था। पहले कुछ तो इस लिए कि झक्छे काम करनेवाले न मिले और कुछ इस लिए कि विदेशी माल से मुकाबला था, इस कारखाने के। सफलता न हुई। परंतु पीछे जब यूरोप का महायुद्ध छिड़ा तो सरकार और जनता की ओर से काँच की वस्तुओं की बड़ी माँग हुई। इस की पूर्ति के लिए आस्ट्रेलियन, जर्मन और जापानी जानकारों के। सस्सा गया। सरकार ने भी चार आँगरेज़ जानकारों के। दिया, जो हिंदुस्तानी कारीगरों के। काम भी सिखाते थे। इस बीच में सरकार ने १५०००) रु० और दो आदिमयों के सिखाने के लिए मंजूर किया। परंतु कारखाने के स्वामी ने उस से काम नहीं लिया, क्योंकि यह स्वयं १२०० से लेकर १५०० आदिमियों तक के। अपने व्यय से काम सिखाते थे। देश के बड़े-बड़े शिशे के कारखाने में मुख्य कार्यकर्ता प्रायः इसी कारखाने के सीखे हुए हैं।

जब युद्ध बंद हो गया तो विदेशी जानकारों ने काम छोड़ दिया, क्योंकि उन के देश में कारख़ाने किर खुल गए और वहां से सस्ता माल आने लगा। परंतु इस प्रतिकृत दशा में भी यह कारख़ाना प्रचुर धन न्यय कर के अपना कारोबार बढ़ाता रहा। चार लाख रुपए के लगभग इस में काम करने के लिए पूँजी लगी हुई है। इस में अधिकांश बोतल और शिशियां बनती हैं और साल में लगभग दो लाख रुपए का माल कलकत्ता, बंबई, बनारस, लखनऊ, कानपुर, बरेली, पटना, दिल्ली और अमृतसर इत्यादि जाता है।

वूसरा कारख़ाना मेसर्स कामेश्वरप्रसाद श्रीर विष्णुदच का है। इस में लगभग १६ हज़ार रुपए की पूँजी से काम होता है। साल में लगभग साढ़े १४ लाख शीशियां बन कर बाहर जाती हैं, जिन का मूल्य ५० हज़ार रुपए होता है। थोड़े दिन हुए एक श्रीर खोटा कारख़ाना त्रिवेनी ग्लास फ़ौक्ट्री के नाम से खुला है।

इधर कई उपयोगी कारज़ाने यहां खुले थे, परंतु कई कारणों से कुछ दिन चल कर बंद होगए। उन में से कुछ मुख्य नाम थे हैं:---

रोपसोल फ़ैक्टरी ( युतली के तल्ले के जूते का कारख़ाना )।
महालच्मी बीविंग इंस्टीटयूट ( रेशमी ख्रौर स्ती कपड़े की बुनाई का कारख़ाना )।
इलाहाबाद बुश कंपनी लिमिटेड (बुश बनाने का कारख़ाना )

३०---३५ वर्ष पहले यहां देहातों में एक बड़ा रोज्गार नील का या, जो अब बिल्कुल वंद होगया है।

कानपुर के मुकाबिले में यहां मज़दूरी सस्ती है। देहातों के बहुत से अमजीबी काम-न मिलने के कारण कलकत्ता, बंबई और धनबाद इत्यादि की कोयले की खानों में काम करने के लिए जाते हैं। इन बातों को देखते हुए यदि यहां अथवा बाहर के पूँजीपति कार-ख़ाना खोलना चाहें तो प्रयाग उस के लिए एक उपयुक्त स्थान मालूम होता है।

थोड़े दिनों से एक मोजे का कारख़ाना इलाहाबाद होज़री के नाम से खुला है।

#### वाचार

ज़िले भर में छोटे-बड़े मिल कर सब कोई एक सौ बाज़ार होंगे, जिन में से कुछ मुक्य-मुख्य के नाम नीचे दिए जाते हैं:—

नगर में—(१) ख्लीफ़ा की मंडी (२) मुडीगंज की मंडी (३) हनुमानप्रसाद की मंडी

श्चंतरवेद में—(४) तरावश्चाकिल (५) मरवारी (६) मनौरी (७) दारानगर (८) शहजादपुर (६) कड़ा (१०) शम्सावाद (११) श्रमुख्या

गंगा पार में—(१२) लालगंज (१३) शिवगढ़ (१४) फूलपुर (१५) बलरामपुर (१६) इस्माइलगंज (१७) कीड़िहार (१८) मुंशीमंज (हॅंडिया) (१६) जॅंघई (२०) धोवहा (२१) वरीद (२२) सैदाबाद

जमुना पार में —( २३ ) सिरसा ( २४ ) कोराँव ( २५ ) भारतगंज (२६) बड़ोघर (२७ जसरा (२८, करमा (२६) जारी-काँटी

नगर के बाज़ारों में न० १ और २ में अल और ३ में गुड़ चीनी का कय-विकय अधिक होता है। मुट्टीगंज में जमुना के पुल के पास एक बड़ी मंडी है। जिस में अल के विवा दक्षिया से थी अधिक आता है।

देहात के बाज़ारों में नं ४ श्रीर १० बातु के बर्तन; १६,२० श्रीर २१ गुड़; १३, १६ धन; १५, २० कपास ५, ७, ११, १३, २३ श्रज; १७, १८, २८ वैल तथा १८ श्रीर २८ कच्चे चमड़े के लिए विशेषतया प्रसिद्ध हैं।

वशिज-स्थापार

#### बाजार दर

| सन् ईस्बी        |            | भाव की क्षया सेरों में |            |         |        |       | विशेष स्वना                                                                  |  |  |
|------------------|------------|------------------------|------------|---------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  | गे≹        | वै।                    | चना        | मा चायक | द्वमार | वाजरा |                                                                              |  |  |
| 1814—1» as       | <b>1</b> • | ४२                     | 1.         | ेश्य    | 8.8    | 80    |                                                                              |  |  |
| 124 ·            | ₹ .        | ₹ €                    | 11         | २२      | ध२     | 11    | सन् १८३७ ई० में सकास                                                         |  |  |
| 1541-40          | 11         | ₹•                     | <b>३</b> २ | 34      | 23     | ₹8    | पद्धांथा।                                                                    |  |  |
| 1561-00          | 10         | २७                     | २१         | 19      | 23     | 14    |                                                                              |  |  |
| 1591-50          | 10         | २७                     | २२         | 14      | 22     | 51    |                                                                              |  |  |
| १८८१ — ८४ तथा    | 7.         | २७                     | ₹७         | 18      | 28     | रम    |                                                                              |  |  |
| दर्<br>१८८४      | ₹3         | 28                     | १८         | 14      | 22     | ₹=    | इस साम सस्ती थी, इस सि<br>अमग दिसमामा गमा है।                                |  |  |
| 1220-fe          | 14         | 38                     | 23         | 12      | 18     | 10    | ्राक्षणाद्यासामा स्वाहाः<br>                                                 |  |  |
| १८६१ से १८६४ )   |            |                        |            |         |        | -     |                                                                              |  |  |
| तया<br>१८६८—१८६६ | 18         | 14                     | 5.         | 13      | ₹•     | 1=    |                                                                              |  |  |
| 1=1 (1+          | •          | 38                     | 11         | •       | 38     | 11    | बहुत बढ़ा सकास पदा था                                                        |  |  |
| 1400             | 22         | 14                     | 12         | 10      | 10     | 11    |                                                                              |  |  |
| 14-1             | 10         | 19                     | 14         | 4       | 10     | 34    | इत १० वर्षी में १६०४ में<br>इन्ह में हुगी और १६०म में<br>इन्ह सस्ती थी।      |  |  |
| 1411—1420<br>86  | =          | 12                     | 11         | -       | - 12   | 10    | सन् १६१८-१६ तथा २०<br>में कुछ मेंद्रशी रही, जिन<br>में सम्य वर्षी की सप्रेका |  |  |
| 14771474         | •          | 11                     | 12         |         | 12     | •     | सन् १६१६ में कुछ प्रभिष<br>सँहवी रही।                                        |  |  |
| 141.             | 11         | 21                     | 15         | 12      | 10     | ₹     |                                                                              |  |  |
| 1431             | 14         | 4.8                    | 1          | 98      | 3.     | 24    |                                                                              |  |  |
| 1482             | 12         | 35                     | 18         | 1.      | २३     | ₹•    |                                                                              |  |  |

#### बैंक और कोठियां

सब से पुराना बैंक अब् बंगाल या, जिस की शाखा यहां सन् १८६३ में खुली थी। अब इस के सरकार ने ख़रीद लिया है और तब से इस का नाम इंपीरियल बैंक अब् इंडिया हो गया है।

सन् १८६५ में इलाहाबाद बैंक स्थापित हुआ। इस का भी कारवार बड़ी उन्नति पर है और कई नगरों में इस की शाखाएं खुली हुई हैं। सन् १६२३ में इस की 'पी॰ ऐंड झो॰ बैंकिंग कारपोरेशन ने ख़रीद लिया है। तब से इस का केंद्र कलकत्ता में है।

सन् १९८३ में कर्नलगंज में एक छोटा-सा बैंक ट्रेडिंग कंपनी के नाम से खुला है, जिस में कुछ ज्यापार भी होता है। इस का पूरा नाम है — इंडियन ट्रेडिंग ऐंड बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड।

पीछे कई एक छोटे-मोटे बैंक अथवा उन की शालाएं खुलीं, परंतु कुछ दिन चल कर टूट गईं। कुछ दिनों से पंजाब नेशनल बैंक और ज्वाला बैंक की शालाएं चौक में खुली हैं और चल रही हैं।

सन् १९०१ में यहां के। आपरेटिव वैंक खुला। एक केंद्र इस का प्रयाग में और दूसरा सिरसा के निकट रामनगर में है। सन् १९३० की रिपोर्ट के अनुसार इस का कुछ जीरा यह है।

| नाम वेंद | सम्पत्ति | दाथित्व                | कारोवार की<br>पूँजी | सुवाफ्रा | विशेष स्थना |
|----------|----------|------------------------|---------------------|----------|-------------|
|          |          | 1,40,220)<br>1,02,220) | ) i                 | _        |             |

इस के श्रांतिरिक्त ज़िले में कुछ परिमित उत्तरदायित्व के सहकारी संघ (लिमिटिड सामिबिलिटी कोन्नापरेटिव सोसाइटीज़ ) हैं जिन का विवरण इस प्रकार है:—

| भौरा       | संक्या | कारोबार की<br>पूँजी | युर्गाका | विशेष सुचवा |
|------------|--------|---------------------|----------|-------------|
| कृषि-संघ   | 185    | 2,22,123)           | 4,230)   |             |
| चक्रपि-संघ | 1      | २८,६७३)             | ٧,١٤٤)   |             |

निज के महाजनों की कोडियों में कमवालों में सब से पुरानी दाखणंज की बड़ी कोडी समभी जाती है, जिस के अध्यक्ष अब राय अमरनाथ और उन के भाई हैं। दूसरी कोडी साला इरविलास की है, जिस के मालिक अब बाबू इरीराम हैं।

मार्गवों में सब से प्रसिद्ध कोढी लाला दत्तीलाल और लाला बंधीपर की है। लाला दत्तीलाल के यहां अब उन की विधवा पौत्र-बधू श्रीमती रामजी बीबी और लाला बंधीपर की कोढी के मालिक उन के कई प्रपीत्र हैं, जो अभी बालक हैं। कीटगंज में एक कोढी लाला शंकरलाल की है।

खत्रियों में सब से प्रसिद्ध कोढी लाला मनोहरदास के घराने की है, जिस की एक शाखा के मालिक लाला मनमोहनदास उपनाम बचाजी और दूसरी के राय बहादुर लाला बिहारीलाल हैं।

जैनियों में सब से बड़ी कोडी लाला सुमेरचंद की समभी जाती है, जिस की मालिक अब उन की विधवा शीमती कमोला कुँ वरि हैं।

कलवारों में लाला मेवालाल लक्ष्मीनारायण और बाबू राषेश्याम और तेलियों में पीपलगाँव के बाबू दक्खिनीदीन की कोठियां प्रसिद्ध हैं।

कीटगंज के पंचायती ऋलाड़े में भी लेन-देन का काम ऋषिक होता है।

जपर जिन कोढियों के नाम गिनाए गए हैं। उन में से कितनों में नक्दी लेन-देन का काम अब नाम मात्र ही रह गया है और किसी-किसी में तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। अधिकांश में ज्मींदारी का काम होता है।

#### **ब्या** ज

यहां हज़ार दो हज़ार के ऋगा पर प्राय १) सैकड़ा महीना न्याज लिया जाता है। इस से ऊपर कुछ कम हो जाता है। छोटे-मोटे ऋगा पर प्राय: २) सैकड़ा लिया जाता है। दस-पंद्रह रुपए पर कहीं-कहीं लोग एक आना रुपया और गहनों के गिरवी रखने पर एक पैसा रुपया महीने में न्याज लेते हैं। कहीं-कहीं 'नौ-दसी' का रवाज है। अर्थात् यदि कोई ६) उधार सेता है तो उस को दस महीने में १०) महाजन को देना पड़ता है।

देहातों में ऋक क्योदा-सनाई पर उठाया जाता है। ऋर्यात् यदि एक फ़सिल में महाजन को श्रम लौटा दिया जाय तो सनाया, नहीं तो उस का क्योदा देना पढ़ता है।

#### मजदूरी

पहले-पहल सन् १८६८ ईं में सरकार द्वारा मज़दूरी की दर की जांच कराई गई वी । उस से मालूम हुआ या कि इस ज़िले में सन् १८६८ के गृदर के पहले शहर में एक आना और देहात में दो पैसा रोज़ था। उस के पिछे शहर में तीन आना और देहात में दो आना मज़दूरी हो गई थी।

सन् १६१६ में फिर जाँच कराने से मासूम हुआ कि दोआव और गंगापार में हो आना से ढाई आना तक और जसुना पार में डेढ़ आना तक दर हो गया है। श्रव देहात में शीन-चार श्राने से कम मज़दूरी कहीं नहीं है और शहर में तीन श्राने से श्राठ श्राने तक हो गई है। राज और बढ़ई बारह श्राने से एक कपया रोज़ तक लेते हैं।

इलवाहों की मज़दूरी दोखाबा में तीन चार आने रोज़ नकृद दी जाती है। गंगापार में जो इलवाहे स्थायी नौकर हैं, वे सेर भर मोटा श्रक रोज़ पाते हैं और जो कमी-कभी बीच में लगाए जाते हैं वे सवा सेर से डेव़ सेर तक खेते हैं।

#### नाप-तोल

प्रयाग नगर में ८० वपए का सरकारी सेर चलता है, परंतु किराना और लाल शक्कर की तोल, बोक की बिकी में १०६ वपए के सेर से होती है। देहात के अधिकांश बाजारों में १०० वपए का सेर चलता है, जिस को लोग बढ़ा सेर कहते हैं। परंतु कहीं कहीं १०५, ११० और परगना बारा के दिख्यीय माग में ११२ वपए तक के सेर का चलन है।

दोखाबा में पाँच सेर को पंसेरी ख्रयवा घरा कहते हैं और मन ४० सेर का माना खाता है, परंद्व गंगापार और जमुनापार में दो सेर की पंसेरी और चार सेर का घरा होता है तथा मन केवल १६ सेर ही का माना जाता है। ८० २५ए के सरकारी सेर से द्वलना करने पर इस का हिसाब इस प्रकार खाता है:—

| देशत का | १ सेर    | = | शहर के | १ सेर ५ छुटांक |
|---------|----------|---|--------|----------------|
| ,,,     | १ पंसेरी | _ | 33     | ₹,, १०,,       |
| "       | १ घरा    | - | 77     | 4,,, Y ,,      |
| 99      | १ मन     | = | 99     | ₹•,,           |

परगना खैरागढ़ के दिल्लाय भाग में तोल के सिवा अनाज का लेना-देना नाप कर होता है, जिस के लिए लकड़ी के छोटे-बड़े पात्र बने होते है; उसी को भर कर नाप दिया जाता है। इस का न्योरा इस प्रकार है—

| १ कुच्वा | = १ पाव पका अथवा | ५ छुटांक सरकारी सेर के हिसाब से |
|----------|------------------|---------------------------------|
| १ पेला   | ≔ १ सेर ,, ,,    | <b>१</b> शे सेर ,,              |
|          | = Y ,, ,, ,,     | ¥ ,,                            |
| १ खांडी  | = ५ मन ,, ,,     | २५ मन "                         |

इन का पारस्परिक संबंध इस प्रकार है:--

```
१ कुक्झा = १ पैला
४ पैला = १ कुक्हें
२• कुक्हें = १ बॉडी
```

# गमनागयन के यार्ग

#### (१) नदी

प्रयाग दो बड़ी नदियों—गंगा और जमुना—के संगम पर स्थित है, इस लिए पुराने समय से आने-जाने के लिए यह एक बहुत ही सुभीते का स्थान रहा है।

गुदर से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन-काल में जब रेल नहीं चली थी तो कलकत्ते से यहां तक एक स्टीमर मेल अर्थात् जहाज़ी डाक चला करती थी, जिस का स्टेशन यहां कुछ टूटे-फूटे पक्के बाट के रूप में किले के पश्चिम मनकामेश्वर के समीप अब तक बना हुआ है। इस जल-मार्ग की लंबाई बरसात में मगरीटी नहर के द्वारा ८०८ मील और अन्य ऋतुओं में सुंदरबन हो कर ६८५ मील थी। गर्मी और जाड़े में स्टीमर कलकते से २५ दिन में यहां पहुँचता था और १५ दिन में लीट जाता था, परंतु वर्षा में यहां से कलकता का पहुँचने में केवल ६ ही दिन लगते थे। पैदल रास्ता तीन महीने का था।

ं. अब कई नहरों के निकल जाने से गंगा में जल बहुत कम हो गया है, परंदु जमुना के रास्ते से अब भी कुछ नावें भाऊ और वाजरा इत्यादि अब ले कर पूर्व की ओर जाया करती हैं; और उधर से चावल लाद कर लाती हैं। प्रतापपुर की खान से पत्थर भी नावों पर प्रयाग में आता है।

#### (२) सङ्क

इस ज़िले में पक्की सड़कों २०० के लगभग देहात में और इन से अधिक शहर में हैं। कभी सड़कों की संख्या १०० से ऊपर है। इन में से कुछ मुख्य सड़कों का इतिहास नीचे लिखा जाता है।

सब से बढ़ी पकी सड़क मैंड ट्रंक रोड है, जिस का पुराना नाम 'शेरशाही सड़क' है। शेरशाह का समय १५४० से १५४५ ई० तक रहा है। यह सड़क उसी समय की बनी हुई बतलाई जाती है, परंतु इचर मरम्मत न होने से वह बहुत ही बिगड़ गई थी। इस लिए कंग्नेज़ी राज्य होने पर सन् १८६८ तक प्रायः गंगा और जमुना के जल-मार्ग से ही लोग पश्चिम से काशी यात्रा किया करते थे। सन् १८२८ ई० में यह सड़क वर्तमान रूप में पूर्व से प्रयाग तक बनी और फिर तीन वर्ष पीछे कानपुर तक गई। परंतु पहले यह प्रयाग से पश्चिम गंगा के किनारे-किनारे हो कर गई थी, क्योंकि जल-मार्ग होने के कारण प्रायः बड़े-बड़े प्रसिद्ध स्थान गंगा के तट पर बसे हुए थे। अब कुछ थोड़ा-सा दिह्या की ओर इट कर बनी है। इस क़िसो में इस सड़क की संबाई पूर्व-पश्चिम ७५ मील है।

दूसरी पुरानी सड़क जीनपुर रोड है जो मूँसी से मैंड ट्रंक रोड से निकल कर उत्तर स्नीर पूर्व को फूलपुर होती हुई चली गई है। यंद्रहवीं शताब्दी में जीनपुर में मुसलमानों का एक स्नलग राज्य स्थापित था। संमवतः उसी समय यह सड़क बनी होगी। इस की संबाई इस ज़िलों में २१ मील है।

तीसरी सड़क फ़ैज़ाबाद रोड है, जो ग़दर के लगमग पक्की हुई थी। इस ज़िले में इस की लबाई २४ मील हैं, जो उत्तर से आकर गंगा के उस पार फाफामऊ बाट में मिल गई है। चौषी पुरानी सड़क जवसपुर रोड है। यह अधुना के उस पार से पहले पुल से कुछ पश्चिम गुड़- कर दिल्या की क्षोर सीधी चली गई है। यह सड़क इस ज़िले में रीवां राज्य की इद तक २७ मील लंबी है, जो प्रयाग से गौहानी तक ११ मील पक्षी है।

#### (३) रेख

पहले-पहल ईस्ट-इंडियन रेलवे सन् १८५७ में कलकरों से इघर मिक्रीपुर तक सली थी। यहां केवल मरवारी स्टेशन तक लाइन बनाने के लिए सामान ले कर रेल झाया- जाया करती थी और उस के झागे सड़क बन रही थी, कि इतने में गृदर हो जाने से सारा काम बंद हो गया। फिर जब शांति स्थापित हुई तो ३ मार्च सन् १८५६ से प्रयाग से कानपुर तक रेल चलने लगी, परंतु जमुना में पुल न होने से केवल किले के स्टेशन तक गाड़ी झाती- जाती थी।

पीछे टोंस का पुल तैयार हो जाने पर मिर्ज़ापुर से जमुना उस पार तक अप्रैल १८६४ से रेल चलने लगी। उस के पश्चात् १५ अगस्त सन् १८६५ को जमुना का पुल तैयार हो कर खुला। तब इधर प्रयाग के बड़े स्टेशन तक रेल आने लगी।

टोसवाले पुल की लंबाई १२०६ फ़ीट है, जिस में ६ दर नीचे से ७६ फ़ीट कॅंचे हैं। इस के बनाने में १४,०८,४०२ रुपए व्यय हुए।

जमुना के पुल की लंबाई २,२३५ फ़ीट है, जिस में १७ कोडियां पत्थर की हैं। यह पुल ४४,४६,३०० दगए में बना था।

सन् १८६७ से नैनी से जबलपुर लाइन खुली और सन् १९०७ से बंबई मेल के लिए खुयोंकी वाली लाइन निकाली गई।

पहले जमुना का पुल एकइरा था। पीछे दुइरी लाइन होने के कारण पूर्व वाला भाग बनाया गया। कोठियां पहले से चौड़ी थीं। केवल लोहा रक्खा गया, जिल में १७,७३,६५२ रुपए व्यय हुए और १६ अगस्त सन् १६१५ से पुल का यह भाग खोला गया। इस के परचात् परिचमवाले पुराने भाग का लोहा २८ लाख रुपए के व्यय से बदला गया, और २१ अगस्त १६२६ को यह पुल जनता के लिए खोल दिया गया। इस प्रकार से आरंभ से अब तक ले कर इस दोहरे पुल में ६०ई लाख रुपए से जपर व्यय हो चुके हैं।

दूसरी लाइन सन् १६०५ में इलाइनबाद से फ़्रीज़ाबाद तक निकली, जिस के खिए फाफामऊ के निकट गंगापार दूसरा पुल १६,५८,८३६ रुपए के व्यय से बना । इस में १७ कीठियां हैं और कुल पुल की लंबाई ३२५० फीट है। पहली बनवरी १६०५ को इस का उद्घाटन 'कर्ज़न बिज' के नाम से हुआ। या। पीछे फाफामऊ से दो लाइनें और निकलीं। एक १८ जून १६०६ को जीनपुर तक, दूसरी २ नवंबर १६११ को रायबरेली तक।

सन् १६१२ में बंगाल नार्थ वेस्टर्न रेलवे की खोटी लाइन प्रयाग से बनारस सक निकली और इस के लिए दारागंज में एक और पुल गंगा के ऊपर बनाया गया। यह पुल वहां के सब पुलों से लंबा ऋर्यात् ६३८० फीट अथवा १ मील से कुछ ऊपर है। इस में ४५ फोडियां पृथ्वी के घरातल से ६० फीट की ऊँचाई तक बनी हुई हैं और नीचे ७५ फीट तक गलाई गई हैं। इस के बनाने में ३० लाख रुपए से ऊपर व्यय हुए ये और ३१ अक्तूबर १६१२ को खुला था।

श्राइज़ेट साहब उस समय इस रेलवे के चीक्र-इंजीनियर ये, इस लिए उन्हीं के नाम से इस का नामकरण 'श्राइज़ेट ब्रिज' हुआ है।

इस पुल में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि इस में सिवा रेल के आदिमियों या गाड़ी-षोड़ा आदि के जाने के लिए मार्ग नहीं है, इस लिए वर्षा के दिनों में नावों और अन्य श्रुद्धओं में पीपे के पुल से लोगों को गंगा पार करना पड़ता है, यदाप कुछ महसूल नहीं देना पड़ता। बरसात में मोटर गाड़ी आदि के पार करने के लिए एक और नई सड़क फाफामऊ से सुमा कर इनुमानगंज के निकट बैंड ट्रंक रोड में मिलाई गई है, जो पहले कची थी, पर अब १६३० से पक्की हो गई है। इस की लम्बाई १० मील के लगभग है।

### (४) बायुयान

सन् १६२६ से इवाई जहाज़ की डाक यहां ऋाने लगी है, जिस का एक स्टेशन प्रयान से पिन्द्रम बमरौली रेलवे स्टेशन के पास बना है।

# ब्रठवां ऋध्याय

# प्रयाग की विविध संस्थाओं का वर्णन

# (१) अर्ध-सरकारी संस्थाए

## (क) म्यूनीसिपल बोर्ड

यहां की म्यूनीसिपैलिटी में जितनी भूमि है वह ६ खंडों में विभक्त है। प्रत्येक को बार्ट कहते हैं। उन के नाम और क्षेत्रफल का विवरण इस प्रकार है।

| বাৰ্ড ন৹ | ? | सिविल लाइन्स     | Y.Y 3        | वर्ग | मील       |
|----------|---|------------------|--------------|------|-----------|
| "        | 2 | कटरा             | 2.8          | 13   | 29        |
| 1)       | * | उत्तर कोतवाली    | ₹.₹          | 91   | 99        |
| **       |   | दिस्या कोतवाली   | 4.5          | 29   | 98        |
| 97       | 4 | कीटगंज-मुद्वीगंज | ₹.₹          | 15   | 91        |
| ,,       | • | दारागंज          | 7.8          | 23   | <b>33</b> |
|          |   |                  | <b>5</b> ल = | =१६  | वर्गमील   |

म्यूनीसिपैलिटी में २०० के लगभग मुहल्ले हैं। सिविल लाइन्स में मुहल्लों के स्थान में सङ्कें हैं, जिन की संख्या ४० के लगभग है।

नोर्ड में कुल ३८ मेंनर हैं, जिन में १ पदाधिकार से ('एक्स-खाफिशिखो'), ७ मनोनीत ('नामिनेटेड') और ३० निर्वाचित ('एलेक्टेड') होते हैं।

सन् १९२६-३० की रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक व्यय का कुछ स्योरा पाठकों की जानकारी के लिए नीचे दिया जाता है :---

| शिचा में                                            | १,५६,६७२                  | ₹• |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----|
| सफ़ाई, श्रीपधि तथा सड़क इत्यादि में                 | ११,६८,६३०                 | 33 |
| जनता की रज्ञा अर्थात रोशनी तथा आग अभाने इत्यादि में | ve,eyn                    | 79 |
| प्रवंध में                                          | १,६३,२४१                  | 99 |
| खर                                                  | <b>₹,4</b> ₹, <b>₹</b> ७₹ | 20 |

इस में केवल शिक्षा के विषय में हम कुछ, अधिक विस्तार से लिखना चाहते हैं, आशा है पाठकों के लिए कचिकर होगा। बोर्ड ने सन् १८८२ से शिचा का प्रबंध करना आरंभ किया था। उस साल केवल ७ स्कूल खुते वे और ६ को सहायता दी जाती थी। कुल १७६ लड़के पढ़ते थे और ७२० वपए ख़र्चा था।

अप बोर्ड के प्रबंध में ५८ साधारण स्कूल और १ ट्रेनिंग स्कूल है। २८ स्कूलों और निजी पाठशालाओं तथा मकतवों के सहायता दी जाती है। स्कूल के लड़कों की संख्या ७००० के लगभग है।

अगस्त सन् १६२७ से बोर्ड ने बार्ड न० ४ और ५ में लड़कों की प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य, कर दी है, परंतु अब तक किसी को दंड देने को नीवत नहीं आई। प्रत्येक स्कूल में चर्छा कातना सिखाया जाता है। किन्हीं-किन्हों में निवाड़ की बुनाई मी होती है। एक चमड़े के काम का स्कूल है, जिस में दिन को ३१ लड़के काम सीखते हैं। इन में मुसल-मान अधिक हैं। इस का बार्षिक व्यय ८,५८७ रुपया है, जिस में आधा सरकार देती है।

बोर्ड की १२ रात्रि पाठशालाएं हैं, जिन में ३६० लड़के पढ़ते हैं, ३ महाजनी सिखानेवाली पाठशालाएं और २ अञ्चतों के स्कूल हैं।

म्यूनीसिपैलिटी द्वारा सन् १६०६ ते कन्यात्रों की शिज्ञा त्रारंम हुई। उस साल केवल एक ही स्कूल खुला था, जिस में २० लड़कियां थीं। अब ऐसे १३ स्कूल हैं, जिन में १३२६ लड़कियां पढ़ती हैं। इस वर्ष से यह विचार हो रहा है कि कन्याओं की शिज्ञा भी अनिवार्य कर दी जावे।

नगर के २८ वाचनालयों के। बोर्ड ४,५६७ वपया वार्षिक सहायता देती है। एक अजायबघर भी अभी खुला है और एक चिड़ियाघर के लोलने का विचार हो रहा है।

पहले किन किन कामों में कितना कितना व्यय होता था, और अब कितना होता है; इस के सूचक कुछ, रेखाचित्र पाठकों की जानकारी के लिए इस के साथ लगाए जाते हैं।

<sup>े</sup> सन् १३६२-१६ हैं। का स्वीरा इस प्रकार है।---

<sup>ं</sup> चोर्ड के प्रबंध में सदकों के ६२ स्कूस के शीर ४६ को सहाय्ता दी जाती थी, इन सब के विद्यार्थियों की संक्या मामक यी।

क्रमाधों के १४ स्कूल में, १२ को सहायता निकती थी। इक में कुछ १४२६

बोर्ड की शक्ति-पाठशालाएँ १२ थीं और २४ को सहायता निकती रही । इस साम १४ वाचनालयों को बोर्ड सहायता देती रही, इन में अतरसुद्धा का एक 'महिका-पुस्तकास्तव' विशेषतया उच्छोसनीय है। सभी हाल में यह सहायता बंद कर दी गई है, जिस के सुक्षाने के लिए सांदोसन हो रहा है।

#### (स ) कैंदोनमेंट बोर्ड

नगर के म्यूनिसिपल बोर्ड के सहश ख़ावनी में भी प्रबंध के लिए एक झलग संस्था है, जिस का नवीन संगठन एक्ट न॰ २ सन् १६२४ ई॰ के झनुसार इस प्रकार है कि इस में द मनोनीत और ६ निर्वाचित सदस्य, प्रेसीडेंट और बाइस-मेसीडेंट के झतिरिक्त होते हैं।

सन् १६२६-३० ई० में बोर्ड की ऋाय लगमग १ लाख रुपए थी ऋौर स्थय सवा लाख रुपए से ऊपर हुआ। था।

व्यय का मुख्य व्यीरा यह है:-

प्रवंघ में १०,३२२)
सड़क इत्यादि में २४,७८१)
जनता की रज्ञा में १३,६८६
भ्रोषि श्रीर सफ़ाई इत्यादि में ४६,४००)
शिज्ञा में २,२५६)

छावनी भर में कुल ३ स्कूल हैं, जिन में से एक कन्या-पाठशाला है।

यहां की खावनी के ३ विभाग हैं, जिन के नाम खेत्रफल सहित नीचे दिए जाते हैं:---

नई क्रावनी (पश्चिम की घोर)
३.२ वर्ग मील
पुरानी क्रावनी (उत्तर की घोर जो वायम लाइन्स के नाम से प्रसिद्ध है १.६ ,,
किला
१'३ ...

ऊल ६.४

### (ग) डिस्ट्रिक्ट अर्थात् जिलाबोर्ड

इस ज़िले के बोर्ड में २ मनोनीत और ४० निर्वाचित सभासद हैं, जिन में ३१ हिंदू और ११ मुसलमान होते हैं। चेयरमैन अपने पद के अधिकार के कारण ('एक्स्-आफ़िशियों') सभासद होता है।

बोर्ड का वार्षिक आय-अयय इस समय ६ लाख रुपए से कुछ क्यर है।

सन् १६२६-६० की रिपोर्ट के अनुतार मुख्य-मुख्य अथवों का कुछ अयोरा इस प्रकार है:---

प्रबंध में १६,६०४ वर्क चिकित्सा में १४,२६२ " स्वास्त्य-एका में २६, १३६ " पशुद्धों की चिकित्सा में ७,६०४ " सड़क इत्यादि में १,१६,११२ "

#### शिका के स्थव का कुछ न्यीय वह है:---

प्रारंभिक शिक्षा में १८०४,६३४ व॰ प्रानिवार्य शिक्षा में ६७,५१३ " प्रा शिक्षा में १६,७६६ " प्रकृतों की शिक्षा में ७,४२५ "

५ मई सन् १८२८ से अभी फेबल दार गाँवों में अनिवार्य शिक्षा का प्रवंध किया गया है।

इत समय बोर्ड के प्रवंध में ६ शकाख़ाने, १५२ मवेशीख़ाने, ४ पशुझों के झरपताल, १५ मिडिल स्कूल, ५३६ प्राइमरी स्कूल, १३७ एडेड ( सहायता पानेवाले ) स्कूल, ३८ मकतब, ४२ श्रञ्जूतों के स्कूल, ४२ कन्या पाठशालाएं और ६ राजि-माठशालाएं हैं।

इन के ऋतिरिक्त तहसील मंक्षलपुर में सरसवां के स्कूल में कृषि-शिला का प्रबंध है। २ बुनाई के स्कूल हैं। एक सन् १६२५. से कड़ा में और दूसरा १६२६ से मऊखायमा में खुला था। इन में सूती कपड़े के सिवा कुछ दसर और रेशम की भी बुनाई का काम होता है।

सन् १६१८ से १०-१० वर्ष के अंतर में बोर्ड के मुख्य-मुख्य कामों के क्यय का क्यीरा पाठकों की जानकारी के लिए अन्यत्र रेखाचित्रों के द्वारा दिखाया जाता है।

### (२) पार्थिक संस्थाएं

### (क) धार्यसमाज

धार्मिक संस्थाओं में चौक का आर्थरमाज सब से पुराना है, जो ज़िला गज़ेटियर के अनुसार सन् १८८० ई० में स्थापित हुआ था। परंतु समाज के क्वाग़ज़-पत्नों के देखने से पता चलता है कि उस के ३ वर्ष पहले समाज का स्त्रपात हो जुका था। सन् १९१३ में समाज ने वर्तमान भवन को मोल लिया और फिर पीछे, समय-समय पर उस की इमारत में बृद्धि होती रही।

इस समाज के ऋषीन एक कन्या-पाउशाला है, जिस की स्थापना सन् १६०४ में हुई थी। इस का विस्तृत कृतांत शिज्ञा-संस्थाओं में मिलेगा।

सन् १६१६ से समाज ने अकृत वालकों की शिखा के लिए 'कल्यागी पाठशाला' के नाम से एक संस्था खोली है, जिस में अब अपर प्राइमरी तक शिखा दी जाती है। इस के तिवा ऐसे वालकों के लिए कुछ रात्रि-याठशालाएं भी हैं। समाज की ओर से देहातों में भी कुछ प्रचार होता है। फलतः मेना, फूलपुर, और सिराव् में आर्थसमाज का स्थपत हुआ है परंतु अभी उनका अस्तित्व पक्का नहीं है।

दूसरा समाज सन् १८३६ के लगभग से कटरा में खुला है।

तीसरा समाज रानीमंडी में है, जो १६१० में स्थापित हुआ। था, इस के संतर्गत एक 'आदर्श-कन्या-पाठशाला' है। सन् १६०२ से एक 'क्रार्य-कुमार-सभा' भी है, जिस का कार्यालय चीक समाज के मंदिर में है।

### (स) सनातन-धर्म-सभा

सनातन-धर्म समाएं इस नगर में कई बार खुलीं और कुछ दिनों तक चल कर बंद हो गई। अब सन् १६२४ से कटरा में एक ऐसी समा खुली है, जिस ने कुछ भूमि ले कर अपना एक कमरा भी बनवा लिया है और उस में कुछ पुस्तकों का संमह है। इस समा ने पहले दो-एक बार अपना बार्षिकोत्सव भी मनाया है, परंतु आजकल इस का काम शिषिल-सा जान पढ़ता है।

शहर में भी एक सनातन-धर्म सभा है। परंतु सिवा माधमेक्षे में प्रचार के उस का श्रीर कोइ कार्य प्रकट रूप में देखने में नहीं खता।

### (ग) साधुकों के मठ<sup>9</sup> तथा असाड़े<sup>२</sup>

#### (१) महानिर्वाची

यह ऋलाड़ा दारागंज में है। इस का केंद्र इरिद्वार के निकट कनखल में है। इस की शासा खँडवा में भी है। इन सब का सदर बड़ौदा में है। इस ऋलाड़े की आमदनी ५० हज़ार कपद साल के लगभग है। ये लोग नागा शैव हैं। जटा रखते हैं।

#### (२) निरंजनी

इन का भी स्थान दारागंज में है। वे लोग भी शैव हैं। जटा रखते हैं। इन की एक शाखा इस जिले में माँडा में भी है।

#### (३) वाघंवरी

यह एक मठ है, जिस की सालाना अमदनी १४ इज़ार वपए के लगमग है। इन का स्थान अलोपी बाग्र और दारागंज के बीच में है। ये लोग भी रीव हैं, परंतु जटा नहीं रखते।

#### (४) रामानुजी

यह वैष्यावों का अखाड़ा है। दारागंज में है।

#### (५) रामानंदी

इन का केंद्र कीटगंज में है। यह त्यागी वैष्ण्व ऋर्यात् गोस्वामी या गोसाई है। इन के यहां न्याह भी होता है।

<sup>ै</sup> मठ उस को कहते हैं, जिस के महंत को यह अधिकार रहता है कि वह जिस को चाहे चेळा चना कर अपना स्थानारण बना दे, तथा हुसी मकार वह आय-म्थय के मामने में भी स्वतंत्र होता है।

<sup>े</sup> बाबारे का सब काम पंचायत से शोता है, जिस के द पंच होते हैं।

#### (६) बढ़ा पंचायती

इस का स्थान कीटगंब में है। यह उदासी वा नानकशाही ऋखाड़ा है। इस की शाखाएं पंजाब, राजपूताना तथा हैदराबाद में हैं। यह बड़ा बनाडव ऋखाड़ा है। इस जिले में लेन-देन के ऋतिरिक्त १८-२० हज़ार रुपए साल की मालगुज़ारी का इलाक़ा इन के पास है। इस की कुल शाखाओं की आमदनी का ऋनुमान एक लाख रुपए साल से ऊपर किया जाता है।

(७) क्षोटा पंचायती

यह मुट्टीगंज में है। यह भी उदासी श्राखाड़ा है।

#### (८) निर्मला

इस का स्थान कीटगंज में 'पीलीकोठी' के नाम से प्रसिद्ध है। ये लोग भी उदासी हैं।

(६) कची संगत

#### (१०) पक्की संगत

ये भी नानकशाही साधुआं के छोटे-छोटे आअम हैं, जिन के स्थान अहियापुर में हैं। हन के सिवा फूँसी में भी कुछ उदासियों, वैष्णुवों और ब्ला के स्थान हैं तथा अरैल में वक्षभाचारियों का एक पुराना मठ है।

इन सब में 'महानिर्वाणी' श्रीर 'पंचायती' बड़े समृदिशाली श्रालाड़े हैं। परंतु कुंभ श्रीर श्रार्थकुंभ के श्रवसर पर जब उन के श्रालाड़े के लोग बाहर से श्राते हैं, उन के लिलाने-पिलाने के सिवा श्रीर किसी सार्वजनिक काम में ये लोग कोई श्राधिक सहायता नहीं देते। श्रलवत्ता महानिर्वाणी श्रालाड़े के भूतपूर्व महंत बालकपुरी जी ने एक संस्कृत पाढिशाला सन् १९१६ से खोली है, जिस में ४० के लगभग विद्यार्थी पढ़ते हैं श्रीर वस्न-तथा भोजन पाते हैं।

खेद है कि यहां के श्राखाड़ों का इतिहास बहुत-कुछ उद्योग करने पर भी इस से अधिक इम को मालूम नहीं हुआ।

#### ( च ) बियासॉफिकल सोसाइटी

प्रयाग में पहले यह संस्था सन् १८८१ ईं में स्थापित हुई थी। परंतु इधर बहुत दिनों से उस का कुछ पता न था। सन् १६२५ में मिस्टर पियर्स कायस्य पाठशाला के हैडमास्टर हो कर आए। उन के उद्योग से प्रयाग स्टेशन के निकट नाक्सरोड पर 'यिया-सॉफिकल लाज' एक बँगले में स्थायी रूप से स्थापित हुआ है, जिस का नाम 'कृष्णाध्रम' रक्ला गया है। इस में छोटे बालकों और बालिकाओं के लिए एक स्कूल मी है। इस के अतिरिक्त सन् १६३६ में लोदर रोड पर एक मनन 'एनी बेसेंट लायनेरी' के नाम से बना है।

( क्र ) ईसाइयों के मिशन

श्रम्य बड़े-बड़े नगरों के समान प्रवाग में भी ईसाइयों के कार्य-चेत्र का विस्तार अधिक है, जिस का संदित न्यीरा नीचे लिखा जाता है।

- (१) अमेरिकन प्रेरिबटेरियन मिशन—इस मिशन ने सन् १८३६ में अपना काम यहां आरंभ किया था। इस का वार्षिक व्यय ३० इज़ार रुपए से अपर है। इस के अंतर्गत कै दैविंग क्रिश्चियन कालेज, जमना मिशन हाई स्कूल, मेरी वानमेकर गर्ल्स हाई स्कूल, कालबिन फ्री स्कूल, एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट (क्रिपि-विद्यालय) नैनी, वाई० एम० सी० ए० (ईसाई कुमारसभा) ख़ैराती दवाईख़ाना, कोढ़ीख़ाना तथा हालैंड हाल नामक होस्टेल है।
- (२) चर्च मिश्रनरी सोसायटी—इस मिश्रन की शाला सन् १८५६ में यहां खुली श्री। ज़नाना बाइबिल तथा मेडिकल मिश्रन, अनाथालय लेडी म्मूर मिमोरियल ट्रेनिंग स्कूल तथा सेंट पाल्स डिवीनिटी स्कूल का यह मिश्रन संचालन करता है।

(३) मेथोडिस्ट इपिस्कोपल मिशन--यह मिशन यहां सन् १८७३ में स्थापित हुन्ना था। इस के स्रंतर्गत मो एक स्कल है।

- (४) चर्च अव् इंगलैंड इस के प्रबंध में आल सेंट्स स्कूल और नैनी का अंधा-ज़ाना है।
- (५) बीमेन्स यूनियन मिशन—इस मिशन का प्रबंध स्त्रियों के हाथ में है। इस के स्रांतर्गत एक प्राइमरी स्कूल तथा सेंट्रल गर्ल्स स्कूल है।
- (६) मेट्रोपोलिटन चर्च एसोसीएशन विन गुरा मिरान—इस मिरान का केंद्र तहसील तोरॉब में सेवइत स्टेशन के पास है। ये लोग अधिकांश गाँवों में मौलिक प्रचार का काम करते हैं।
- (७) सालवेशन आर्मी—इस मिशन का मुख्य केंद्र बरेली में है। यहां इस की एक शाखा फूलपुर में है, जहां इन लोगों ने चोरी-बदमाशी पेशावालों की लढ़िक्यों के लिए एक स्कूल खोल रक्खा है। इस में मुख्यतया सुई का काम सिखाया जाता है।
- (८) चर्च ऋष् रोम—यह रोमन कैथोलिक संप्रदाय का मिशन है। इस के प्रबंध में सेंट जोज़ेंफ़ कालेज तथा लड़कियों का सेंट मरे कन्वेंट स्कूल है।

इन के अतिरिक्त प्रयाग में ईसाइयों की दो और संस्थाएं हैं। एक का नाम 'ब्रिटिश ऐंड फ़ारिन बाइबिल सोसाइटी' और दूसरे का 'दि नार्थ-इंडिया किश्चियन बुक ऐंड ट्रेक्ट सोसाइटी' है। इन दोनों में अधिकांश ईसाई मत-संबंधी पुस्तकों तथा विविध प्रकार के संस्करण और अनेक भाषाओं में बाइबिल का विशाल संग्रह है। यहां ये सब किताबें बिकती है।

ईसाइयों की एक पुरानी संस्था 'इलाहाबाद चैरिटेबुल एसोसीएशन' के नाम से है, जिस के ऋषीन एक स्ट्रेंजर्स होम (ऋतिथालय) तथा एक पुत्रार होम (दीनालय) है।

प्रयाग में ईसाइयों के १३ गिरजे हैं, जिन में सब से पुराना स्वराज्य-भवन के निकट 'होली ट्रिनिटी चर्च' है, जो सन् १८३६ में बना था।

<sup>ै</sup> जान यह स्कूख स्थानीय 'नाएक हाई स्कूख, में सम्मिक्ति हो रहा है।

र अब सामवेशन जानी की वह शाका वहां से बाहर चनी गई है।

#### (ज) मुसलमानों के दायरे

प्रयाग में 'चिश्तया' संप्रदाय के स्फियों के कई दायरे हैं। ये एक प्रकार के मठ हैं, जो मुसलमानी राज्य में विभिन्न समयों में स्थापित हुए थे। इन में से कुछ दायरों में उसी समय की कुछ माफियां भी लगी हुई हैं; और कुछ मेंट-चढ़ावा में आता है। इन के महंत 'सजादा-नशीन' वा 'पीर' (गुरु) कहलाते हैं, जो लोगों को दीचा देकर 'मुरीद' (शिष्य या चेला) करते हैं। इन में से कुछ के नाम और स्थान ये हैं।

- (१) दायरा शाह महम्मद अजमल-कोयलहन टोला में।
- (२) " " गुलाम ऋली उपनाम महमदी शाह कोयलहन टीला में ।
- (३) " " मुहिव उल्लाह—बहादुरगंज में।
- (४) " "रक्षीउल ज़मां-- ऋहियापुर में।
- (५) " मनव्तर अली-हिम्मतगंज में।
- (६) " " महम्मद ब्रालीम-- राहरारा नाग में।
- (७) " " मिनहाजुद्दीन-शाहगंज में।
- (二) '' भौतवी ब्रह्मद---

इन में से सब से पुराना दायरा शेख़ मुहिबउक्काइ का मालूम होता है, जिन का देहांत शाहजहां के समय में सन् १०५८ हिजरी (१६४८ ई॰) में हुआ था। इस के बाद का दायरा शाह महम्मद अजमल का मालूम होता है, जिस के संस्थापक शाह महम्मद अजमल थे। उन का देहांत सन् ११२४ हि॰ (१७१२ ई॰) में हुआ था। शोष दायरों के इतिहास का ठीक-ठीक पता नहीं लगा, क्योंकि उन के वर्तमान अध्यक्षों के स्वयं मालूम नहीं है।

### (३) सार्वजनिक संस्थाएं

### (क) भारत-सेवक-संघ

भी गोलते जी की 'सरवेन्ट्स ऋव् इंडिया-सोसाइटी' की एक शाला सन् १६०५ से प्रयाग में भी खुली है, जिस के ऋध्यन्न इस समय पंडित हृदयनाथ कुंज़रू हैं।

#### (ख) सेवा-समिति

यह समिति सन् १६१४ से प्रयाग में स्थापित हुई, जिस के प्रधान इस समय पंडित मदनमोहन मालवाय जी हैं। इस समिति के अंतर्गत इस समय विविध स्थानों में और ४१ शाखाएं हैं। प्रयाग में इस के प्रवंघ में एक हाई स्कूल (विद्या-मंदिर), और १३ राशि पाठशालाएं हैं। एक रात्रि पाठशाला अयोध्या में भी है। इन पाठशालाओं में १५० से ऊपर श्रञ्जत लड़के भी पढ़ते हैं। कोई १० वर्ष हुए समिति ने एक 'बनिता-आअम' प्रयाग में और दूसरा कानपुर में खोला है, जिस में विधवाएं और अनाथ बालिकाएं रहती हैं और उन को कुछ उपयोगी काम धंवे भी सिखाए जाते—हैं। इन संस्थाओं के अतिरिक्त समिति के यहां एक-दो अस्पताल, ख़ैराती औषधालय और एक (मरदाल) वाचनालय है।

यह समिति मेलों के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशंसनीय प्रवंध करती है।

इस के अतिरिक्त प्रयाग में दो और सेवा-समितियां हैं, जो मेलों में यात्रियों की सहायता करती है। एक का नाम गुरु नानक सेवा-समिति है, जिस को सन् १६२३ में स्थानीय पक्की-संगत के महंत सोहनसिंह जी ने स्थापित किया था। दूसरी 'अगरवाल सेवा-सिति' हैं, जो सन् १६२४ में साला रामचंद्र प्रसाद जी द्वारा संगठित हुई थी। इन समितियों के भी कार्य सराइनीय हैं। तथा सन् १६३६ से बंगाल के 'महानंद मिशन अब सर्विस' की एक शाखा यहां खुली है। यह भी एक प्रकार की सेवा-समिति है।

#### (ग) अनाथालय

सन् १८६६ ई० के अकाल में प्रयाग के हिंदुओं ने एक अनायालय खोला, जिस की रिजिस्ट्री सन् १६०२ में हुई। इस का अब अपना भवन है और प्रबंध एक सभा के अधीन है। इस समय इस में ७० से ऊपर अनाय हैं, जिन में कुछ कल्याएं भी हैं। इस संस्था की राय विदाप्रसाद जी कोर्ट इंस्पेक्टर ने सन् १६०० ई० से पेंशन लेकर जीवन पर्यंत अधक सेवा की थी। उन्हों ने इस की आर्थिक अवस्था को बहुत उसत किया था। सन् १६२८ में ६५ वर्ष की अवस्था में सब अवस्था में सब अवस्था में सब अवस्था में अवस्था में सब अवस्था में अवस्था में सब साहब का देहांत हो गया।

#### (घ) विघवा-आश्रम<sup>9</sup>

सन् १९२६ से चौक आर्थरमाज के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक विधवा-आश्रम खोल रक्खा है, जिस में हर प्रकार की विधवाओं को शरस दी जाती है और जिन की इच्छा होती है उन के विवाह का भी उचित प्रवंध कर दिया जाता है।

#### (क) गोशाला

सन् १८८६ ई॰ के लगभग इस गोशाला को स्वामी अलाराम सागर संन्यासी ने स्थापित किया था, जो इस समय कीटगंज में है। इस का पूरा नाम 'भी मुख्य गोशाला' है। स्वामी जी ने ५००० सपए इकट्ठा कर के इस के कोच में जमा कर दिया है, जिस का ३०) महीना न्याज आता है। इतने ही के लगभग मासिक चंदे से तथा फुटकर आय है। प्रायः १५-२० गीवें रहा करती हैं। अधिक होने पर गोंचों में सहुदय ज़मींदारों के यहां मेज दी जाती हैं। इस संस्था का प्रबंध एक सभा के हाथ में है। प्रयाग ज़िले भर में एक यही गोशाला है, जिस की वर्तमान दशा यहां की उदासीनता का दोतक है।

#### ( च ) रामकृष्ण मिशन सेवा-आश्रम

इस नाम से मुद्रीगंज में एक ऋषिषालय है, जो सन् १६११ में स्थापित हुआ था। इस में लोगों को बिना मूल्य दवाई बाँटी जाती है।

नगर में व्यक्तिगत तथा श्रन्य संस्थाओं की ओर से ऐसे कई श्रीषधालय हैं, जो खुलते बंद होते रहते हैं, हसी लिए उन के उल्लेख की श्रावश्यकता नहीं है।

<sup>े</sup> अब यह संस्था टूट गई है

#### (इ) अधासाना

यह सस्या 'चर्च अव् इंगलैंड' के प्रवंध में है, सन् १८५४ में खोली गई थी। इस मैं दीन अपने रहते हैं। उन को मोजन-बज्ज दिया जाता है और उन से जो कुछ वे कर सकते हैं, योड़ा-बहुत काम भी लिया जाता है। पहले इस का भवन शहर में रामवाग्र में था। अव उठ कर नैनी की ओर चला गया है। इस में ३० से ५० तक अपने रहते हैं, जिन का न्यय सगमग ५००० ६० वार्षिक है।

### (ज) कोदीखाना

यह संस्था भी अब नैनी के निकट है। इस का इतिहास यह है कि सन् १८३६ में कुछ अमेरिकन मिश्नतियों ने, जहां अब बढ़ा रेलवे स्टेशन है, उस के निकट डेरा डाला था। वे अपने डेरे में अंभों और कोढ़ियों को शरण देते थे। उन्हों ने स्थानीय चंदे से लग-मग १० वर्ष तक इस काम को चलाया। फिर कोई ५० वर्ष तक चैरिटेबुल एसोसिएशन नामक संस्था यह काम करती रही। अब सन् १६०६ से यह मिशन टू लेपर्च को दे दिया गया है। सन् १६०४ तक इस के कच्चे घर थे। अब बहुत ही हवादार पक्के भवन बन गए हैं। वड़ी सावधानता से इन रोगियों की यहां चिकित्सा होती है। कुछ थोड़े से लोग अच्छे भी हो जाते हैं। कोढ़ियों के बाल बच्चे उन के संसर्ग से अलग रक्खे जाते हैं। पिछले वर्ष इस में कोई ५०० कोढ़ी थे, जिन का व्यय लगभग ६० इज़ार रुपए वार्षिक था। इस संस्था को सरकार भी कुछ आर्थिक सहायता देती है।

### (४) अन्य संस्थाए

#### (क) प्रांतीय हिंदू सभा

यह संस्था संवत् १६८१ वि॰ (सन् १६२४ ई॰) में काशी में स्थापित हुई थी। परंतु शीन्न ही वहां से उठ कर प्रयाग चली आई। इस का मुख्य उद्देश हिंदू-संगठन है।

#### (ख) प्रांतीय जमींदार एसोसिवशन

यह संस्था सूना श्रागरा के ज़र्मोदारों का एक मंडल है, जिस का जन्म सन् १६१४ में हुआ था। को ज़र्मोदार साल में ५०००) या उस से श्राधिक मालगुज़ारी देते हैं, वे इस संस्था के समासद हो सकते हैं, परंतु उन को श्रापनी मालगुज़ारी पर ४ श्राना सैकड़ा के हिसाब से वार्षिक चंदा देना पड़ता है, जिस का चतुर्योग्र उन के बच्चों के शिज्ञा-संबंधी कामों में स्थय किया जाता है। सन् १६२७ में इस मंडल के श्रानुरोध से एक क़ानून बन मया है, जिस के श्रानुसार बाक़ीदारों से चंदा मालगुज़ारी के साथ तहसीलदारों के द्वारा वस्तुल किया जा सकता है।

सन् १६२८ में बार्ज टाउन में इस के निशास अवन का उद्बाटन इस प्रांत के सत्कालीन गर्धनंद सर निलक्त नेरिक के द्वारा कुला या ।

#### (ग) व्यापार-मंडल ( ट्रेड एसोसिएशन )

इस मंडल की स्थापना ४० वर्ष पहले बतलाई जाती है। इस का लच्य स्थानीय ज्यापारियों के स्वत्वों की रज्ञा करना है। इस मंडल को अपनी ओर से स्थानीय म्यूनिसिपल बोर्ड में एक समासद मेजने का अधिकार है।

#### (घ) चिकित्यक-संघ मेडिकल एसीसिएशन

यह संघ १६२० से स्थापित हुआ है। इस का उद्देश्य इस के नाम ही से प्रकट है। यह संघ भी एक मेंबर म्यूनिसिपल बोर्ड में मेज सकता है।

#### (क) जिला कृषिसंघ

इस की स्थापना १६२८ में हुई है। इस का काम कृषि की उन्नति करना है। मान्य मेले में इस की ओर से एक प्रदर्शिनी हुआ करती है तथा गाँवों में भी जा-जा कर किसानों को कृषि-संबंधों बस्तुओं के दिखाने और उन को समम्माने का प्रबंध किया जाता है।

#### ( च) सदात्रत

इस ज़िले में केवल गंगापार में ३ ऐसे सदाबत हैं, जहां साधुओं और मिच्चुकों को भोजन अथवा उस की सामामी धर्मार्थ दी जाती है। एक कूलपुर के प्रसिद्ध रहेंस स्वर्गीय राथ मानिकचंद का है, जिन की स्थानापन अब उन की पुत्र-वधू शीमती गोमती बीबी हैं।

दूसरा तहसील हाँडिया में 'गोपाललाल ट्रस्ट' को सदानत है। इस का प्रबंध सरकारी है, जो वहां के तहसीलदार की देख-रेख में होता है। यहां से कुछ परमित लोगों को भोजन की सामग्री मिलती है।

मुंशी गोपाललाल तहसील हॅंडिया में तहसीलदार थे, जो गया के रहने वाले थे। उन के कोई सतान न थी। उन्हों ने हॅंडिया के निकट मैंड ट्रंक रोड के किनारे एक बड़ी भूमि मोल लेकर एक बाग्र लगाया और उस में ठाकुर-दारा स्थापित किया। तत्परचात् एक सराय बनवाई और एक बड़ा बाज़ार लगवाया, जिस का नाम उन्हों ने 'गोपालगंज' रक्खा था परंतु बह पोखें 'मुंशीगंज' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सन् १८५६ में उन्हों ने एक ट्रस्ट बना . कर प्रवंध के लिए यह कुल संपत्ति सरकार के हवाले कर दी। उसी की आय से यह सदाबत दिया जाता है। नगर के हिंदू अनाथालय को भी उस से कुछ सहायता मिलती है, तथा अन्य प्रकार के धर्मार्थ कामों में कुछ स्थय होता है।

फूलपुर और हँडिया के दोनों सदाबत पुराने हैं। तीसरा सदाबत फूँसी में स्वगीय लाला किशोरीलाल जी का था, जो लग मग २७ वर्ष चल कर सन् १६३४ ई० में बंद हो गया।

#### **(छ) धजायब-घर**

सन् १६३१ से स्थानीय त्रारिकेयालोजीकल सोसाइटी ने एक अजायब-पर लोला है, जो उस के योग्य सेकेटरी तथा म्यूनिसिपल बोर्ड के इक्क्रजीक्यूटिव आफिसर राय बहादुर पंडित क्लमोइन व्यास के विद्योष उद्योग का फल है। अभी वह संप्रहालय बोर्ड ही के दक्ष्र के एक भाग में है। इस में पुरालत्व-संबंधी बस्तुओं तथा पाषाया-मूर्तियों का अच्छा संप्रह है।

# सातवां ऋध्याय

## प्रयाग नगर का विशेष वर्णन

### (१) भौगोलिक स्थिति

इस अध्याय में वर्तमान नगर का कृतांत लिखने से पहले हम प्राचीन प्रयाग की स्थिति पर कुछ विचार करना चाहते हैं। यद्यपि इमारे पास इस की कोई लेखबद सामग्री नहीं है, फिर भी प्रयाग के भूमि की अवस्था देख कर हम उस के विषय में बहुत कुछ आनुमानिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

यह स्पष्ट है कि प्रयाग प्राचीन समय में कोई नगर न या, किंद्र एक तपोभूमि यी; कर्नलगंज के निकट भरद्वाज ऋषि का आश्रम था। यदि प्रयाग की कोई बस्ती उस समय रही होगी तो वह उसी के निकट रही होगी। भरद्वाज के आगे पूर्व की ओर दारागंज और किले तक की भूमि एक दम नीची होती चली गई है। इस के खेतों की मिट्टी में बालू का अंशा अधिक पाया जाता है। इस से जान पड़ता है कि पहले भरद्वाज-आश्रम से मूँसी तक बराबर गंगा का चित्र था। इतने बड़े मैदान में गंगा का जल सदैव नहीं फैल सकता था, परंद्र वर्षा में अवश्य भर जाता रहा होगा। भरद्वाज-आश्रम से दिल्या की भूमि भी दर्भगा-कैसल के कुछ आगे तक लगभग उसी के बराबर ऊँची है। फिर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जावें इस ऊँची भूमि का किनारा पश्चिम की और बढ़ता चला गया है। यहां तक कि चौक से पूर्व थोड़े ही दूर से बहुत नीची भूमि मिलने लगती है। उभर बड़ी सड़क (ब्रेंड ट्रेक रोड) से दिल्या ऊँचामंडी से आगे सभी महक्को बहुत नीचे हैं। इस से पता चलता है कि वहां पहले यमुना का चेत्र रहा होगा। और इन दोनों नदियों का संगम चौक से पूर्व और दिल्या अहियापुर में कहीं रहा होगा।

फिर धीरे चीरे इन स्थानों के पूर्व दारागंज और किलें तक रेत पड़ गया और गंगा उस से भी आगे कूँसी के नीचे चली गई। उधर जमुना के स्थान में भी कुछ परिवर्तन हुआ और वह दिच्या की ओर कुछ वड़ गई। जहां अब बेनी बॉच है वहां की भूमि कुछ ऊँची रही होगी। इस लिए उस के उत्तरी कोने पर बासुकी और दिस्त्वा जहां क़िला है, अस्वयवट आदि स्थापित हुए और उसी के निकट प्रयाग की भी कुछ बस्ती हो गई।

हुएन-साँग ने सातवीं शतान्दी में प्रयाग का परिदर्शन यह लिखा है कि श्रद्धयवट श्रीर उस के निकट का देव-मंदिर नगर के मीतर था, यद्धपि वर्तमान बाँघ श्रकवर के समय का बतलाया जाता है, परंतु उस के पहले भी वहां को भूमि कुछ ऊँची श्रवस्य रही होगी, जिस से वहां की बस्ती वर्षा के दिनों में भी गंगा की बाढ़ से बची रहती थी।

सोलहवीं शताब्दी में जब अकबर ने नया शहर ऊँची भूमि पर कुछ पश्चिम हटकर बसाया तो बहुत से पुराने प्रयाग के लोग उठ कर वहां जा बसे। किले से पश्चिम जमुना के पुल तक उसी समय के अब तक बहुत से पक्के घाटों के चिह्न पाए जाते हैं।

प्रयाग नगर में कई एक नाले पश्चिम से पूर्व की श्रोर ढलवान होते चले गए हैं। शहर के भीतर वे गहरे मालूम होते हैं, परंतु कुछ दूर पूर्व पहुँच कर, जहां से नीची भूमि श्रारंभ होती है, पृथ्वी के बराबर हो गए हैं। इस समय प्रयाग में सब से ऊँची भूमि वह है जहां पर म्योर सेंट्रल कालेज का मीनार है। उस के बाद ख़ुसरो बाग की भूमि शहर में सब से ऊँची मानी जाती है।

### (२) नगरों के कुछ महस्त्रों का इतिहास

वर्तमान प्रयाग का बड़ा भाग ऋकवर के समय में बसा था, परंतु ऋतरसुइया बहुत पुराना महल्ला मालूम होता है, जिस का नाम ऋत्रि ऋषि और उन की क्षी ऋनुस्या जी के नाम पर रक्ष्णा गया है। इस महल्लो में एक जोगी के बहां पत्थर की शिला पर एक पद-चिह्न बना हुआ है जो ऋति ऋषि का बतलाया जाता है। खुल्दाबाद जहाँगीर का बसाया हुआ है। शहर में जो महल्ला अब शहराराबाग्न कहलाता है वहां भी जहाँगीर ने एक बाग्न इसी नाम से बनवाया था, परंतु अब उस का कोई चिह्न नहीं रहा, दारागंज दारा-शिकोड के नाम पर बसा है।

कटरा औरंगज़ेन के समय में जयपुर के महाराज जयसिंह सवाई ने नसाया था। यह जगह और इस के निकटनतीं स्थान उन को माफ़ी में मिले थे। कटरे की आनादी में अन तक ३५ एकड़ भूमि जयपुर-राज्य के क़ब्ज़े में है और उस के निकट के दो गाँव राजापुर और फ़तेहपुर बिक्कुआ की मालगुज़ारी उन को मिलती है।

कहते हैं मुसलमानी राज्य के समय यहां १२ दायरे (फ़क़ीरों के आभम) और १८ सराएं थीं। उन में से कुछ दायरे अब तक मौजूद हैं और इसी कारण कुछ लोग इस नगर को 'फ़क़ीराबाद' भी कहते थे।

महल्ला चक मुसलमानी राज्य के झंत में बसा है। कोई शाह अन्दुल बलील ये, जिन के विषय में कहा जाता है कि अरब से आए थे। उन्हीं को इस स्थान की भूमि माफ़ी



में मिली थी। सन् १७०२ ई० में उन का देहांत हुन्ना या। उन का पका मक्रवरा इसी महस्रो में बना हुन्ना है।

मुद्धीगंज श्रीर कीडगंज श्रंमेज़ी राज्य के श्रारंभ में बसे थे । मिस्टर श्रार॰ श्रहमुटी प्रयाग के पहले कलेक्टर थे, श्रीर जनरल कीड किले के कमांडेंट थे। इन्हीं के नाम पर इन महल्लों की बस्तियां बसी थीं।

### (३) आधुनिक परिवर्तन

चौक का पुराना रूप यह था कि चारों ऋोर कच्चे घर थे। कोई-कोई मकान पक्के और कुछ बिना झास्टर के पक्की इंटों के थे। बीच में एक बड़ी गड़ही थी, जिस में इधर-उधर का गंदा पानी वह कर इकड़ा होता था। लोग उस को 'लाल डिग्गी' कहते थे। उस के किनारे कुछ बिसाती, कुँजड़े और ऋन्य प्रकार के छोटे-मोटे दुकानदार चबूतरों पर बैठते थे।

जहां श्रव जान्स्टनगंज की चौड़ी सड़क है, वहां पहले बनी बस्ती थी। चौक से कटरे की श्रोर जाने का पुराना रास्ता ढठेरी बाज़ार से शाहगंब हो कर था, जो श्रव लीडर रोड में मिल गया है।

विलियम जान्स्टन प्रयाग के एक पुराने कलक्टर थे। उन्हों ने सन् १८६४ में चौक से उत्तर के मकानों को खोदना कर कटरा तक चौड़ी सड़क (सिटी रोड) बनवाई थी। शहर में इस सड़क के किनारे का महस्रा उन्हों के नाम से 'जान्स्टनगंज' कहलाता है।

वर्तमानं सन्त्री मंडी, चौकवाली गड़ही, पटवा कर सन् १८७३ में बाबू रामेश्वर राय चौधरी ने बनवाई यी। बाबू साहब कमसरियट के एक प्रसिद्ध गुमाश्ता थे। उन्हों ने यह बाज़ार बनवा कर म्यूनीसिपैलिटी को दे दिया था।

जहां श्रव कंपनीवाग़ (श्रव्फ़) ड) पार्क है उस के दिल्लागीय भाग में सम्दाबाद के नाम से मेवातियों का एक गांव था। सन् १८५७ के ग्रदर में उन लोगों ने बड़ा उपद्रव मचाया इसे लिए उन का गांव उजाड़ दिया गया। गवर्नमेंट हाउस के पास भी एक गांव छीतपुर के नाम से था। वह भी कुछ गवर्नमेंट हाउस में श्रीर कुछ कंपनीवाग़ में श्रा गया।

सर विलियम म्योर को प्रयाग से वैसा ही स्नेह या जैसा सर हारकोर्ट बटलर को लखनऊ से था। अतः उन के समय में प्रयाग की बहुत शोमा बढ़ा। पुराने हाईकोर्ट हत्यादि के चारों विशाल मबन, गवर्नमेंट प्रेस, रोमन कैयोलिक चर्च, पत्थर का बड़ा गिरजा (आल् सेंट्स कैयोड्ल) इत्यादि बड़ी-बड़ी इमारतें सब उन्हीं के समय में यहां बनीं, परंतु उन का सब से महत्वपूर्ण स्मारक 'म्योर-सेंट्स कालेज' है जो अब यूनीवर्सिटी कालेज कहलाता है।

सन् १६०६ में ज़ूकरगंज बसा। पहले इस का नाम 'लाट्या गंज' होने वाला था परंतु सर जेम्स डिग्स लाट्या एक साधु स्वभाव के लेफ्टनेंट गवर्नर थे। उन्हों ने गवर्नमेंट प्रेस के तत्कालीन सुप्रेन्टेन्डेंट मि॰ एफ् लुकर के नाम पर इस का नामकरण कर दिया।

उधर पायोनियर के संस्थापक सर आर्ज एलन के नाम से एलनगंज श्रीर म्यूनी-सिपल बोर्ड के चेयरमैन मि॰ ममफोर्ड के नाम से ममफोर्डगंज बसा। सन् १९०६ में हिंदुस्तानियों के लिए नया सिविल स्टेशन सोहबतिया बाग् में क्सा और उस का नाम जार्ज टाउन रक्खा गया।

सन् १६११ में घनी बस्ती के बीच से हीवेट रोड निकाली गई। श्रीर फिर पाँच वर्ष पीके उसी सड़क से दो श्रीर सड़कें दिच्या की श्रोर कास्थवेट रोड श्रीर शिवचरन लाल रोड के नाम से निकलीं। ये दोनों महाशय म्यूनीसिपल बोर्ड के चेयरमैन रहे थे।

सन् १६२३ में सराय मीरलाँ की सड़क चौड़ी हो कर उस के कोने पर चौक में इंम्रव-मेंट ट्रस्ट की झोर से तीन खंड की ऊंची दूकान बनाई गई। सन् १६२७ से नया कटरा आवाद हुआ और सन् १६२६ में ज़ीरो रोड निकाली गई, जिस का नाम १६३१ में म्यूनीसिपल बोर्ड के चेयरमैन के नाम से कामताप्रसाद ककड़ रोड रक्खा गया।

खन् १६३१ में चौक में श्रालाबंदे के फाटक में एक छोटा-सा पार्क बनाया गया और उस का नाम स्वर्गीय मौलाना महम्मद अली के नाम पर महस्मद अली पार्क रक्सा गया।

#### (४) सिविल स्टेशन

पहले अंग्रेज़ों की आवादी किले के पश्चिम जमुना के किनारे पर थी। फिर कुछ दिन पीछे कर्नलगंज के पूर्व और उत्तर सिविल स्टेशन बना। ग्रदर के पीछे शहर के निकट विद्रोदियों के कई गांव ज़ब्द हुए। रेलवे स्टेशन से उत्तर विस्तृत स्थान में वर्तमान सिविल-लाइंस तत्कालीन कमिश्नर मि॰ थार्नीहल के प्रवंध से बनाया गया। इस का पूरा नाम उस समय के बायसराय के नाम पर कैनिंग-टाउन है जिस को लोग सिच्नित कर के कैनिंगटन कहते हैं। यह डेढ़ मील के लगभग लंबा और इतना ही चौड़ा है। प्रयाग में यह एक बहुत ही सुंदर बस्ती है, जिस की प्रशंसा अनेक यात्रियों ने की है। उन में से कुछ इसी पुस्तक में पूर्वार्ध के चौथे अध्याय में इस ने उद्धृत किए हैं।

### (५) झावनी

यहां की पुरानी छावनी कटरा और कर्नलगंज के पास थी। कटरे के दिल्या जहां अब दर्भेगा कैसल है, वहां से लेकर पश्चिम रोमन कैथोलिक गिरजे तक गोरों की बारिकें थीं। कटरे के उत्तर हिंदुस्तानी पल्टन थी। इधर कर्नलगंज सदर बाज़ार था और उधर कमिश्नरी के उत्तर और पूर्व तोपख़ाना बाज़ार था। उस से पश्चिम की आरे जहां अब घोड़-दौड़ का मैदान है बिलिंगटन बैरिक थी। उस में त.पख़ाना रहता था। उस से उत्तर रिसाला था और सब से उत्तर गंगा किनारे मैगज़ीन था, जो अब तक बारूदख़ाना के नाम से प्रसिद्ध है। गृदर के पश्चात् यहां से कुल छावनी सिवाय रिसालों के नए कंटोंमेंट में चली गई। फिर सन् १६२१ के पश्चात् रिसाला भी वहीं चला गया।

यह नया कंटोन्मेंट भी खूब लंबा-चौड़ा है। इस में शासफार्म भी है। इस के संदर मेकफ़र्सन पार्क तथा मेकफ़र्सन कील देखने योग्य है। इस की जन-संख्या सन् १९३१ में १००१६ थी।

#### (६) नगर की जन-संख्या तथा जनता प्रयाग नगर की जन-संख्या जब से इमें श्रंक मिले हैं. इस अकार है:---

| सन्          | संख्या   |
|--------------|----------|
| १८५३         | ५३०,१८   |
| १८६५         | १,०५,६२६ |
| १८७२         | 8,83,463 |
| श्यद्धश      | १,६०,११८ |
| १०३१         | १,७२,०३२ |
| 1535         | 2,02,980 |
| <b>१</b> ६२१ | १,५७,२२० |
| 9839         | १,७३,८६५ |

पिछली सन् १६३१ की जन-संख्या का न्यौरा मतमतांतरों के मैद से इस प्रकार है:-हिंदू १,१४,१५०; जैन ३०२; सिक्ख १०३; मुसलमान ५४,१८६; ईसाई ४,६६३; अन्य १५६।

प्रत्येक एकड़ में श्राबादी का श्रीसत २६ होता है। आवादी की दृष्टि से इस प्रांत में प्रयाग का पाँचवां स्थान है। श्रयांत् लखनऊ, कानपुर, बनारस और आगरे से प्रयाग की जन-संख्या कम है।

श्रन्य प्रांत के निवासियों में यहां बंगालियों की संख्या श्रिक है और कर्नलगंज इन का केंद्र है। इन से कम काशमीरी तथा दिख्यीय बास या है। काशमीरियों का कोई विशेष स्थान नहीं है। श्रिक्षकांश महाराष्ट्रीय दारागंज में रहते हैं। पंढे या प्रागवाल दारागंज कींडगंज और श्रिह्यापुर में श्रिक रहते हैं। खिन्नयों का केंद्र गंगादास के चौक में, श्रम्भवालों का महाजनी टोले में, जैनियों का चंद के कुवां पर, मार्गवों का त्रिपौलिया और मीरगंज में श्रीर कायस्थां का वादशाही मंडी तथा श्रिष्टियापुर में है। दिरवाबाद, श्रदाला, कोइलहनटोला, वर्ज्योवाज़ार, नईवस्ती, चक और वहादुरगंज मुसलमानों के महस्ते हैं। ईसाइयों की कस्ती म्योराबाद और मुद्दीगंज में है।

#### (७) जन्म, मृत्यु तथा जनता का स्वारध्य

नवंबर से फ्रवरी तक लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। अप्रैल से खुलाई तक तथा अक्तूबर मामूली महीने हैं। अगस्त, छितंबर और मार्च में फ़्सली बीमारियां अधिक होती हैं।

पाँच वर्ष के जन्म-मृत्यु सूचक श्रंक तथा एक रेखाचित्र पाठकों की आनकारी के लिए स्रगले पृष्ठ पर दिए जाते हैं। यह बात जानने योग्य है कि पड़ोस के सन्य बड़े नगरों की श्रापेचा प्रयाग की मृत्यु-संख्या कम है, जैसा कि निम्नलिखित तुलनात्मक श्रंकों से विदित होता है।

१० इजार की आबादी पर सन् १६२७ ) प्रयाग लखनक कानपुर काशी से ३ वर्ष की मृत्यु-संख्या की औसत / २१'०३ ४०'३६ ४०'४८ ५१'२७ सन् १६०६ में शिवुस्तानियों के सिए नया सिविल स्टेशन सोहबतिया बाग् में बसा और उस का नाम कार्ज टाउन रक्खा गया।

सन् १६११ में घनी बस्ती के बीच से हीबेट रोड निकाली गई। श्रीर फिर पाँच वर्ष पीके उसी सड़क से दो और सड़कें दिच्या की ओर कास्थवेट रोड श्रीर शिवचरन लाल रोड के नाम से निकलों। ये दोनों महाशय म्यूनीसिपल बोर्ड के चेयरमैन रहे थे।

सन् १९२३ में सराय मीरख़ाँ की सड़क चौड़ी हो कर उस के कोने पर चौक में इंम्बन् मेंट ट्रस्ट की ओर से तीन खंड की ऊंची दूकान बनाई गई। सन् १९२७ से नया कटरा श्रावाद हुआ और सन् १९२६ में ज़ीरो रोड निकाली गई, जिस का नाम १९३१ में म्यूनीसिपल बोर्ड के चेयरमैन के नाम से कामतामसाद ककड़ रोड रक्खा गया।

सन् १९६१ में चौक में खलावंदे के काटक में एक छोटा-सा पार्क बनाया गया स्रोर उस का नाम स्वर्गीय मौलाना महम्मद अली के नाम पर महम्मद अली पार्क रक्खा गया।

#### (४) सिविल स्टेशन

पहले अंग्रेज़ों की आवादी किले के पश्चिम जमुना के किनारे पर थी। फिर कुछ दिन पीछे कर्नलगंब के पूर्व और उत्तर सिविल स्टेशन बना। ग्रदर के पीछे शहर के निकट बिद्रोदियों के कई गांव ज़ब्त हुए। रेलवे स्टेशन से उत्तर विस्तृत स्थान में वर्तमान सिविल-साइंच तत्कालीन कमिश्नर मि॰ यार्निहल के प्रवंध से बनाया गया। इस का पूरा नाम उस समय के वायसराय के नाम पर कैनिंग-टाउन है जिस को लोग संचित कर के कैनिंगटन कहते हैं। यह डेढ़ मील के लगभग लंबा और इतना ही चौड़ा है। प्रयाग में यह एक बहुत ही सुंदर बस्ती है, जिस की प्रशंसा अनेक यात्रियों ने की है। उन में से कुछ इसी पुस्तक में पूर्वार्ध के चौथ अध्याय में इस ने उद्धृत किए हैं।

#### (५) झाबनी

यहां की पुरानी खावनी कटरा और कर्नलगंज के पास थी। कटरे के दिल्या जहां अब दर्भगा कैसल है, वहां से लेकर पिश्चम रोमन कैथोलिक गिरजे तक गोरों की बारिकें थीं। कटरे के उत्तर हिंदुस्तानी पल्टन थी। इधर कर्नलगंज सदर बाज़ार था और उधर कमिश्नरी के उत्तर और पूर्व तोपालाना बाज़ार था। उस से पश्चिम की अगेर जहां अब घोड़-दोड़ का मैदान है विलिंगटन बैरिक थी। उस में त.पालाना रहता था। उस से उत्तर रिसाला था और सब से उत्तर गंगा किनारे मैगज़ीन था, जो अब तक बारूदलाना के नाम से प्रसिद्ध है। गुदर के पश्चात् यहां से कुल छावनी सिवाय रिसाले के नए इंटोमेंट में चली गई। फिर सन् १९२१ के पश्चात् रिसाला भी वहीं चला गया।

यह नमा कंटोन्मेंट भी खूब लंबा-चौड़ा है। इस में प्रासफार्म भी है। इस के झंदर मेकफर्सन पार्क तथा मेकफ्र्सन फील देखने योग्य है। इस की जन-संख्या सन् १९३१ में १००१९ थी।

#### (६) नगर की जन-संख्या तथा जनता प्रयाग नगर की जन-संख्या जब से हमें श्रंक मिले हैं, इस प्रकार है:---

| सन्          | संख्या   |
|--------------|----------|
| १८५३         | ६३०,१७   |
| १८६५         | १,०५,६२६ |
| १८७२         | १,४३,६६३ |
| श्यद्ध       | १,६०,११८ |
| 9039         | १,७२,०३२ |
| 1838         | १,७१,६६७ |
| १६२१         | १,५७,२२० |
| <b>१</b> ६३१ | ₹,७३,⊏€५ |

पिछली सन् १६३१ की जन-संख्या का ज्यौरा मतमतातरों के मेद से इस प्रकार है:-हिंदू १,१४,१५०; जैन ३०२; सिक्ख १०३; मुसलमान ५४,१८६; ईसाई ४,६६२; मन्य १५६।

प्रत्येक एकड़ में आबादी का श्रीसत २६ होता है। आबादी की दृष्टि से इस प्रांत में प्रयाग का पाँचवां स्थान है। अर्थात् लखनऊ, कानपुर, बनारस और आगरे से प्रयाग की जन-संख्या कम है।

अन्य प्रांत के निवासियों में यहां बंगालियों की संख्या अधिक है और कर्नलगंज हन का केंद्र है। हन से कम काशमीरी तथा दिल्यीय आक्रण हैं। काशमीरियों का कोई विशेष स्थान नहीं है। अधिकांश महाराष्ट्रीय दारागंज में रहते हैं। पंढे या प्रागवाल दारागंज कीडगंज और अहियापुर में अधिक रहते हैं। लिश्रियों का केंद्र गंगादास के चौक में, अभ-वालों का महाजनी टोले में, जैनियों का चंद के कुवां पर, भागवें। का शिरोलिया और मीरगंज में और कायस्थों का बादशाही मंडी तथा अहियापुर में है। दरियाबाद, अटाला, कोइलहनटोला, व्यव्यीवाज़ार, नईवस्ती, चक और वहादुरगंज मुसलमानों के महस्ले हैं। ईसाइयों की बस्ती म्योराबाद और मुद्रीगंज में है।

#### (७) जन्म, मृत्यु तथा जनता का स्वास्थ्य

नवंबर से फ़रवरी तक लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। अप्रैल से जुलाई तक तथा अक्तूबर मामूली महीने हैं। अगस्त, छितंबर और मार्च में फ़्सली बीमारियां अधिक होती है।

पाँच वर्ष के जन्म-मृत्यु सूचक श्रंक तथा एक रेखाचित्र पाठकों की जानकारी के लिए श्रगले पृष्ठ पर दिए जाते हैं। यह बात जानने योग्य है कि पड़ोस के श्रन्य बड़े नगरों की श्रपेचा प्रयाग की मृत्यु-संख्या कम है, जैसा कि निम्नलिखित तुलनात्मक श्रंकों से विदित होता है।

१० इजार की आवादी पर सन् १६२७ ) प्रयाग लखनक कानपुर काशी से ३ वर्ष की मृत्यु-संख्या की अपेसत } ३१'०३ ४०'३६ ४०'४८ ५१'३७

| 8                |                                           | हान-शंक्षा            | <u> </u> | १०० की<br>ब्याबादी                      |           |                                         | The same | 1                                       |                | मृत्यु निम्नविध्य कारकों से                        | <b>1</b> |     |                                        | <b>F</b>   | १००० की ष्टाचादी<br>पर सुखु संक्षा |     | 41<br>444-   | E                                                                                      |                                         | क्युंचु १००० की<br>बाबादी पर |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------|------------|------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>f</b>         | /6<br>b<br>b                              | îrdîp:                | 15.      | स्टब्स                                  | E.        | de s                                    |          | Ĕ                                       | E.             | 是中层                                                | शासाव    |     | 15.                                    | £.         | 100                                | 1   | à lar<br>six | ışı (de Toor<br>ois (de                                                                | मीवर                                    | नाट र बर्च<br>को कोसस        |
| ***              | So or | w.<br>                | 4,422    | **<br>**<br>**                          | =         | ~                                       | >        | 9                                       | ii<br>ii       | * ************************************             | **       | 9   | 30864,048                              | ;          | **                                 | 7   | 11           | er. 202 3258 20.                                                                       | **                                      | ***                          |
| 2                | 2478 R, 802 R, 380                        | 7,100                 | 4, ¢n    | 86.78                                   | <b>#</b>  | <b></b>                                 | av .     | 3 18 1 2 0 5 0 5 0                      | n<br>n         | 9                                                  | •        | 161 | 10148,488                              | er'        | *                                  | •   | ***          | 18. 28 2 70 7 E                                                                        | 50<br>R*<br>60<br>R*                    | **.**                        |
| 355              | 3624 2,220 2,648                          | 2,22                  | 1,12     | **                                      | =         | *                                       | •        | 1 1151 182 1040                         | ~              | *                                                  | ~        | 5 8 | 14328,015                              |            | ÷                                  |     | 30           | # . b # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                | ***                                     | 90<br>34<br>30<br>64         |
|                  | 1,15                                      | 3 2 2 4 2 4 2 , 0 4 0 | ***      | #<br>20<br>20                           | ñ         | ?                                       | #        | 0 5 8                                   | 8              | 300 38 388                                         | w        | 2   | 3688,644                               | ~          |                                    |     | 9            | ***                                                                                    |                                         | er'<br>er'                   |
| *                | 1, ttg                                    | ****                  | , T 9 0  | 9.72                                    | š         | ======================================= | :        | 9 20                                    | 282            | 15 45 65 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |          | 246 | 925 2 9276                             | ş          | ř                                  | :   | *            | 30<br>34<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00<br>00 |                                         | •                            |
| 4                | 2.<br>17<br>17                            | मोग १६ स्टब्स १११६६   | . 654    | 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | T.        |                                         | 2        | **                                      | T T            | n n                                                | *        | 9   |                                        | 1.5        |                                    | *   |              | 3.2.                                                                                   | 9 9 9 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | 5.795                        |
| क्ष का<br>क्षीयत |                                           | # F                   | 30       | 30<br>30                                | 20<br>60' | ñ                                       | ģo.      | 9 & 8 & 8 & 8 & 8 & 8 & 8 & 8 & 8 & 8 & | 20<br>20<br>0° | 8°                                                 |          | 10° | ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | is,<br>us, | *                                  | iu. | ر<br>د<br>د  | er<br>w<br>20<br>er                                                                    | 80'<br>60'                              | **                           |

#### (८) नगर के ऐतिहासिक स्मारक

#### (१) अशोक-स्तंभ

प्रयाग में सब से प्राचीन बस्तु जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व की है, वह सम्राट् झशोक का स्तंभ है। यह एक पत्थर का खिला हुआ गोला खंभा है, जिस का भार ४६३ मन और लंबाई ३५. फीट है। नीचे का ज्यास लगभग ३ फीट है, परंतु ऊपर जा कर कमशः कम होते-होते २ फीट २ इंच रह गया है। इस के ऊपर का सिर नहीं है। अनुमान किया जाता है कि झशोक के अन्य स्तंभों के सदश वह बंटाकार या और उस पर सिंह का सिर रहा होगा।

इस के जपर जो अभिलेख अंकित है उन से मालूम होता है कि पहले यह स्तंम सम्राट् अशोक की आज्ञा से कीशांबी में ईस्वी सन् से २३२ वर्ष पहले खड़ा किया गया था। अब यह प्रयाग के किले में है। यहां कीन उठा कर कब लाया ! इस का कुछ पता नहीं है। अनुमान किया जाता है कि जीरोज़शाह कीशांबी से यहां लाया होगा, क्योंकि वह ऐसे कई स्तंभ दिल्ली से गया था। जीरोज़शाह का समय सन् १३५१ से १३८८ तक है। इसी बीच में किसी समय यह स्तंभ यहां लाया गया होगा।

इस पर सम्राट् अशोक, उन की साम्राज्ञी, समुद्रगुप्त और जहाँगीर के खुदबाए हुए अभिलेख हैं। तथा बीरवर का एक लेख हिंदी में भी है। इन के अतिरिक्त जब यह स्तंभ पृथ्वी पर पड़ा था, तब उस समय के बहुत से यात्रियों के नाम और सन्-संवत् इस पर अंकित हैं, जिन का भ्यौरा इस प्रकार है:—

७ लेख संबत् १२७६ से १३६८ तक के अर्थात् सन् १२४० से १३४० ई० तक के प्र. ,, ,, १५०१ ,, १५८७ ,, १५८७ ,, १५८७ ,, १६३२ ,, १६३२ ,, १६४० ,, ,, १५८३ ,, १६६४ के ,, ,, १८०७ के

इतने लंबे समय में यह स्तंभ कई बार गिराया और खड़ा किया गया। अब यह वर्तमान अवस्था में सन् १८३८ में खड़ा किया गया है।

पहले यहां लोग इस को 'भीम की गदा' कहते थे। बहुत दिनों तक किसी को यह पता न या कि इस पर क्या लिखा है। सब से पहले जेम्स प्रिसेप ने इस को स्थिति और अभिलेखों पर अपना विचार प्रकट किया था। फिर उस के पश्चात् कई विदानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और अंत में उन्हों ने बड़े परिश्रम से पंडित राघाकांत शर्मा की सहायता से इस के कुल लेखों को पढ़ डाला।

इस के मुख्य-मुख्य केला ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। अतः उन की प्रतिलिपि शुद्ध अनुवाद सहित हम इस पुस्तक में देते हैं।

सब से पहले आग्रोक के लेख से इस आरंभ करते हैं। यह वास्तव में ६ आदेश

हैं, जो उस ने अपनी प्रजा के दित के लिए झंकित कराए ने। इस की भाषा प्राकृत अधौत् यहां की तत्कालीन जनता के बोल-चाल की भाषा है और लिपि बाझी है।

इस के कुछ अंश मुसलमानों के समय में छीले और विगाइ दिए गए हैं, फिर भी विद्वानों ने अशोक के अन्य स्थानों के इसी प्रकार के स्तंभ-लेखों से मिला कर किसी प्रकार से इस की पृति की है।

· इस स्तंभ का चित्र और उस पर अशोक के समय की मूल लिपि की आकृति अन्यत्र देखिए।

प्रयाग के स्तंभ पर सम्राट् अशोक के अभिलेख (मूल नागरी अन्तरों में ) हिंदी अनुवाद (१) (१)

(१) देवानं पिये पियदसी लाजा देवं झाहा [!] सहुवीसतिबसामिसितेन म (मे) हयं धंमलिपि लिखापिता [!] हिंदत पालते द (दु) संपटिपादा (द) ये

- (२) श्रंनत श्रगाय धंमकामताय श्रगाय पलीखाय श्रग (गा) य सुक्ताया श्रगेन भयेन श्रगेन उत्ताहेन [1] एस चु ले (खो) मम श्रनुत्तिया (या)
- (३) धमापेखा धमकामत (ता) च सुवे सुवे बढिता बढिसति च (चे) वा [1] पुलिसा पि मे उकसा च गेवया च मिकमा च झनुविधीयंति संपटिपादयंति च
- (४) ब्रलं चपलं समादपितवे [1] हैंमेव ब्रांतमहामाता पि [1] एसा हि विधि या ह्यं धंमेना (न) पालना धंमेन म (वि) ध (धा) ने धंमेनं (न) सुखीयना धंम (मे)न ग (गु) नि (ति) ते (ति) चि (च) [1]

देवताओं के प्यारे प्रियदशीं एजा ने ऐसा कहा है 3, देसा आदेश दिया है कि), अपने अभिवेक के २६ वर्ष पर मैंने यह धर्मलेख लिखवाया है। विना उत्तम घर्म-कामना, बिना उत्तम परीज्ञा, बिना उत्तम सेवा, विना (पापों से ) बड़े भय ( और ) विना वड़े साइस के इस लोक और परलोक का काम बनना कठिन है। इस मेरे वर्म की शिक्षा से अपनी-अपनी जगह धर्म की श्रावश्यकता और धर्म की कामना बढ़ी स्रोर बढ़ेगी। मेरे अच्छे, बुरे और मध्यम ( विचार के ) पुरुष इस का अनुकरण और श्राचरण करते 🕻, जिस से कि चंचल लोग भी धर्म पर चलें। इसी प्रकार मेरे बड़े श्रिधिकारी भी करते हैं, क्योंकि धर्म से पालन, धर्म से न्याय, धर्म से सुल झौर धर्म से रचा की यही विधि है।

<sup>ै</sup> देवाबां त्रिष कस समय राजाओं की एक सम्माय-स्वक क्यांचिथी। इस का मावार्थे हिंदी में महाराजाधिराज, समकना चाहिए।

<sup>े</sup> यह सहाराज चारोक की विशेष पद्मी थी।

<sup>े</sup> बह एक रूपि शब्द 'रुजुक का अजुनाद है, जो उस समय बदे-बदे शासकों के दह ( जोहदे ) का जाम था।

### मुख ( नागरी अशरों में )

( ÷ )

( ५ ) देवानं पिये पियदसी साना हेवं आहा [1] धंमे साधु [1] कियं चू धंमे ति [1] अपासिनवे बहु कयाने दया द (दा) ने बचे सा (शे) चये [!] चसुदाने पि में (मे)

(६) बहुविषे दिने [1] इपदं (द) चतुपदेसु पिलवालिचलेसु विविधे मे अनुगहे कटे आ पानदिखनाये [1] अनानि पि च मे बहुनि कयानानि कटानि [ |

(७) एताये मे अडाये इयं भंगलिपि लिखापिता देवं अनुपटिपजन्तु ची (चि) लांडितीं (ती) का च होत् ति [1] येच हेवं संपटिपजिसति स (से) सुकटं कछ्तिति [ । ]

(3)

( = ) देबानं पिये पियदसी लाजा हेवं म्राहा [ । ] कयानमेव देखवि ( ति ) इयं मे कयाने कटे ति [1] नो मिन पापकं देखति इयं मेपापके कटे ति इयं वा त्रासिनवे नामा ति [1]

(१) [ दुपाटि देखे चु खो एसा [।] हैंच चु स्तो एस देखिये [1] इमानि आसिन बगामीन नाम श्रय चंडिये निठूलिये कोधे माने इस्या कालनेन व इकं मा पलिमस-बितं [1] एस बाद देखिये इयं में हिदनिकाये इयं मन मे पालतिकाये

१ स्तंभ पर म वीं पंक्ति के बागे 'बर्डागीर' बादशाह ने विवादाकर अपनी वशावली फ्रारसी खबरों में सुद्वाई है जो १ श्री पंकि तक चको मई है। इस ने इस श्रमिधाप से कि पाउक इस बहुमूख्य श्रेषा के भाराय से अवशिक्ष व रहें इन सातों पंकियों की पूर्वि देशको सियाबिक के स्तंन बेक से की है और उस को शबग नावने के जिए इस प्रकार [ ] के बढ़े कोश्रक में ब्रिक्स है।

#### हिंदी अनुवाद

(२) देवताओं के प्यारे पियदर्शी राजा ने ऐसा कहा है । कि ) धर्म अंछ है। धर्म क्या है ! बुराई से दूर रहना, मलाई, दया, दान, सत्य और पवित्रता। मैंने दो पायों, चौपायों, पिचयों श्रीर जलचरों की स्रोर भी बहुत तरह से दृष्टि डाली है (ध्यान दिया दै )। मैंने अनेक प्रकार से (उन पर) प्राया-दान तक की कृपा की है। १ (उन के साय ) त्रौर कई तरह की भी भलाइयां की 🕇 । २ इस लिए यह धर्मलेख लिखबाया गया है कि लोग ऐसा ही करें झौर यह लेख बहुत दिनों तक बना रहे। जो ऐसा (इस के अनुसार) करेगा वह मलाई का काम करेगा।

देवताओं के प्यारे प्रिदर्शी राजा ने ऐसा कहा है (कि) मनुष्य भलाई ही देखता है कि 'यह मलाई मैंने की है'। मनुष्य पाप नहीं देखता कि 'यह पाप मैंने किया' या 'यह दोष है'। यह देखना यहा कठिन है। (परंतु) इस (श्रर्थात् मनुष्य) को इस प्रकार भी देखना चाहिए (कि) ये 'बुराइयाँ हैं; जैसे: - कठोरता, निर्दयता, कोध, धमंड (श्रीर) ईर्ष्या (इत्यादि)' । (यह भी सोचना चाहिए कि कहीं) इन (बुराइयों) के कारण मैं दोषी न बन्ँ। यह अच्छी तरह से देखना चाहिए कि यह (कर्म) मेरे इस लोक और यह (कर्म) परलोक के लिए (अच्छा) है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> जैना कि पाँचर्वे सभिक्षेस से विदिव

र बैसे रोगी पद्धकों की चिकित्सा बादि का प्रबंध । देखिए दूसरा अधिखेखा ।

### मूल ( नागरी आक्रों में )

(8)

- १०—[देवानं पिये पियदिसलाबा हेवं ऋाहा | 1] सहुवीसतिवसामिसितेन मे हयं भंमलिपि लिखापिता, 1]
- ११ लजूका मे बहुसुपानसतसहसेसु जन सि स्रायता तेसंथे ऋभिहालेषा [1]
- ११--दंडे वा अतपतिये में कटे किंति लज्का अस्यय अमीता कंमानि पवतयेवू जनस जानपदसा हितसुखं उपदहेवू अनुग-हिनेसुचा
- १३ सुखीयन दुखीयनं जानिसंति धम-युतेन च [!] वियोवदिसंति . जर्न जानपदं किंति [!] हिदतंच पालतं च झालाभ-येवृति [!] लज्जा पिलमंति पटिच-लिटवेमं
- १४—पुलिसानिपि में झंदानि पटिचलिसंति ते पि च कानि वियोवदिसंति येन मं लज्का चपंति झालाधियतवे झयाहि पजं वियताये घातिये निसंजित
- १५ श्रस्तये होति वियत-धाति चपति मे पजं सुखपितहटवे[।]हेवं ममा लज्का कटा जानपदस हितसुखाय येन एते श्रमीता श्रस्त्रय संतं श्रविमना कमानि पवतये वृति (१)
- १६ एतेन में लज्जा[नं अभि[हा]ल (ते। व (वा) द 'दं) हु (डे) व (वा) अत-पतिये अ (क) जि (टे.[।] च है) छु (छि) तव (वि) य (ये ह (हि। ल(ए)

#### हिंदी अनुवाद

• (8)

देवता आं के प्यारे प्रियदर्शी राजा ने ऐसा कहा है (कि) अपने अभिषेक के २६वें वर्ष मैंने यह धर्म लेख लिखावाया है। मेरे बड़े अधिकारी बहुत से सैकड़ों हजारों (=लाखों) प्राणियों पर नियुक्त है। उन को न्याय श्रीर दंड में मैंने स्वतंत्र कर रक्खा है, जिस से वे लोग विना स्वार्थ और विना (बदमाशों के) भय के काम करें; श्रीर देश में रहनेवाले लोगों(प्रजा) के हित श्रीर सुख का ध्यान रक्लें। तथा (उन पर) कृपा करें। मुख और दुःख को समभें श्रीर देशवासियों से धर्म युक्त व्यवहार करें, क्योंकि इस से वे लोग इस लोक और परलोक की आराधना करेंगे। र मेरे बड़े अधिकारी मेरी सेवा करना चाहते हैं। और लोग भी मेरी इच्छा के अनुसार काम करना चाहेंगे,वे भी अपने इर्द-गिर्द वालों के साथ उसी तरह व्यवहार करेंगे जिस तरह मेरे बड़े अधिकारी लोग भद्रा के मेरी आराधना (सेवा) की आभलाषा करते हैं। जैसे (कोई अपनी) सन्तान को (किसी) जानी बुक्ती हुई घाय को सींप कर संतुष्ट हो जाता है, कि यह (जानी कुभी हुई धाय) मेरे बच्चे को अदा के साथ सुख से पालेगी। इसी तरह मैंने देश वासियों : = प्रजा) के हित और सुख के लिए बड़े-बड़े अधिकारियों को नियत

<sup>ै</sup> यह बताना कठिन है कि मुख बिम-क्षेत्र में कीय पंक्ति कहां समाप्त हुई थी है इस ने बतुमान से इस जंदा को इय पंक्तियों में बितरण किया है।

कृष्य विद्वार्थों ने स्थाय का अर्थ दीवानी और बंड का अर्थ फ्रीजवारी किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> वर्षात् इत सुकार्य के द्वारा मार्गो अपने बोक और परकोक बनाने का वह करेंने।

### मूल ( नागरी जबरों में )

सि (ड) [i] कि (कि) (क्रिं ति) [i] चा (×)

१०-विय (वा) हालतमना (ता) चा (व) सिया दंडतमता च [१]

श्राव इते पि च म (में) श्राव (द्र) ति वंधनवधानं मुनिसानं तीलितदंडानं पतवधानं ति (ति) नि दिवसि (सा) नि योते दिने [1] १८—नातिषा वं (य) श्रानि निस् (अ) पिय-संति ज (जी) वितावे तानं नासंतं वा निअपिता दानं दाइंति पास्तिकं उपवं (वा) सं वा कक्क (क्षं) ति

१६ - इक्षा हि में हेवं निलुपित पि कालति पालतं ब्रालाध्य (ये) ठा (उ) [1] जनत च-बढति विविध (वे। धंमचलने सयमे दाने (न) सविभागति ।

#### ( + )

२०—देवानंपिये पियदसी लाजा हेवं आहा

[1] सहवीसा (स) तिवसामिसितेन मे

इमानि जातानि अवधियानि कटानि स

(से) यथ सुके सालिका असुने चक्का

(सा) के

२१—इंस (से) निर्द (दी) मुखे, गोलाटे, जि (ज) त्का, झंबाकी (कि) पिलिका, युमी (डी), झनठिकमछे वेदव (वे) यक (के) गङ्गाप (पु) प (पु) टके, सं-कुजमछे, कप (फ)ट[सेय] क (के) प (पं) नससे, पि (सिः मखें

२२—[संडके, झोकपिंबे,पससते सेत] कपीव (ते) श (गा) म कपोते, सव (वे) चत (त) पद (वे) व (वे), पटिमोग (गं)

#### हिंदी अनुवाद

किया है, जिस से वे लोग बिना भयं और विना स्वार्थ के प्रसक्तता के साथ अपना काम करें। इस लिए मैंने न्याय और दंध में उन को स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए। इस से (न्याय के) स्ववहार में समता रहेगी और दंड में भी समता रहेगी।

आज(से) यह मी मेरी आशा है कि जिन कैदियों के लिए प्राचा-दंड का निर्चाय हो चुका है उन को तीन दिन की मुहलत दी जाव, जिस में उन के भाई-वंधु उन के जीवन के लिए याचना (अपील) कर सकें; अथवा उन का मरना निश्चित समभ कर उन के उद्धार के लिए दान-पुष्य करें, वा परलोक-संबंधी कत-उपवास करें। क्योंकि मेरी इच्छा है कि इस दंड की दकायट के समय में वे लोग परलोक संबंधी आराधना (कृत्य) कर लें। इस तरह लोगों में कई प्रकार का धर्माचरण, संयम और दान का प्रचार बढ़ता है। इति।

#### ( K )

देवताओं के प्यारे 'प्रियदशीं' राजा ने ऐसा कहा है (कि) अपने अभिषेक के २६वें वर्ष में मैंने इन जीवों को अवध्य कर दिया है। ( ये जीव न मारे जायें, ऐसा हुक्म दिया है। वे ये हैं:— तोता, मैना, लाल, जक्षा, इंस, नंदीमुख ( नीलनाय ) गेलाट, खमगादइ, रानी कीड़ी, पहाड़ी कहुआ, दंडी, बिना हड़ी की मकुली, तीतर, गंगाकुक्कुट (पेच), बाम मकुली, साडी,गिलहरी, बारहसंघा, साँड,बंदर, घन्नेदार हिरन, सफ़ेद कबूतर । और वे सब चौपाए जो न तो काम में आते हैं और न खाए जाते हैं। मेड़ी या सुअरनी जो गर्मिखी हो या दूध देती हो, अवध्य है और छः महीने के छोटे कब भी अवध्य हैं। मुर्गा को विध्या

मूल (नागरी आश्वरों में )

[नो एति न च खादियति । अनका] ना [निष] एडका च स्कली च गभिनी ष पायमीना व]

१३---[श्रविषय पोतके पि च कानि झासंमा-सिके [1] विधकुकुटे नो कटविये तुसे] सजीवे नो [भापियतिवये दावे श्रन-ठाये वा विहिसायेवा नो भापे] तावि ये (;) जीवेन जोवे नो पुसिताविये]

२४—तीयु चातुमासीयु तिसायं पुनमासियं तिनि दिवसानि [चायुदसं पंचदसं-पटिपदं धुवाये चा]

२५ — अनुपोसधं मछे अविधि नेपि विके तिवये [ा]एतानि या (ये) व[दिवसानि नागवनित केवट भोगति यानि अंनानि पि जीवनिकायानि नो इंतवियानि अठ-भी पत्ताये चातुदसाये पनइसाये ति-साये पुनावसुने तीसु चातुंमासीसु |

२६ — सुदिवसाये गोने ने। नि(नी) ला (ल) खिता(त) विये अजका एडा [के स्कले एबापि अने नीलखियति ने। नीलखित विये ] तिसाये पुनावसुने चातुंमासिये चातुंमासिये अस्वसा गोनसा

२७ — लखने नो कटिवये [1] याव सहुवीसे (स)तिव साभिसितेन मे एताये ग्रांत-लिका ये पनवसीति वंचनमास्तानि कटानि [1] हिदी अनुवाद

नहीं करना चाहिए। जिस भूमि में जीव-जंतु उत्पन्न हो गए हों उन को नहीं जलाना चाहिए। एक जीव को मार कर उस से दूसरे जीव को (अपना) पेट नहीं पालना चाहिए।

तीनों चौमासों (चार-चार महीने के जाड़ा, गर्मी स्मीर बरसात इन तीनों ऋतुस्रों) की पूर्णमासियों के दिन (जो फाल्गुन, श्रापाइ और कार्तिक के अंत में पड़ती थीं) तथा पुष्य नक्तत्र बाली (पौषकी) पूर्शमासी (स्रौर) चौदस, पद्रस्, ( ऋमावस्या । तथा प्रतिपदा श्लौर बत उपवासों के दिन न तो मछली मारना चाहिए श्रीर न (उन को मुर्दा या ज़िंदा) बेचना चा-हिए। इन्हों दिनों में नागवन (कजरी बन, जहां हाथी रहते हैं) और कैवर्त-भोग ( मछश्रों के तालाब ) में जो श्रन्य जीव हैं उन को भी नहीं मारना चाहिए। दोनों पत्त की श्रष्टमी चौदस श्रोर पंद्रस पुष्य श्रोर पुनर्वसु नदात्र १ (ब्रौर उपर्युक्त)तीनों चौमासें की पूर्णमासी के दिन और श्रभ दिनों (त्योहारों) में साँड को बिषया नहीं करना चाहिए। (इसी प्रकार) बक-रा, मेंढा, स्त्रार या जो दूसरे जानवर विधया किए जाते हैं, वे नहीं किए जाने चाहिए। पृष्य, पुनर्वसुतया चौमासे के दिनें। श्रीर चौमासे के दिन और चौमासे के दोनों पद्म में (श्रयवा दोनें। पत्ता के दिनों श्रमावस्या श्रीर पूर्वामासी को। घोड़ों श्रीर बैलों को दाग्ना नहीं चाहिए। जब से मेरे श्रमिषेक को २६ वर्ष हुए तब से मैंने पश्चीस (बार) कैदी सुड्वाए हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऐसा बान पड़ता है कि उस समय तक अहों के नाम पर सात दिनों की पर्तमान अवा वचित नहीं थी, किंतु निवियों और वच्चों के नाम से दिन माने जाते में!

# मृल (नागरी अज्ञरों में )

( )

(२८) देवानंपिये पियदसि (सी) लाज (जा) देवं ऋ (ऋा) हा [1] [दुवाडसक्सा-भिसितेन में ध्मिलिपि लिखापिता लोकसा हितसुखाये से तं ऋपहटा तं तं धंमवढि पापो वा] देवं लोकसा (सं)

(२६) हितसुखे ति पटिनेखामि अध्य [इयं ना] या (ति) पा (सु) [हेवं] पतिया-संनेसु हेवं अपकड (ठे) त (सु) किम (मं) कानि स (सु) खं अ (आ) नहामि (मी) ति तथ (था) च विदपो (हा मी मि) [1] हेवं मेन सहु (व, [नि] को (का) येसु पटिने-खामि [1]

(३०) सनपासंडा पि में पूजिता विविधाय स(पू)का (जा) चा (या) [1] ए चु इयं झतना पा (प) चुपगमने से में म (मु) रूपमुते [1] सहुव (वी) सतिवसम्ब्रिभिसा (सि) तेन में इयं (यं) ध ्धं) मिलिपि लिखा-पिता ति [1]

#### हिंदी अनुवाद

( )

देवतास्रों के प्यारे 'प्रियदर्शी' राजा ने ऐसा कहा है (कि) अपने अभिषेक के बारह वर्ष पर लोगों के हित और सुख के लिए (यह) घर्मलेख मैंने लिखवाया है। ( जिस से लोग ) ऐसी-वैसी ( व्यर्थ ) बाती को छोड़ कर धर्म को बढ़ावें। इस प्रकार लोगों का हित और सुल (इत) में है, यह में देखता हूँ। जिस प्रकार में (यह) देखता 💃 कि अपने जातिवालों (संबंधियों) में किए को क्या सुख पहुँचाऊँ ! उसी प्रकार (अपने से) निकट और दूरवालों में भी देखता हूँ श्रीर वैसा ही ( अनुष्ठान-कार्य ) करता हूँ । इसी प्रकार सब संप्र-दायवालों में भी देखता हूँ। मैंने सब संप्रदायवालों की अनेक प्रकार की पूजा से सत्कार किया है। परंतु उन में अपने ( मंतव्य ) का स्वागत करना ( स्नादर करना) में सब से मुख्य समकता हूं। श्रपने म्राभिषेक के २६ वें वर्ष पर मैंने यह धर्म-लेख लिखवाया है। इति।

<sup>े</sup> जर्पात् मखाई करने में अपने परायु सन्ना निकट जीर नूरवाओं में में कोई सेद-मान नहीं रक्ता।

#### कौशांबी का लेख <sup>9</sup>

मूल ( नागरी अज्ञरों में )

१---देवानंपिये झानपयति [i] को-संवियमहाम (मा) त

२--....[त] मड(गे) [कटे] संघित नि (नो) लक्ष्मि।ये)

३—......[संबं मा] ढ (ख) ति मिति (खु) [बा] मं 'मि) ति (खु) नि [बासे] बि (पि) [ब]

४—व (×) [ क्रोदातानि दुसानि]
पि (त) नं (नि) च(चा) पयित(तु) क्रा
[ना] त (वा) स्प (सि) क्रां (क्रा) व (वा) स्पि [वे]

#### हिंदी अनुवाद

देवताओं के प्यारे, 'प्रियदर्शी' (राजा) कौशांनी के नड़े अधिकारी (स्वेदार) को इस प्रकार आदेश देते हैं:---

संष (बौदों के मढ ) का नियम न उन्नंघन किया जाय। जो कोई संघ में फूट बालेगा, वह सक्तेद (अर्थात् यहस्यों के ) कपड़े पहना कर उस स्थान से, जहां भिद्ध या भिद्धनियां रहती हैं, निकास दिया जायगा।

#### महारानी का लेख

१--- ६(दे)बानं पियस बचनेना सवत महामता

२---वतिवया [ । ] ए हेत हुतीयाये देविये दाने

३---श्रंबावडिका वा आप्तालमे व दान-ए (ग) हे वा ए त वा) सि (पि) अपने

४—किछि गनीयति'ताये देविये वे नानि
[1] सदे व (वं) [विनति]

५ — दुतियाये देविये ति तीवलमादु कालुवानि (कि) ये [ । ] देवताओं के प्यारे (राजा) के वचन (आशा) से सब बड़े आधिकारियों से कहो कि दूसरी गनी का जो दान है, आम की बाटिका या वगीचा या दानग्रह या और भी जो कुछ हो, वह दूसरी रानी तीवर की माता कारवाकी का है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यह जेक बहुत ही अपूर्व है, हम किए इस का मसकब समय में नहीं आता था। परंतु पीचे काशी के निकट सारनाथ नामक स्थाय में एक क्षेत्र सगभग इसी आशय का मिला। उसी के आधार पर यह हिंदी अञ्चलाद दिया गया है। ( देखिए पंडित जनाईन मद एम्॰ ए॰ की पुस्तक)

### समुद्रगुप्त का अभिलेख

इस स्तंम पर अशोक के लेख के पश्चात् ऐतिहासिक हिंह से अस्पंत महस्वपूर्य केख सम्राट् समुद्रगुत के विषय में है। यदि अशोक की प्रशस्तियों से उस का प्रजाबात्सक्य उस की सञ्चरित्रता, तथा उस के उत्तम शासन-प्रबंध आदि का ज्ञान हम को होता है, तो समुद्रगुप्त के लेख से उस के समकालीन मारत की अनेक जातियों, राजाओं तथा उन के देशों की नामावली हम को मिलती है, जो अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती।

गुप्त-वंशीय नरेशों में ईसा की चौथी शताब्दी के मध्य में समुद्रगुप्त बड़ा बीर, योदा, विद्वान, कवि तथा संगीतश हुआ है। उस ने समस्त मारत में झोर से छोर तक दिग्वजय कर के उस समय की प्रथा के अनुसार एक बड़ा अश्वमेष यक किया था। योरप के इतिहासकारों ने उस को भारत का नेपोलियन माना है। इस खेख में उस के गुणों और विजय की कीर्ति उस के एक दरवारी कवि हरिषेशा ने वर्शन की है।

यह लेख गुप्त-लिपि तथा संस्कृत भाषा में है। पहले आढ कीक हैं फिर गद्य है। इस में कुल ३६ पंकियां हैं, जिन में से पहली चार बहुत खंडित हैं और कुछ पंकियों के बीच के कुछ आंश मिट गए हैं।

मूल लेख का प्रायः शान्दिक अनुवाद किया गया है। इस लिए कहीं कहीं महाबरेदार नहीं रहा है। पाउकां के सुभीते के लिए इम कुल लेख का सार निम्न शब्दों में वर्णन करते हैं। आशा है इस के पढ़ने से मूल लेख के समम्मने में बड़ी सुगमता होगी।

१ से ४ तक पंक्तियों का आश्य अत्यंत लंकित होने से स्पष्ट नहीं है। ५ और ६ में समुद्रगुप्त की विद्वत्ता तथा ७ और ८ में पिता-दारा उस की योग्यता का वर्णन है। ६ से २४ तक में सम्राट् की वीरता और उस के दिग्निजय की चर्चा की गई है। इन में से १६वीं और २०वीं पंक्ति में तत्कालीन दिल्ला के बहुत से विजित राजाओं और उन के देशों के नाम है। इसी प्रकार २१ वीं पंक्ति में आर्थावर्त के राजाओं की नामावली है। २२ वीं पंक्ति में अर्थावर्त के राजाओं की नामावली है। २२ वीं पंक्ति में अर्थनेक देशों तथा जातियों की सूची है। २३ वीं में लंका, गुजरात, तथा पश्चिमीय सीमाप्रांत के राजाओं की चर्चा है। २५, २६ तथा ३१ में समुद्रगुप्त के अन्य गुरोां, जैसे दानशीलता, उदारता, और २७ में उस के काव्य तथा संगीत में निपुत्र होने का वर्षन है। २८ और २६ में वंशावली दी गई है। ३२ वीं पंक्ति में कवि ने आत्म-परिचय दिया है।

इतना बतलाने के बाद अब इम मूल लेख अनुवाद के साथ लिखते हैं।

| मू             | ल    | •      | हिंदी अनुवाद                 |
|----------------|------|--------|------------------------------|
| (१) यः कुल्यैः | स्वै | त्रातस | (१) जो श्रपने संबंधियों सहित |
| (२) यस्य       |      |        | (२) जिस का                   |
| (३) पुंव       | 7    |        | (३)                          |

#### म्ल

- (४) स्फारद्व चः स्फुटोद्ध्वंसित प्रवितत्
- (५) वस्य प्रजानुषङ्गोचित गुलमनसः शास्त्रतत्वार्थमर्चुः [ ] स्तब्धो [ ] नि [ ] नोच्छ
- (६) सत्काव्यभीविरोधान् ब्रुधगुणित गुगाशहतानेव कृत्वा विद्वल्लोके वि [ ] स्फट बहुकविता कीर्त्तिगण्यंभुनक्ति
- (७) झार्च्यो हीत्युपगुहन्य भाविपशुनैह त्कर्षिते रोमभिः सम्येष्-छ्वसितेषु तुल्यकुल-जम्लानाननोदीन्नितः
- (८) स्नेइम्यालुळितेन बाष्यगुरुखा तस्वेद्मिया चच्चुमा यः पित्राभिहितो निरीद्य निखिलां पाद्मे वसुर्व्वीमिति
- (६) दृष्ट्या कर्म्माययनेकान्यमनुजसदशा-न्यद्भुतोद्भिकदर्षामावैरास्वाच केचित्
- (१०) वीर्व्योत्तप्तारच केचिच्छरग्रामुप-गता वस्य वृत्ते प्रगामेप्यचें
- (११) संग्रामेषु स्वयुजविजिता नित्य-मुचापकाराः स्वः श्वो मानग्र......
- (१२) तोषोत्तु ङ्गौः स्फुटबहुरसस्नेह फुल्लैर्म्मनोभिः परचात्तापंव मंस्याद् बसंतम्
  - (१३) उद्देशोदितबाहुनीर्थ्यरमसादेकेन येन च्यादुम्प्रस्यान्युतनागसेन ग् [ ]

#### हिंदी अनुवाद

- (Y)
- (५) जिस का मन ज्ञानी पुरुषों के लग से सुख पाता है और जो शास्त्र के तत्वार्य का पोषक है निश्चल
- (६) जो सत्कान्य के विरोधियों की बुद्धि-मानों के गुर्वों के द्वारा परास्त कर के विद्वानों में स्पष्ट कविता-कीर्ति रूपी राज्य का भोगता है।
- (७) (जिस के पिता ने) यह कह कर गले लगा लिया कि यह ही राज्य के योग्य है। जब भावस्चक रोमांच पिता के शरीर पर खड़े हो गए, जब सभासद् हर्ष की श्वास ले रहे थे; और समान कुलोराभ लोगां के मुख मलीन हो रहे थे और उसे देख रहे थे।
- (८) स्नेह से न्याकुल, झाँखुझों से भरे तत्त्व का देखनेवाले नेत्रां द्वारा, पिता ने उसे देख कर कहा—'समस्त पृथ्वी को पालो'
- (६) अपनेक अप्तानुषी कामें। के। देख कर हर्ष से चखते थे कुछ तोग
- (१०) जिस के पराक्रम से इराए जा कर कुछ लोग प्रसाम करते हुए जिस की शरसा में आरते थे।
- (११) लड़ाई में उस की मुजाकों से जीते गए नित्य बुरा कर्म करनेवाले दिन-प्रति-दिन मान
- (१२) संतोष से भरे हुए ऋौर प्रकट प्रेम के रस से फूले हुए मनें से पश्चात्ताप को वसंत ऋतु को
- (१३) श्रसीम जपर उठे हुए बाहुवीर्य से जिस ने अनेले श्रन्युत और नागसेन का परास्त किया।

मृत

(१४) दरडैर प्राह्यतैव कोटकुलजं पुष्पा इये कीडता स्योंने तट ...

- (१५) धर्म्मप्राचीरवंधः शशिकरशुचयः कीर्चयः सप्रतना वेदुष्यं तत्वमेदिप्रशम उक्कः य् क् मृत् तार्त्यम्
- (१६) ब्रद्घ्येयः स्कमार्गाः कविमति विमवोत्सारतां चापि कान्यम् को नुस्याद् योऽ स्य न स्थादगुर्गमतिविदुषाम् घ्यानपात्रम् य एकः
- (१७) तस्य विविधसमररातावतरख्दन्द्-स्य स्वभुजवलपराक्क्रमैकवन्धाः प्राक्क्रमाङ्कस्य परशुरारशंकुशक्तिपासासितोमर
- (१८) मिन्द्पालनाराचवैतस्तिकाचनेक-प्रहरखिक्जाकुलवख्यताङ्करोभासमुद्योपचित-कान्ततरवर्ष्मणः
- (१६) कौसलकमहेन्द्रमाहाकान्तारकव्या-प्रराज कौराळक मयटराजपैष्टपुरक महेन्द्रगिरि-कौहरकस्वामिदत्तपेरपडणल्सक दमनकाञ्चेय कविष्णुगोपम्रावमुक्तक

हिंदी अनुवाद

(१४) जिस ने कोट नामक कुल में उत्पक्त हुए (राजा) को सेना के द्वारा पकड़ कर पुष्पा नाम के नगर में कीड़ा की। सूर्य से तट पर

(१५) धर्म के पेरा श्रयवा चारदीवारी चंद्रमा की किरगों के समान उज्जवल चारों श्रोर फैली हुईं कीर्चियां तत्व में घुसनेवाली बुद्धि ग्रांति

(१६) श्रध्ययन के योग्य स्कों का (मंत्रों में कहा हुआ) मार्ग कवियों की बुद्धि का विकास करने वाली कविता, (यह सब गुण उस में हैं) कोई गुण ऐसा नहीं जो उस में नहों। जो अने ला ही गुणों को जानने वाले विद्यान् लोगों के ध्यान का पात्र है।

(१७) जो अनेक प्रकार के सैकड़ों युद्धों में दस्त है, जिस का बंधु केवल उस का भुज-बल और पराक्रम है, जो पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है, फरसा, तीर, माला, कील, तरबार, बरख्डी

(१८) लोह तीरों को फेंकने वाले (अनेक प्रकार के) शक्त वैतिस्तिक आदि की चोटों से उत्पन्न हुए सैकड़ों वावों से जिस के शरीर की शोभा बहुत बढ़ गई है।

(१६) कोसल<sup>9</sup> देश का महेंद्र, महा-कांतार<sup>२</sup> का व्याभराज, केरलदेश<sup>३</sup> का मंटराज, पिष्टपुर<sup>४</sup> का महेंद्र गिरि,

<sup>ै</sup> द्विच-कोसब कविश के परिचम विष्याचन की बाटी में या और महानदी पर उस की शंजधानी बीपुर थी।

<sup>े</sup> वर्तमान नैतृत और ब्रिवृनाका क्रिक्षे का भाग।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> माशाचार ।

४ मदरास प्रांत के गोवावरी ज़िले सामकस का विद्युरस् ।

म्ल

### हिंदी अनुवाद

कुर्ट्र का स्वामीदत्त, एरंडपल्ल का दमन, कांची का विष्णुगोप, झवसुक्त का

- (२०) नीलराजवैश्वेयकहस्तिवरमीपालक-कोप्रसेनदैवराष्ट्रककुवेर कौरयलपुरकधनश्चयप्र-भृतिसर्वदिक्त्यापथराजग्रहग्रमोक्तानुग्रहजनित-प्रतापोन्मिश्रमाहाभाग्यस्य
- (२१) बद्र देवमतिलनागदत्तचनद्रवम्म गर्गापतिनागसेनाच्युतनिस्द्रवलयम्मां चने का-व्यापसंराजप्रसमोद्धरगोद्वृत्तप्रमाव महतः परिचारकोक्रतस्वांटविकराजस्य
- (२२) समतटडवाककामरूपनेपाल कर्तृ-पुरादिप्रस्यन्तन्तृपतिभिर्म्मालवार्जुनायनयौषेय-मात्रकामोरप्रार्जुनसनकानीक काकखरपरिकादि मिक्चसर्ज्वकरदानाशकरस्यप्रयामागमन

- (२०) नीलराज, वेंगीवेश का इस्ति-वर्मा, पल्लक देश का उमसेन, देवराष्ट्र का कुनेर, कुस्थलपुर का घनंजय आदि दक्षिण के राजाओं को पकड़ कर फिर छोड़ देने के अनुग्रह से उत्पन्न हुए प्रताप से बढ़ा हुआ है भाग्य जिस का
- (२१) बद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्र-वर्मा, गण्पति, नागसेन, अब्युत, नंदि, बंल-वर्मा, आदि अनेक आर्यावर्त के राजाओं को बल-पूर्वक दमन करने से बढ़ा है प्रभाव जिस का, और जिस ने समस्त बनबासी राजाओं को अपना नौकर बना लिया है।
- (२२) समतट<sup>९</sup>, डवाक<sup>९</sup>, कामरूप<sup>९</sup>, नेपाल <sup>९२</sup>, कर्टुपुर<sup>९</sup> आदि प्रत्यंत देशों के राजाओं से तथा मालव, अर्जुनायन, यौषेय माद्रक, आभीर, अर्जुन, सनकानीक, काक, खरपरिक आदि वंशों से दिया गया है सब प्रकार का कर जिस के।, मानी गई है आशा, जिस की, और किया गया है प्रयाम जिल को

<sup>ै</sup> इन स्थान का ठीक पता वहीं क्या शायत संजीर या केलगाँव के ज़िले में कोई स्थान रहा हो। र बजात। अ क्तंमान कांजीवरम। ४ बजात।

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> कृष्या चीर गोदावरी के बीच में था। <sup>6</sup> कक्षात । <sup>9</sup> कक्षात । <sup>6</sup> कक्षात । <sup>9</sup> पूर्वी बंगास । <sup>9</sup> कक्षात । <sup>9</sup> कासाम । <sup>9</sup>र वैपाक । <sup>9</sup> कक्षात ।

#### मुख

(२३) परितोषितमचयडशासनस्यञ्चनेक भ्रष्टराज्योत्सक्षराजवंशमतिष्कापनोद्भृतनिखि-लमुबनविचरग्रशान्तयशसः दैवपुत्रशाहिशाहा नुशाहिशकमुक्पदैः सैंहं-ळकादिभिरच

(२४) सर्वद्वीपनासिभिरात्मनिवेदनकन्यो पायनदानगक्तमदक्कस्वविषयमुक्तिशासनयान्व-नाद्युपायसेवाकृतवाहुवीर्व्यप्रसरघरश्चिवन्धस्य-पृथिव्यामप्रतिरथस्य

(२५) सुचरित शतालंकृतानेकगुणगणो-त्विक्तिमिरचरणतलममूष्टान्यनरपतिकीर्चेः सा -ध्यताभूदयमलयहेतुपुरुषस्याचिन्त्यस्य भक्त-यवनतिमाभग्राहण्यमृतुद्धदय-स्यानुकृष्णावतोने-कगोशतसङ्कप्रदायिनः

(१६) कृपगादीनानायादुरजनोद्ध्रग्यसम-न्त्रदीचायुपगतमनसः समिद्धस्य वित्रहवतो लो-कानुप्रहस्य धनदवरगोन्द्रान्तकसमस्यस्त्रभुज-बर्लावजितानेकनरपतिविमवप्रत्यर्थामानित्यन्या-पृतायुक्तपुरुषस्य

#### हिंदी भनुवाद

(२३) जिस का प्रचंड शासन सब राजागण स्वीकार करते हैं, जिस ने कई नष्ट-अष्ट और पतित राजाओं को फिर से स्थापित कर के समस्त संसार में अपना शांत यश फैलाया है, जिस के देवपुत्र, शाही, शाहानशाही, शक, मुखंड, सिंहल के निवासी सथा

(२४) सब द्वीपों के रहने वालों से आत्मसमर्पण, कन्यादान गरुड निह्नयुक्त (आत्मसमर्पण का निह्न) अपने ही देश में राज करने की आजा की प्रार्थना आदि उपायों द्वारा सेवा की गई है भुजवल की जिस के; और बंध गई है एट्वी जिस से संसार में, नहीं रहा है शत्रु जिस का

(२५) सैकड़ों समारिजों से मालंकृत किए हुए गुणों की बुद्धि से अपने चरणों के तलवों से मिटा दी है दूसरे राजामों की कीर्ति जिस ने, जो अच्छी बातों के उदय और बुरी बातों के नाश का हेत है, और जो अचित्य (गृढ़) है, जिस का हृदय हतना कोमल है कि भक्ति और प्रणाम से ही नम्र हो जाता है। जिस ने सैकड़ों हज़ारों गार्ये दान दी हैं।

(२६) क्रपण, दीन, अनाय, आतुर जनों के उदार करने में ही लगा हुआ है मन जिस का, जो लोगों के साथ अनुमह करने का अवतार मात्र है, जो धनद, बहुण, हंद्र, यम आदि देवों के समान है—अपने मुजबल से जीते हुए अनेक नरपतियों को फिर माल लौटा देने में लगे हुए हैं नौकर जिस के।

#### मृत्त

(२७) निश्चितविदग्धमितगान्धर्व्यत्तितैर-त्रीडितत्रिदशपितगुरुतुम्बुरुनारदादेविद्वज्जनोप-जीव्यानेककाव्यिकस्याभिः प्रतिष्ठितकविराज-शन्दस्य सुचिरस्तोतव्यानेकासृतोदारचरितस्य

(२८) लोकसमर्याक्कयानुविधानमात्रमातु-षस्य लोकधाम्नो देवस्य महाराजश्रीगुप्त-प्रपौत्रस्य महाराजश्रीघटोत्कचपौत्रस्य महा-राजाधिराजशीचंद्रगुप्तपुत्रस्य।

- (२९) लिच्छविदौहित्रस्य महादेव्यां कुमार देव्यामुस्पन्नस्य महाराजाधिराजश्रीसमुद्रगुप्तस्य सर्वपृथिवीविजयजनितोदयव्याप्तनिखिलावनित-लां कीर्त्तिमितस् त्रिदशपति-
- (३०) भवनगमनावासलळितसुखविचरण्-माचचाण इव भुवो बाहुरयमुञ्ज्कृतःस्तम्मः यस्य प्रदानभुजविकमप्रशमशास्त्रवाक्योदयैष-पर्युपरि सञ्जयोञ्ज्ञितमनेकमार्ग्यशः
- (३१) पुनाति सुवनत्रयं पशुपतेर्ज्जटांत-र्गुहानिरोधपरि मोस् शीव्रमिव पाग्डु गाङ्गं पयः एतच काव्यमेषामेव महारकपादानां दासस्य समीपपरिसर्प्यगानुष्रहोन्मीलितमतेः

#### हिंदी अनुवाद

(२७) तीच्या और विदग्ध बुद्धि युक्त गानविद्या के लालित्य आदि से लिज्जत किया है इंद्र के गुरु तुंबुरु नारद आदि को जिस ने— विद्वानों के योग्य अनेक काव्य-क्रियाओं से प्रतिष्ठित किया है कविराज का शब्द अपने लिए जिस ने— अनेक अद्भुत उदार और बहुत दिनों तक प्रशंसा के योग्य है चरित्र जिस का

(२८) लोक श्रीर समय के श्रानुकूल जो क्रिया करने मात्र से मनुष्य है, श्रीर जो श्रान्य बातों में रहनेवाला देवता है, महा-राज श्रीगुप्त का प्रपीत श्रीर महाराज श्री घटोत्कच का पीत्र श्रीर महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त का पुत्र ।

- (२६) लिच्छिवि का दौहित्र, महादेवी कुमारदेवी के पेट से उत्पन्न हुए महाराजा-धिराज श्री समुद्रगुप्त की समस्त पृथ्वी की विजय से उत्पन्न हुई समस्त पृथ्वी में फैली हुई कीर्ति को, जो यहां से इंद्र की
- (३०) पुरी (स्वर्ग) में जा कर सुख से विचर रही हैं, बतलानेवाला पृथ्वी के ऊँचे हाथ के सदश यह खंभा है। जिस के दान, भुजविकम, शांति तथा शास्त्र-वाक्य के उदय से ऊँचा उठता हुआ अनेक मार्गों वाला यह यश
- (३१) तीनों लोकों को उस प्रकार पवित्र करता है जिस प्रकार शिव जी के जटा-समूह के बंधन से छुटकारा पा कर शीधगामी शुभ गंगाजल यह कात्य महारक (स्वामी) के चरणों के दास और उस के समीप रहने की कृपा से विकसित हो गई है बुद्धि जिस की, उस

मूल

#### हिंदी अनुवाद

- (३२) खाद्यटपाकिकस्य महादयहनायक-ध्रुवभूतिपुत्रस्य सान्धिवप्रहिककुमारामात्य-महादयहनायकहरिषेग्रास्य सर्वभूतहितसुखा -यास्तु
- (३३) अनुष्ठितं च परममहारक पादानुष्यातेन महादयङनायकतिलभट्टकेन ।
- (३२) खाद्यटपाकिक का तथा महा-दंड नायक श्रुवभृति के पुत्र संधि-विप्रहिक कुमायमात्य महादंड नामक हरिषेण का है। सब प्राशियों के लिए सुख कर हो
- (३३) यह कार्य संपादित किया गया है परममहारक के चरशों में थ्यान लगानेवाले महादंड नामक तिलमहक द्वारा—

इस के बाद श्रकवर के सुप्रसिद्ध मुसाहव (मंत्री) बीरबर का लेख ३ पंक्तियों में इस प्रकार है।

> संबत १६३२ स.का १४९३ मार्गबदी पंचमी सोमबार गंगादाससुत महाराज बोरबर श्री र्तार्थराज प्रयाग के यात्रा सफत लेखितम्।

जहाँगीर के लेख में कोई विशेष बात नहीं है, उस ने स्तंम को एक जगह ख़िलबाकर फ़ारसी झदारों में अपनी वंशावली अंकित कराई है जो इस प्रकार है:—

الله اكبر نورالدين محمد جهانگهر بادشاه غازى - يا حافظ أبن اكبر بادشاه غازى - يا حفيظ أبن اكبر بادشاه غازى - يا حي ابن بابر بادشاه غازي ـ يا قيرم ابن عمر شيخ مرزأ - يا مقتدر أبن سلطان ابوالسبيد - يا نور أبن سلطان محمد مرزأ - يا هادي ابن ميرادشاه ـ يا بديم ابن امهر تهمور صاحب قرأن يا قادر - احد الهي شهر يور ماه موافق ديم الثاني ۱۰۱۳ -

इस का नागरी श्रक्तरांतर यह है:--

"श्रक्षाह श्रकवर न्यदीन महम्मद जहाँगीर बादशाह गाज़ी, या हाफ़िज़हन्न श्रक-बर बादशाह गाज़ी, या हफ़ीज़ हन्न दुमायूं बादशाह गाज़ी, या हैय हन्न बाबर बादशाह गाज़ी, या क्रयूम हन्न उमर शेक्मिंका, या मुक्दर हन्न मुलतान श्रब्-सईद, या नूर हन्न मुलतान महम्मद मिर्ज़ा, या हादी हन्न मीरों शाह, या बदीश्र हन्न श्रमीर तैमूर साहव करों या कादिर—श्रहद हलाही शहर पूर माह मुवाफ़िक खीउस्सानी १०१४।"

यह लेख सन् १६०५ ई० का खुदा हुआ है जो जहाँगीर के राज्यकाल का पहला वर्ष था। इस में उस की वंशावली तैमूर तक लिखी हुई है जो उस का नवां मूल-पुरुष था।

<sup>ै</sup> इस में ४ वर्ष का बख पड़ता है। धर्याए स॰ १६६२ में सक्त संबत १४६७ होता काहिए। संभव है स्रोदने वार्सों ने सूज की हो।

प्रत्येक पीढ़ी के बीच-बीच में परमेश्वर के विविध नाम दिए हुए हैं। आरंभ 'झलाह झकवर' से हुआ है जो उस के पिता झकवर के समय में झमिनादन में प्रयुक्त होता था, और जिस का शाब्दिक झर्च यह है कि 'परमेश्वर महान है'।

श्रान्य कोई ऋमिलेख उल्लेखनीय नहीं है। श्रांतिम लेख सन् १८०७ ई० का है।

### (२) पातालपुरी का मंदिर

इस का इतिहास इसी पुस्तक के पूर्वार्ध के दूसरे आध्याय में लिखा गया है। यहां केवल उस की वर्तमान अवस्था का वर्शन किया जाता है। यह मंदिर किले के आँगन में पूर्व बाले फाटक की ब्रोर पृथ्वी के नीचे तहाताने में है। इस की लंबाई पूर्व-पश्चिम ८४ फ़ुट स्रोर चौड़ाई उत्तर-दक्षिण ४६३ फूट है। जगर पत्यर की खुत ६३ फूट ऊँचे खंभों के जगर उहरी हुई है। बारह-बारह खंभों की ७ पंक्तियां हैं, परंतु बीचवाली पंक्ति में दोहरे खंमे हैं। कल लंभों की संख्या १०० के लगभग है। पश्चिम की श्लोर मुख्य द्वार है, जिस में कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। फिर कुछ दूर तक सीधा रास्ता पूर्व की झोर चला गया है, उस के आगे मंदिर का मुख्य भाग मिलता है। इस रास्ते में धर्मराज इत्यादि की बड़ी-बड़ी मूर्तियां दाहने हाथ बैठो हुई हैं। बनावट के ढंग से ये बहुत पुरानी नहीं मालूम होतीं। फिर भी यह पता नहीं है कि कब बनी थीं। इसी बनावट के भीतर श्रीर भी बहुत सी बड़ी-बड़ी मूर्तियां गरोश, गोरखनाय तथा नरसिंह अवतार इत्यादि की हैं। बीच-बीच में कहीं-कहीं शिवलिंग भी स्थापित हैं। सब मिला कर कुल ४३ मूर्तियां है। उत्तरवाली दीवार में एक बढ़ा ताक (ब्राला)-सा बना हुआ है उसी में पुरानी लकड़ी का एक मोटा गोल टुकड़ा रक्ला हम्रा है, जो कपड़े-लत्ते से सुसज्जित रहा करता है। यही ऋचयवट बतलाया जाता है। पहले इस तहलाने में बड़ा श्रंधकार रहता था। पंडे दीपक ले कर यात्रियों को दर्शन कराते थे। परंतु अब सन् १६०६ से प्रकाश और इवा के लिए मंदिर की छत में कई खिड़ कियां खोल दी गई हैं श्रीर दर्शकों के बाहर निकलने के लिए दिखाया की श्रीर एक नया द्वार बना दिया गया है। मंदिर की पश्चिमवाली दीबार में बेतिया के राजा रावगोपाल का सन् १८३२ का एक अभिलेख लगा हआ है।

श्रतुमान यह है कि किलों के बन जाने से अस्यवट और उस के निकट के पुराने मंदिर पृथ्वी के धरातल से नीचे पढ़ गए थे, जिन की मूर्तियों को अकबर ने इस तहज़ाने में सुरत्तित रखवा दिया होगा। फिर पीछे जहाँगीर ने किसी समय इस के द्वार को बंद करा दिया। उस के पश्चात् फिर इस का क्यों कर पता लगा और कब इस का द्वार खुला, इस के विषय में कुछ पता नहीं चलता।

#### (३) क्रिका

प्रयाग के क़िले की नींव अकबर ने सन् १५८३ ई० में रक्खी थी। अबुलफज़ल ने

<sup>°</sup> बदुनाय सरकार-इत 'इंडिया सब् भौरंगज़ैव' (१६०१), प्रष्ट २७

'अकवरनामा' में लिखा है कि यह किला ठीक संगम पर चार खंडों में बनाया गया था। पहला स्वयं सम्राट् के रहने के लिए जिस में १२ आनंद-वाटिकाएँ थीं, दूसरा बेगमों भीर शहजादों, तीसरा अन्य बादशाही कुटुंबियों और चौथा सिपाहियों और नौकर-चाकरों के रहने के लिए था।

हम को लोज से एक इस्तिलिलत पुराना काग़ज़ मिला है, जिस में इस किले का क्योरा इस प्रकार लिखा है कि यह किला ३८ जरीव लंबा और २६ जरीव चौड़ा है, खेन-फल ६८३ बीघा और पेरा १२८ जरीव है। इस के बनाने में ६ करोड़ १७ लाख, २० हज़ार २ सी १४ रुपए खर्च हुए ये और यह किला ४५ वर्ष ५ महीने और १० दिन में बना था। इस में २३ महल, ३ ज़्वावगाह (रायनागार) और अरोले, २५ दरवाज़े, २३ दुर्ज, २७७ मकानात (भवन), १७६ कोठरियां, २ ज़ासोन्नाम, ७७ तहखाने, १ दालान दर दालान, २० तवेले, १ बावली, ५ कुएं और १ यमुना की नहर थी, जिन का निर्माण शहज़ादा सलीम शेख़, राजा टोडरमल, मारय दीवान, प्यागदास मुशरिक, वर्षद ख़ां और मुख़लिस ख़ां के प्रवंघ में हुन्ना था।

महलों के नाम ये थे :--

एमनाबाद, अमराबती, आनंद-महल, दीनमहल, महासिंगार-महल, अलोल-महल, कलोल-महल, दिलशाद-महल, बशारत-महल, उदीं बहिश्त-महल, इंस-महल, उम्मेद-महल और सुलनाम-महल।

#### ३ ख्वाबगाहों का व्यौरा यह है :---

| ज़्वाबगाह भरोखा              | ₹. |
|------------------------------|----|
| चिइल सित्न                   |    |
| निशस्तगाइ ( वैढक ) खासोन्नाम | *  |
| २५ दरवाज़ों का ज्यौरा ः—     |    |
| इस्तिनापुर दरवाज्ञा          | *  |
| गावघाट श्रंदर-बाहर           | 7  |
| बगुल दरवाज़ा                 |    |

<sup>9</sup> इवाहाबाद की कवेक्टरी में एक पुरावी मिसिक सन् १८६७ ई० की परगबा बायक के कान्त्रतों के सक्तरंदी की है। उसी में वह क्रागक शामिक है। उपस विक्रियन केंद्र साहब ने 'सिक्रताहुज-तवारीक्ष' के दसर्वे मात ( बज्बाब ) में इस खेक की घोर संकेत किया है, पर उन्हों ने इसारतों का इसना न्यौरा नहीं किया।

र अक्बरी बरीव ६० गम की होती थी।

<sup>े</sup> इन सब का कोद २२ ही आता है, पैसा बान पदता है कि सूब काग्य में २ इरवाज़े बिक्तने से छूट गए हैं।

| .गुसुक्ताना             | \$ |
|-------------------------|----|
| श्रजमेरी दरवाज़ा        | *  |
| फ्रसील दरवाज़ा          | *  |
| महल दरवाज़े             | 7  |
| खासोश्राम दरवाजे        | ₹  |
| वेनी दरवाज़ा, अंदर-बाहर | २  |
| बावली दरवाज़ा           | *  |
| मानिकचौक के दरवाज़े     | Y  |
| तर्द्त दरवाजा           | ₹  |
| दिइली दरवाज़ा           | *  |
| निहाल दरवाज़ा           | *  |
| बदररी दरवाज़े           | २  |
|                         |    |

# २३ बुजें का ब्यौरा :--

| शाहबुर्ज से हस्तिनापुर दरवाज़े तक श्राबादी की श्रोर उत्तर तरफ | G |
|---------------------------------------------------------------|---|
| बावली से शाहबुर्ज तक                                          | ų |
| गावधाट से अजमेरी दरवाज़े तक                                   | 7 |
| हस्तिनापुर की दीवार से गावघाट तक                              | 2 |
| ब्रजमेरी दरवाज़े की दीवार से गावघाट की दीवार तक               | ą |
| इस्तिनापुर के दरवाज़ के सामने दीवार की दोनों श्रोर            | ¥ |
| २७७ मकानों को लिखा है कि अजमेरी दरवाज़े से बावली तक ये।       |   |
| ख़ासोन्न्राम के नाम से २ इमारते थीं, १ बड़ी, १ छोटी           |   |

१७६ कोठरियां खासोन्नाम के दरवाज़ों की ऋोर। यमुना की नहर 'चिहल सित्न' के निकट थी।

यह क़िला दिल्ली ऋौर ऋागरे के किले के सदृश लाल पत्थर का बना था। इस का विशाल सिंहदार ऋौर मीतर की इमारतें दर्शनीय थीं। इस के किनारे की दीवारे ऋौर बुजे बहुत ऊँचे थे।

यूरोपियन यात्रियों में इस किले का सब से पुराना बृत्तांत विलियम फिंच का हम को मिला है, जिन्हों ने सन् १६११ ई॰ में इस को देखा था। लिखते हैं—

'यह (किला) एक कोने पर स्थित है, जिस के दिल्ला यमुना बह कर गंगा में गिरती है। इस को बनते हुए चालीस वर्ष हो गए; अब तक पूरा नहीं हुआ, और न बहुत दिनों तक अभी पूरा होगा। अकबर के समय में कई वर्ष तक इस में बीस हज़ार आदमी लगे हुए थे, और अब भी कोई पाँच हज़ार हर प्रकार के कारीगर और मज़दूर काम करते हैं। यह

( पूर्ण होने पर ) संसार के झति प्रसिद्ध भवनों में से एक होगा । शाह सलीम ( जहाँगीर ) श्रपने पिता से बाग्री होकर इसी किलों में रहा था। इस के बाहरी प्राचीर की ऊँचाई श्राश्चर्यजनक है जो श्रागरे के किले के समान लाल रंग के पत्थर के चौकोर टकड़ों से बनी हुई है। इस के भीतर दो और दीवारें हैं. जो इतनी ऊँची नहीं है। (इस के आगं अशोकस्तम की चर्चा है, जिस को यात्री सिकंदर या किसी अन्य विजेता का स्मारक बतलाता है )। इस आँगन से थोड़ा आगे एक इस से बड़ा चौक है जहां ऊँचे स्थान पर बादशाह का भरोला दर्शन है। वहां से वह हाथी तथा अन्य बन्य पशुस्त्रों की लड़ाई देखते है। ( इस के आगे पाताल-परी के मंदिर का वर्णन है जिस की मतियों को यात्री आदम-होवा और नृह तथा उस की संतान की प्रतिमा बतलाता है )। इस के बाद दूसरा पत्थर का भवन है, जहां बादशाह दरबार करते हैं। इस के आगे किर एक बड़ा महल मिलता है, जो सोलह बेगमों और उन की दासियों के रहने के लिए सोलह भागों में विभक्त है, इन के मध्य में बादशाह का अपना भवन तीन खंड ऊँचा है। प्रत्येक में सोलह-सोलह कमरे हैं. जिन की कल संख्या श्राडतालीस होती है। इन की दीवारें नीचे से ऊपर तक संदर फास्टर श्रीर हर प्रकार की रंगामेजी श्रीर चित्रकारी से मशोभित हैं। सब से नीचे के खंड के मध्य में एक विलक्षण तालाव है। नदी ( यमुना ) की स्रोर महल में कई बड़े-बड़े दीवानखाने हैं. जहां बादशाह ऋपनी बेगमों के साथ बहुधा गंगा ऋौर यमुना का दृश्य देखने में ऋपना समय न्यतीत करते हैं। उस के और नदी के बीच में दीवार से नीचे मिली हुई एक संदर बाटिका लगी हुई है, जो सरो शमशाद के सघन कुद्धों और अनेक प्रकार के फलों और फुलों से सुराज्जित है, उस के मध्य में एक भोजन-शाला है और उसी के पास से नीचे जल में उतर कर नाव पर जाने के लिए सीढियां चली गई है। 179

मिस्टर फ़ारेस्टर ने सन् १७८२ ई॰ में लिखा था--

' इस किले के भीतर बादशाही महल नामक भवन मुसलमानी ढंग की स्वेंगित्तम इमारतों में है, जिन को कि आब तक मैंने देखा है। इस के ऊपर के खंड का भीतरी भाग, जो संगमरमर का बना हुआ है, विविध प्रकार के रंगों से विभूषित है और बड़ी सफ़ाई से उस की व्यवस्था की गई है।"

भिस्टर हमिल्टन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सन् १८१५ ई० के गज़ेटियर में इस किले के विषय में इस प्रकार लिखा है —

"यह एक बहुत ऊँचा विस्तृत और मुदृढ़ दुर्ग है, जिस के निकट दो निदयां बहती हैं। इस के बराबर भव्य भवन योरोप में बहुत कम होंगे। इस में तीन फाटक दो पूरे और आभा बुर्ज़ है। इस का द्वार यूनानी ढंग का बहुत ही सुंदर है। एक और चतुष्कोगा महल है, जिस में शाहशालम का इसम (रिनवास) था। यह स्थान अब उत्तरीय प्रांतों में सेना-विभाग का एक बड़ा केंद्र है। "

<sup>&</sup>quot; पर बाज़ हिष्णु पिक्सजिन्स, ( स्क्रासगी ) जिल्ह ४, १५८ ६७-६८

विश्वप हेकर ने सन् १८२४ ई॰ में इस क़िले को देख कर लिखा था :--

"इस किसे में एक बहुत ही सुंदर महल है। वर्तमान अधिकारियों ने जब इस किसे को मज़बूत बनाने के लिए उस में काट-छाँट कर के नए रूप में परिवर्तित किया तो उस के बाहब रूप को बड़ी हानि पहुँची। उस के ऊँचे-ऊँचे धुरेरों को गिरा कर खुर्ज के रूप में बदल दिया गया और उस की दिवारों से लगा कर एक ढ़लवान मिट्टी का धुस्स बनाया गया। यह अब भी चिताकर्षक स्थान है। इस के मुख्य द्वार पर एक विशास गुंबद है और उस के नीचे एक बहुत बड़ा दालान है, जिस के चारों ओर मिहराबदार छुज्जों पर सादा परंतु बहुत ही बढ़िया रंग का काम किया हुआ है।"

जर्मनी के एक यात्री कप्तान स्रोनवर्ला ने सन् १८४५ में लिखा था-

" यह एक पचकीया दुर्ग है। इस की पुरानी, परंद्व सुटढ़ दीवारें ऋर्थ-गोलाकार बुर्जी के साथ दो नदियों की आरे से रचा करती हैं। भूमि की ओर भी इस की दीवार में एक आधा और दो पूरे दुर्ज वने दुए हैं।"

मिस्टर थार्नटन ने सन् १८५४ ई॰ के गज़ेटियर में इस प्रकार लिखा है-

"यह बहुत सुहक़ स्थान है जिस का घेरा लगभग २५०० गज़ के होगा। कहा जाता है इस के बनाने में कोई १ लाख ७४ हज़ार पाउंड खर्च हुए थे, यह बाहर की स्रोर हटैलियन ढंग का बना दिया गया है। परंतु भीतर ऋधिकांश पुराना रूप स्नव तक विद्यमान है जिस की निर्माण-रौली बहुत ही चिताकर्षक है।

"क़िले के भीतर एक अपूर्व महल ' चिहलसुत्न ' ( चालीस संमे वाला ) के नाम से था, इस का यह नाम इस लिए पड़ा था कि इस के नीचेवाले संबं में ४० अठपहल संमे चारों ओर दो पंक्तियों में सड़े हुए वे । इन संभों की संस्था बाहर की पंक्ति में २४ और भीतर वाली में १६ थी। इस के भीतर के ( १६ संभोंवाली ) दालान पर किर एक संबं इतने संभों का बना हुआ था और उन के ऊपर एक सुंदर कलसदार गुंबद था।"

मिस्टर डैनियल ने ऋपनी पुस्तक ' श्लोरियंटल सीनरी ' में इस महल के विषय में लिखा है—

" इलाहाबाद के किले में एक महल ' चिहलसुत्न ' नामक ४० खंभों का था, जिस को भूरे रंग के पत्थर से अकवर ने बनवाया था। इस के ऊपर से गंगा और जसुना में बहती हुई नावों का दश्य देख कर बड़ा आनंद आता था। यह इमारत मुसलमानी दंग की भवन-निर्माण कला का एक उत्तम नमूना थी। "

खेद है कि इस महल का नाम और चित्र ऋब केवल पुस्तकों में रह गया है। इस के भसाले से क़िले की दीवारें मज़बूत की गई हैं।

दूसरी इमारत जो अब ' ज़नानामहल ' के नाम से प्रसिद्ध है। किसी न किसी रूप में खड़ी हुई है। मिस्टर डैनियल ने लिखा है कि इस महल के बीचवाले खंड की चोटी पर एक बहुत ही विशाल और सुंदर संगमरमर का कलस था, जो सन् १७८६ ई॰ में नवाब बज़ीर

अवध ( आसफ़ुदौला ) के हुनम से निकाल कर लखनऊ मेज दिया गया। वहां फिर से उस के बनाने की चेष्टा की गई, परंतु सफलता न हुई।

"यह इमारत भी दो लंड की चौकोर है। नीचे से पत्थर के ६४ लोगों पर लड़ी हुई है जो खाढ पंकियों में दिमाजित हैं। चारों कोनों पर चार-चार लंगों का समूह है। यह महल मी मिस्टर फ़र्गुसन के शब्दों में बहुत ही उत्तम नमूने का था। इस की शैली ऐसी दर्शनीय खोर नक्काशी तथा चित्रकारों ऐसी उत्तम थी कि भारत में इस ढंग की कोई इमारत इस से बढ़ कर सुंदर न होगी।"

जब क़िला झंग्रेज़ों के अधिकार में आया तो इस महल के बीच-बीच में दीवारें खड़ी कर के शस्त्रागार बनाया गया। और उस के उपर और नीचे की दीवारों पर चूने का प्लास्टर कर के उस के असली रूप को छिपा दिया गया। परंतु पीछे लाई कर्ज़न की आशा से यह इमारत खाली हो गई है; और इस की दीवारों को बड़ी सावधानी से खील-छाल कर तथा उपर एक छुआ बना कर यथासंभव फिर उस को असली रूप में लाने का प्रयक्ष किया गया है।

१८ वीं शतान्दी के अंत में जब यह क़िला हैस्ट इंडिया-कंपनी के हाथ में आया तो इस को अन्य जंगी किलों के समान सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत कुळ परिवर्त्तन किया गया। ऊँची-ऊँची दीवारें, बुर्ज और काटक गिरा कर नीचे कर दिए गए। भीतर की हमारतों में भी बहुत कुळ काट-छाँट हुई और कई नई वैरिकें बनाई गई। इस हेर-फेर से किलों का बाह्य सौंदर्य अवश्य ही नष्ट हो गया, परंतु वह पहले से अधिक मज़बूत हो गया। इस की यह मरम्मत सन् १८३८ में समाप्त हुई थी। अब इस में सेनाविभाग का शस्त्रागार तथा गुदाम है और वे तार के तार का स्टेशन है, जिस के ऊँचे-ऊँचे खंभे दूर से हिष्ट-गोचर होते हैं।

# (४) खुल्दाबाद तथा खुसरोबारा

चौक से थोड़ी दूर पश्चिम ग्रैंड ट्रंक सड़क एक पक्की सराय के भीतर से निकल कर आगे चली गई है। यह ख़ूब लंबी-चौड़ी है। इसी सराय का नाम ' ख़ुल्दाबाद ' है, जिस का चंत्रफल १७ बीघा है। इस में चारों ओर मुसाफिरों के रहने के लिए कोडिरियां बनी हुई हैं। चारों ओर चार फाटक हैं। जिन में से उत्तरवाला सब से विशाल और भव्य द्वार ख़ुसरोबाग का है। पूर्व और पश्चिमवाले फाटकों के दोनों कोनों के चार-चार खमों पर दो-दो गुंबददार छुतिरयां बनी हुई हैं, जिन के पत्यर आब मरम्मत न होने के कारण गिर रहे हैं। पश्चिमवाले द्वार के ऊपर बाहर की ओर फारसी के उमरे हुए अच्हों में यह पश्च लिखा है:—

بغرمان شہنشاہ جہانگیر۔۔۔کہ زیبد ملکش اُز مہ تا ہماھی بقاشد اپس سرائے آسمان قدر 38 इस का अन्त्रांतर इस प्रकार है:---

" बफरमाने शहनशाहे जहाँगीर, कि ज़ेबद मुल्कशज़ मह ताबमाही बिना शुद हैं सराये झासमाँ कृद्र "

द्यर्थात् ''सम्राट् जहाँगीर की आजा से जिस का राज्य आकाश से पाताल तक शोभायमान हो रहा है, यह आकाश के समान उच्च गौरववाली स्पय बनाई गई।' परंतु कव बनी ? इस का कोई उल्लेख नहीं है। एक अंग्रेज़ी पुस्तक में सन् ६६७ हिजरी (१५७६ ई॰) में इस सराय का बनना लिखा है, जब कि अकबर का राज्यकाल था, परंतु इस की पुष्टि में इम को कोई प्रमाण नहीं मिला।

सराय से उत्तर मिला हुआ ख़ुसरोबाग है। इस का क्षेत्रफल ६४ एकड़ या ११५ बीघा है। यह बाग चौकोर है, जिस की ऊँची-ऊँची दीवारें परधर के बड़े-बड़े ढोंके को जोड़ कर बनाई गई हैरे। एक फाटक उत्तर की ओर मी है, जिस की बनावट बिलकुल सादी है। परंतु दिख्यवाला द्वार जो ख़ुल्दाबाद की सराय में ख़ुलता है, बहुत ही विशाल और उत्तम है। इस की ऊँचाई ६० फ़ुट बतलाई जाती है। इस की बनावट किले के महलवाले फाटक से बहुत-कुछ मिलती-खुलती है। इस फाटक के ऊपर फ़ारसी में लिखा है:—

بتعکم حقوت شہنشاھی خلافت پناھی ظل الہی نورالدین متعمد جہانکیر بادشاہ غاری به اعتمام مزید خاص آنا رضا معور ایں بنانے عالی صورت اتمام یافت

''बहुक्म इज़रत शहनशाही ज़िलाफत पनाही ज़िल्ले इलाही नूरुद्दीन महम्मद जहाँगीर बादशाह ग्राज़ी बहहत्माम मज़ीद ख़ास ख़ाकारज़ा सुसव्विर हैं बिनाय ख़ाली सूरत इतमाम यारु; ।''

इस का भावार्थ यह है कि सम्राट् जहाँगीर की आजा से आजा चित्रकार के विशेष प्रवंध से यह विशाल भवन बन कर तैयार हुआ। नीचे हिजरी तन् के ३ श्रंक १०१ बहुत स्पष्ट है, परंतु उस के आगे दाहिने ओर इकाई की संख्या एक फूल के रूप में इस प्रकार (†) बनी हुई है। यूरोपियन इतिहासकारों ने इसे विंदु ही माना है, जिस के अनुसार यह १०१० हिज़री होता है, जो बराबर है सन् १६०१ ई० के, परंतु उस समय अकबर का राज्य था। सन् १६०५ में युवराज सलीम 'जहाँगीर' के नाम से गद्दी पर वैद्या। फिर यह समक्त में नहीं आता कि उस ने चार वर्ष पहले क्योंकर अपना भावी नाम बादशाही पदवी के साथ इस द्वार पर अंकित करा दिया ! इस लिए हमारी राय में यह अंक चार (१०) रहा होगा, जो कुछ विकृत हो कर अब इस रूप में दिखाई पड़ता है।

<sup>ी &#</sup>x27;आर्किंगालाजिकस सर्वे अव् इंडिया' ( न्यू सीरीज़ ), १८११, जिस्स २, ४० १११

<sup>े &#</sup>x27;मिप्रवाहुल-सवारीक़' में किसा है कि क्रिके के क्ये हुए मसाके से मुसरो बागा की दीवार क्यी थी।

नाग के नाहर दिल्ला और पूर्व के कोने पर एक सुंदर नावली बनी हुई थी जो सन् १८३२ के परचात् दीवार पेर कर वाटर वर्क्स विभाग के भीतर कर ली गई; और फिर पीछे पाट दी गई।

बाग के बीचों-बीच योड़े-थोड़े झंतर से चार बड़ी इमारतें हैं। इन के मध्य में पत्थर के दो बड़े झुंड हैं और उन के बीच में फ़ब्बाय झूटने के स्थान बने हुए हैं। सब से पूर्व बाले मबन में जो केवल एक खंड की गुबंददार इमारत है ख़ुसरो की क़ब्र है। इस के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। दीवारों पर बहुत से फ़ारसी के शेर (पद्य) हैं, जिन का इस क़ब्र से केाई खंडच नहीं है। झलबचा गुबंद के निकट भीतर बारह शेर लिखे हैं, जिन के झंतिम पद्य से झबबद के हिसाब से ख़ुसरो के मरने का हिजरी साल १०११ दो बार निकलता है। वे शेर थे हैं—

آہ افسوس آسمان را سھوت بھداد شد آرے آرے کار چوں ہو طلم آسد داد شد

- (१) ब्राह ब्रफ़्सोस ब्रासमॉरा सीरते बेदाद शुद। ब्रारे ब्रारे कार चूँ वर ज़ल्म ब्रामद दाद शुद।। زندگی زد خیمه بیروں از دیار خُرمی
  - زندگی زد خیمه بیرون از دیار خُرمی دید چون ملیاد عالم را خراب آباد شد
- (२) ज़िन्दगी ज़द ख़ीमा बेरू' अज़ दयारे ख़र्रमी। दीद चूँ बुनियादे आलम रा ख़राब आबाद ग्रुद।। إمل ارباش إند ألاء أز نلك كاحداث إرباد شد هم كجا، رذ شعلة خالسترهي برباد شد
- (३) अल्हे स्रीवाशन्द स्रागद स्रज़ फ़्लक कहदास क । हर कुजा ज़द शोलए ख़ाकिस्तरश वरवाद शुद ॥ كلبلے هر جا كه بيني برگ ريز أندر به است بلبل ايس باغ بودس مصلحت از ياد شد
- (४) गुलबुने हरजा कि बीनी वर्गरेज़ झन्दर पे झस्त । बुलबुले हैं बाग भूदन मसलहत झज़ याद शुद ॥ کلعذارے را طرارت چیست کلفر خار مرک از یئے چاک قبا صد سرزن نوادہ شد
- ( الله ) गुल ऋज़ारे रा तरावत चीस्त काख़िर ख़ारे मर्ग । अञ्च पंचे चाके ऋवा सद सोज़ने फ़ौलाद शुद ॥ هور به لب رأنم حديث را كه مي سوزه به أنم مهكل است أمّا جهان تاهست دين معتاد شهد

(६) चूंब लाब रानम इदीसे रा कि भी से ज़द व आहा मुशकिलस्त इम्मा जहां ताइस्त ई माताद शुद ॥ آن كل رعنا كه يود آراء كلشن مد دريغ عندلهبان را بربک و بویه او دل شاد شد (७) आं गुले राना कि बूद आराय गुलशन सद दरेग । अन्दलीवां रा बरंगो बूय ऊ दिलशाद शुद ॥ چاک پهراهن شد از خار قفا دو باغ عمر هم زمهن بگريست هم از آسمان قرياد شد (二) चाक पैराइन शुद अज़ खारे कज़ा दर गागे उम । इम ज्मी विगिरीस्त इम अज् आसमां फ्रयाद शुद्र ॥ شد قها برقامت مودم قها در ماتمش شاہ خسرو را بھ سوے خلد چوں ارشاد شد (१) शुद क्रवा वर क्रामते मरदुम क्रवा दर मातमश। शाह ख़ुसरो : य बस्ये ख़ुल्द चूं श्रशीद शुद ॥ آں تین نازک که بروے یود پیراهن گران در ته خاک جفا افسوس استعداد شد (१०) म्रांतने नाजुक कि बरवै बूद पैराहन गरां। दर तहे ख़ाके जफ़ा अफ़्सोस इस्तेदाद शुद ॥ شد فريق رحمت حق چوں ولٹی پاک بود خاص درگاه خدا ر همدم اوتاد شد (११) शुद ग्रीक रहमते हक चूं वलीए पाक बूद। ख़ास दरगाहे खुदा श्री इमदमे श्रीताद शुद्ध।। سلمي ارشد سال فونه فيض لايق باز گو ۱۰۲۱ هجری صنهٔ جنس ز جانِ پاک او آباد شد (१२) सलमी अरशद साल फ़ोतश फ़ैज़ लायक बाज़ गी। सुप्रफ़री जन्नत ज़ि जाने पाक ऊ ब्राबाद शुद्र।। १०३१ हि•

इस का अर्थ इस प्रकार है :--

(१) आहो! आसमान (कालचक) का अत्याचार करने का स्वभाव हो गया है। हां हां, जब उस का काम अल्याचार के रूप में प्रकट हुआ तभी तो हाहाकार मचा।

- (२) यह देख कर कि संसार की जड़ ढीली है, जीवन, ऋगनंद के देश से बाहर निकल गया (अर्थात् जीवन ऋगनंद-रहित ) हो गया।
- (३) स्वतंत्र विचारवाले आसमान की करत्त के। ख़ूब जानते हैं कि जिस जगह इस ने आग लगाई वहां की राख तक वरबाद हो गई। (अर्थात् जला कर राख तक उड़ा दी गई)।
- (४) जहां द्वम गुलाब का पौघा देखोगे उस के पीछे पतमाद लगी हुई है। ऐसे (नश्वर) बाग् का बुलबुल (के समान लोभी) होना व्यर्थ है।
- (५) किसी रूप की केामलता क्या है ? ( ऋर्यात् कुछ नहीं है ) जब कि स्रांत में मृत्यु का काँटा उस का जीवन-रूपी वस्त्र फाड़ने के लिए, फ़ौलाद की सैकड़ें। सुहयों का रूप भारता कर लेता है।
- (६) मैं ऐसी बात क्योंकर होठों तक लाऊँ, जो आह की (संताप-रूपी) अभि से जल रही है। मुश्किल तो यह है कि जब तक दुनिया है इस का यही स्वभाव है।
- (७) हा वह उत्तम फूल जो बाटिका की शोभा था, और उस के रंग तथा सौरभ से बुलबुलों का द्वरय गद्गद था!
- (८) उस का (ब्रायु-रूपी) परिधान, जीवन के उपवन में, मृत्यु के कॉटों से फट गया, जिस पर पृथ्वी भी रोई श्रीर श्राकाश ने भी दुहाई दी।
- ( ६ ) लोगों के शरीर का वस्त्र उस के संताप से शोक का वस्त्र हो गया, जब कि शाह ख़ुसरो को स्वर्ग की श्रोर जाने का श्रादेश हुशा।
- (१०) वह केमल शरीर, जिस पर वस्त्र भारी माल्म होता था, दुःल है कि अत्याचार की मिट्टी के नीचे दबने के लिए तैयार हो गया।
- (११) वह परमात्मा की दया में द्भव गया, क्योंकि वह सिद्ध या। वह भगवान् के सभीप पहुँच गया और महात्माओं की पंक्ति में सम्मिलित हो गया।
- (१२) है! 'सलमी अरशद' (इन पद्यों के रचियता का नाम है) उस की मृत्यु के साल (की गर्माना अवजद के अनुसार) "फैज़ लायक़" (शब्दों से होती) है (जिस का अर्थ "अनुमह के योग्य" है) फिर कही कि "उस की पवित्र आत्मा से स्वर्ग आवाद हो गया" (इस मिसरा से भी जो सब से अंत में है, १०३१ हिजरी निकलता है)।

खुसरो जहाँगीर का बेटा या, जो सन् १५८७ ई॰ में पैदा हुआ, और सन् १६२२ में अरहानपुर में कृत्ल किया गया। पीछे उस का शव यहां ला कर गाड़ा गया।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सुसरों ने मन् १६०६ ईं० में पिता से बाती हो कर बाहोर की जा बेरा । इस वर जर्दांगीर ने इस को वक्क्व किना । परंतु उस का कब करने के लिए वैकार न हुआ और न

. इस के आगो पश्चिम की ओर दूसरी हमारत दो लंड की है। इस में खुसरो की बहिन सुलतानुजिसा ने अपने जीवन में अपनी कृत बनवाई थी। यह भवन सन् १६२५ से आरंभ हो कर सन् १६३२ ई॰ में बन कर तैयार हुआ था। परंतु इस की कृत ख़ाल। ही रह गई, क्योंकि पीछे सुलतानुल की राय बदल गई और तदनुसार वह मरने के पश्चात् सिकंदरे में अकवर की कृत के समीप गाड़ी गई।

इस भवन के उपरवाले द्वार पर और उस के दोनों बग़ल में पत्थर पर उमरे हुए अद्यों में फ़ारसी के अनेक शेर (परा) लिखे हुए हैं, जिन में से बीचवाले अब तक सुरिद्धित हैं, परंतु जो किनारे पर हैं उन के कुछ अंश खंडित हो गए हैं। इन पर्यों में इस भवन की प्रशंसा की गई है। गुबंद से लेकर नीचे को दीवारों तक रंग का काम बहुत ही उत्तम और चटकीला है। इस के नीचे का भाग बहुत जगह ख़िल कर नष्ट हो गया है। इस की भी दीवारों पर कारसी के पचासों शेर लिखे हुए हैं, जिन में से अब कुछ खंडित और कुछ सुरिद्धित हैं। इन का भाव वाधारण उपदेश, चेतावनी, संसार की असारता तथा वैराग्य हत्यादि है। उन में से कुछ बानगी के रूप में नीचे लिखे जाते हैं:—

وقت آن است کوین دارفقا در گذریم \* کاروان رفته و ما پرسر راه سفریم زاد ره هیچ نه داریم چه تدبیر کایم \* سفر دور و دراز است وما بیشبریم پدر و مادرو فرزند و عویزان رفتقد \* وه چهمن فانلو مستیم چهکوته نظریم دمیدم مهگذرتد از نظر ما یاران \* ایقتدر دیده نداریم که برخود نگریم

( काबदर बेनीमसाद-कृत " बद्दाँगीर " के साधार पर )

कियों की ऐसी राय हुई। इस किए उस के केवल कंपा करा दिया। पर पी बे बहुत पक्ताया। मई सन् १६२२ में जब मुसरी प्ररहायपुर में जैद था तो उस के आई मुरंग ने, को पी के शाहलहाँ के नाम से बादशाह हुका, यह देव कर कि अब पिता के। उस पर दया जा गई है, ऐसा न हो कि पी के उसी के। राज्य दे हे, उस के बथ का गुस रूप से प्रवंग किया। यह भी उस समय प्ररहानपुर ही में था, पर शिकार के बहाने बाहर आसक गथा और रज़ा नाम के एक विश्व के। मुसरों की हत्या के लिए नियुक्त किया। उस ने पहुँच कर पहले उस के द्वारपात के। मारा, जिस ने उस ( रज़ा ) के। अंदर बाने से रोका था। फिर भीतर पहुँच कर मुसरों पर हाथ साफ किया वो उस समय मुराग का पाठ कर रहा था। मुरंभ ने नहींगीर को जिस भेवा कि पेट में शून उठने के कारया मुसरों की सुखु हो। गई। उस का शव पहले प्ररहायपुर में गावा गया। पी के जब के महीने में किर समाय कर काशारा पहुँचाया गया। वहाँ कोग उस की क्रम पूजने कागे। यह बात न्रमहत्व वा न्रमहत्व कर मुसरों को हारी बगी, जो सौतेनी मां होने के कारया मुसरों से पहले ही से कुवा करती थी। निदाय उस ने कहाँगीर से कह-सुब कर मुसरों के शरीर के। धागरे से फिर खुदवाकर हजाहायाद सेवात दिया और वह बहा हसी बाग़ में गावा गया।

خانهٔ املی ما گرشهٔ گروستان است \* خورم آن روز که مارخت ازین جا بهریم گرهنه مملکت و مال جهان جمع کلیم \* ما یجز پیرهنی هیج زدنیا نهریم بادشاها تو کریمی و رحهمی و فغور \* دست ما گیر که در مانده و بیبال پریم یارب از راه کرم عاقبت خاقانی \* خهر گردان توکه سرد طلب خواب وخوریم

#### इस का अर्थ यह है कि:---

- (१) इस मृतलोक से विदा होने का समय आ गया है। सब साथी चले गए आपीर इस अपनी यात्रा के आपरंभ ही में हैं।
- (२) इमारे पास मार्ग के लिए कुछ सामान नहीं है। क्या उपाय करें ! यात्रा बड़ी लंबी है और इम निश्चित बैठे रहे।
- (३) माता, पिता, पुत्र तथा श्रन्य संबंधी सब चले गए। हाय हम कैसे प्रमत्त श्रीर लघुदर्शी हैं कि यह देखकर भी श्रपने जाने की कुछ तैयारी न की!
- (४) प्रतिच्च सारे सामने से इमारे मित्र चले जा रहे हैं। हमारी इतनी भी आँख ( दृष्टि ) नहीं है कि इम अपने का देख सकें (अर्थात् फिर मी इम का नहीं सुभता)।
- (५) हमारा असली निवास-स्थान तो क्रजस्तान (श्मसान भूमि) है। क्या अच्छा वह दिन होगा जब हम यहां से विदा होंगे।
- (६) चाहे इस संसार भर की संपत्ति संचित कर लें, पर श्रांत में सिवा एक वक्क (कफ़न) के श्रोर कुछ दुनिया से न ले जायेंगे।
- (७) हे जगदीश्वर ! तू दयालु, कृपालु और स्माशील हो । हमारा हाथ पकड़ कि हम बिना पंख के (पत्ती के समान) निराभय हैं।
- (८) भगवन्! कृपा कर के इमारा भला कर, क्योंकि इस यहां केवल श्राहार श्रीर निद्रा की पूर्ति में लगे रहे।

इस भवन का निर्माण-काल तीन पद्यों में इस के द्वार के ऊपर लिखा हुन्ना था। सेद है कि पहिला शेर मिट-मिटा गया। शेष दो रह गए हैं, जिन को प्रतिलिपि नीचे दी जाती है:—

برو مایک رهمت همیشه درو نثار زهے نمونگه خاد برین یع مرکز خاک

बरो मलायके रहमत हमेशा तूर निसार। ज़िहे नमूनये खुल्वे वरीं वमरकज़ ज़ाक ॥ خود ز سال بقایش بصفحگت فکرت نوشت با قلم اختراع روضه پاک ज़िरद ज़ि साल विनायश वसफहये फ़िकरत। नविश्त बाक्लमे इंज़्तरात्र्य रौज़ये पाक ॥ इन पंक्तियों का अनुवाद इस प्रकार है:—

(१)(इस भवन पर) दया के फ्रिश्ते सदैव प्रकाश बखेरते रहते हैं। आहा, पृथ्वी के अपर क्या अच्छा स्वर्ग का नमुना (बना ) है!

(२) बुद्धि ने इस के निर्माण का साल, विचार के पट पर क्याविष्कार की लेखनी से 'रौज़ा पाक ' (पवित्र समाधि ) क्यंकित किया।

इस के पश्चिम तीसरी इमारत में शाहबेगम की कृत है, जो ख़ुसरों की मां थी। यह अप्रीम खा कर खत् १०१२ हिजरी या सन् १६०३ ई० में मरी थी। यह इमारत तीन खंड की है, जिस के सब से अपरवाले भाग में एक गुवंददार छतरी के नीचे कृत का प्रतिक्ष बना हुआ है। असली कृत सब से नीचेवाले खंड में है। अपर की नकृती कृत संगम्परम की है, जिस के दोनों और बड़े-बड़े उमरे हुए अच्छों में फ़ारसी के दो शेर खिखे हुए हैं। सिर और पाँव की और उसी पत्थर की दो सुंदर तराशी हुई पाटियाँ खड़ी हैं। सिरहानेवाली में उसी प्रकार के अच्छों में दो शेर लिखे हुए हैं, जिन से बेगम के मरने का हिजरी सन् अवजद में से हिसान से निकलता है। पाँयते वाली पटिया में उमरे हुए बेल-बूटे दर्शनीय हैं, जो पत्थर पर बड़ी सफ़ाई से तराश कर बनाए गए हैं।

कृत के बगल में जो-जो पद्य लिखे हैं उन में बेगम के पवित्र श्राचरण की प्रशंसा इन शब्दों में वर्णन की गई है:---

पूर्व की स्रोर--

بيكم كه ز مصنت رخ رحست أراست — أقليم عدم ز نور عوت آراست पश्चिम की क्रोर—

سبحان اله: زهے كمأل عنت -- كو حسن عمل چهرة جلت آراست अन्तरांतर---

> वेगम कि ज़ि असमत रख़े रहमत आरास्त । इक्तलीम अदम ज़ि नूर इज़्ज़त आरास्त ॥ सुबहान अल्लाह ज़िहे कमाले इफ्ज़त। कज़हुस्न अमल चिहरये जन्नत आरास्त ॥

भावार्थ— " बेगुम ने अपने सतीत्व से इंश्वर के दयारूपी मुखमंडल की शोभा बढ़ाई और परलोक की अपने गौरव की ज्योति से मुखांजत किया। अही ! उस की असीम पबित्रता की क्या प्रशंसा की जाय, जिस ने अपने सुक्रमों से स्वर्ग के मुख को उज्ज्वल कर दिया है ! "

सिरहानेवाली पटिया पर लिखा है:--

چوں چوخ فلک ز گردھی خود آشفت در زیر زمیں آٹیلہ بلہنت

<sup>ै</sup> क्रारसी में अलोक जबर के बिए एक-एक संख्या करिएत कर की गई है उसी के। ' अवसद ' का हिसाब कहते हैं।

تاریخ وقات شاه بهکم جستم از فهب ملک بخلد شد بیگم گفت الکهته عبدالهه مشکین لالم جهانگیر شاهی

मचरांतर-

चूँ चर्ल फलक ज़ि गर्दिशे ख़ुद आशुक्तः । दर ज़ेर ज़मीन आईनः बनिहुक्तः ॥ तारील बफात शाहबेगम जुस्तम। आज़ ग्रैव मलक बख़ुल्द शुद बेगम गुक्तः॥

भावार्य — "जब झाकाश-रूपी काल-चक घूमते-घूमते ऊब गया तो उस ने (मुँभला कर) एक दर्पेश (के सदश स्वच्छ झंगोंवाली रमगी) को पृथ्वी के भीतर छिपा दिया। शाह बेगम की मृत्यु किस वर्ष हुई, इस के निर्धारित करने के लिए जब मैंने वेच्टा की तो परोज्ञा से एक देवदूत ने कहा कि 'बेगम स्वर्ग में चली गईं? ।"

यह (पद्य) जहाँगीर के दरबार के सुलेखक अन्दुल्लाह का लिखा हुआ है। लेखक ने अपने नाम का परिचय अंतिम पंक्ति में दिया है। इसी अन्दुल्लाह ने किलों में अशोक स्तंभ पर जहाँगीर की बंशावली जिखी थी।

ये तीनों इमारतें एक दूसरे के समीप स्थित हैं, परंतु चौथी इमारत पश्चिम की क्रोर कुछ दूर हट कर है। इस में कोई कृत नहीं है। दो खंड का छोटा-सा गोलाकार तथा गुवददार भवन है। इस को लोग तंबोली बेगम का महल कहते हैं। जो इस्तंबोली का संद्धित मालूम होता है। फ़तेहपुर सीकरी में भी इसी नाम से एक महल प्रसिद्ध है। यह 'तंबोली बेगम' कौन थी, इस का पता नहीं लगा।

पिटर मुंडी ने छन १६३२ ई० में इस बाग को देख कर लिखा था :--

"में आज संध्या को इस बाग्र में गया जहाँ तीन कृतें हैं, अर्थात् ख़ुसरो, उस की माता और उस की बहन की, जिन में पिछली अब तक जीवित है। ख़ुसरो की कब एक मिहराबदार लदाब की छत के नीचे बीचों-बीच में है; और देखने में मुंदर मालूम होती है। यह पृथ्वी से छाती बराबर ऊँचाई पर है। जिस के ऊपर चारों ओर सीप जड़ी हुई लकड़ी का जंगला लगा है और उपर मख़मल की छतगीरी टंगी हुई है। सिरहाने ख़ुसरो की पगड़ी और कुरान रक्खा हुआ है। जिस को वह पढ़ते हुए मारा गया था। १०००

विशप हेकर ने सन् १८२४ ईं॰ में इन इमारतों को देख कर लिखा था :—-''ये सब इमारतें बहुत ही पवित्र, भाव-जनक, हृदयग्राही तथा उत्तम हैं। हां रंगीन

<sup>े</sup> यह 'बाजुक्द द्वाद बेगम' का अनुवाद है, जिस के अक्रों से अवजद के हिसाब से १०१२ दिवरी विकक्षता है।

र 'द्रैवेक्स अब् पिटर मुंडी,' (बंदब), १६१७, बिक्द र, प्र॰ १००

तथा भड़कीली नहीं हैं। इन के देखने से इंग्लैंड वालों की यह भारणा पूरे तौर से मिण्या सिद्ध होती है, जिस के अनुसार वह समी पूर्वीय इमारतों को मदी समकते हैं; और उन को अञ्ची रुचि से नहीं देखते ।"

इस बाग्र में पूर्व की ऋोर आघे माग में सन् १८६१ ई० से वाटर वर्क्स के बड़े-बड़े जलाशय बन गए हैं, जहां से जल साफ़ हो कर नलों द्वारा सारे शहर में पहुँचता है। शेष आघे में हर प्रकार के फल-फूल और लताओं की पेड़ियाँ विकने के लिए तैयार की जाती हैं।

# ( ५ ) अन्य पुरानी क्रवें और मसजिदें

नगर के पश्चिम खुल्दाबाद से देवगिरि के तालाब तक बहुत सी पुरानी पक्की कृत्रों के चिन्ह पाए जाते हैं। किन्हीं-किन्हों पर गुंबद भी बने हुए हैं। यही हाल पूर्व की ब्रोर कीटगंज में है। कुछ कृत्रों के सिरहाने लिखी हुई पत्थर की पाटियाँ भी खड़ी हैं। परंतु वे सब ब्रात्यंत जीर्था अवस्था में हैं। बहुतों के समीप लोगों ने वर बना लिए हैं।

मुसलमानों की सब से पुरानी कृत्र जिस का ऋब तक पता लगा है, बहादुरगंज में शाह मुह्बिउल्लाह की सन् १०५८ हि॰ (१६४८ ई॰) की है। इस के पश्चात् १८वीं शाताब्दी की ऋनेक कृत्रे हैं। जिन में सब से पुरानी दायरा शाहऋजमल में शाह मुहम्मद ऋफ़ज़ल की सन् ११२४ (हि॰ १७१२ ई॰) की है।

कीटगंज के उत्तर श्रंप्रेज़ों का भी एक बहुत बड़ा पुराना कृत्रस्तान है। इस में सब से पुरानी कृत्र लेफ्टनेन्ट कर्नल ए० डवल्यू हियरती की है, जो किले के सब से पहिले कामांडेन्ट वे श्रीर सन् १७६ में मरे वे।

शहर में कई मसजिदें और दायरे (मुसलमान फ़क़ीरों के आश्रम ) भी पुराने हैं। इन में सब से पुरानी मसजिद बहादुरगंज में दायरा शाह मुहिबउल्लाह की सन् १०६३ हि० (१६५२ ई०) की है। इस के बाद सन् १०८८ हि० (१६७७ ई०) की दायरा शाहअजमल की, सन् ११०८ हि० (१६६६ ई०) की दायरा शाहहुज्जतउल्लाह की और सन् ११८८ हि० (१७८४ ई०) की खुलदाबाद की मनजिदें हैं। एक और मसजिद कृदम रस्ल के नाम से सिविल लाइन में रेलवे स्टेशन के पास सन् ११८४ हि० (१७७२ ई०) की है। यहां एक

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 'ट्रैबेएस अस् विशप देवर', जिएद २, ४० १३६।

र इस मसमिद को दिवस्याशाह ने यमवाया था इस के निर्माण का साम इस शेर से निकसता है:—

سال تاریع این خصسته مقام هم مسجد عارف خدا آمد ۱۰۱۳

कोठरी में पत्थर पर दो पद-चिह्न बने हुए हैं, जिन को महम्मदसाहब के पाँव का निशास बतलाया जाता है। इस मसजिद को शाहकालम के एक फीलवान ने बनवाया था ।

# (६) अलफ़ेड पार्क

सन् १८७० ई० में सम्राट् जार्ज पंचम के चचा म्रालफ़ेड स्पृक श्राब् एडिनकरा भारत में श्राए थे। सर विलियम म्योर उस समय इस प्रांत के लेफ़्टेनेंट गवर्नर थे। उन्हों ने स्पृक महोदय को प्रयाग में निमंत्रित किया श्रीर इस श्रवसर के स्मारक में वर्तमान झलफ़ेड पार्क की नींव उन से रखवाई। इतना बड़ा बाग्र जिस का विस्तार १३३ एकड़ से कुछ श्रिषक या २१३ वीषे के लगभग है, कोई झाठ वर्ष में जा कर तैयार हुआ था।

पहले इस में बाजे वाला चब्तरा नहीं था। यह पीछे, बाबू नीलकमल मित्र के दान से बना था, जो इस ज़िले में आबकारी के एक प्रसिद्ध ठेकेदार थे।

# (७) मेछो सिसोरियलहाल

ऋर्ल श्राव् मेश्रो भारत के गवर्नर जनरल थे, जिन को सन् १८७२ ई॰ में ऍडमन (काले पानी) टापू में एक सरहदी कैदी ने मार डाला था। उन्हों के स्मारक में प्रधान में लाल हैटों का यह विशाल भवन १ लाख ६५ हज़ार कपए की लागत से सन् १८७६ ई॰ में बनाया गया था। इस की श्राधार-शिला तत्कालीन वायसराय लाई लिटन ने रक्खी थी। इस का मीनार १८० फुट के लगभग ऊँचा बतलाया जाता है, भीतर सामने उक्त लाई मेश्रो की संगमरमर की गर्दन तक की मूर्ति और एक नक्ली कृत्र बनी हुई है। बग्नल में एक बड़ा हाल है, जिस में कुछ महस्त देकर जल्से, व्याख्यान तथा नाटक इत्यादि हुआ करते हैं।

# (=) स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा

सन् १९०५ ईं में ऋलफ़ोड़ पार्क में स्वर्गीया महारानी विक्टोरिया की पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई, जो इटली से वन कर ऋाई थी। इस के बनने में डेढ़ लाख रुपए

<sup>ै</sup> इस मसजिद के ऊपर इसकी तारीख़ शाह महम्मद्भजमञ्ज ने इस प्रकार बिजी है:--

قرب قدم رسول رهبر \* از بہر نماز ایں مکان است تعمیر بدور شاہ عالم \* آن شاہ که شاہ خسرو ان است بنمود رمیق جنگ عالی \* کو سید نوجدار خان است لجمل ز تو گر کسے بیر سد \* تاریخ بنانے ایں چساں است گو بیت خدا رکعبا دین \* تاریخ بنانے ایں مکل است

۱۱۸۳ هجری

भ्यय हुए वे । इस का उद्घाटन संस्कार २४ मार्च १६०६ ई० को तत्कालीन सेफ्टेनेंट गर्बर्नर सर जेम्स लाट्स द्वारा हुआ या ।

# (९) मिंटो पार्क

किले के पश्चिम यमुना किनारे जहां पहली नवंबर सन् १८५० को तत्कालीन बायसाय लाई कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का प्रसिद्ध बोचया-पत्र पढ़ कर सुनाया था। उस के स्मारक में उसी स्थान पर पंडित मदनमोहन मालवीय जी के उद्योग से उज्ज्वल पत्थर का एक स्तंम खड़ा किया गया है और उस पर उक्त बोचया-पत्र तथा उस के समर्थन में महारानी के उत्तराधिकारियों ने भारत के हित के लिए जो वाक्य कहे हैं, उन्हीं के आवश्यक अंश अंकित किए गए हैं।

सन् १६१० में प्रदर्शिनी के अवसर पर उस समय के गवर्नर जनरल लार्ड मिटों से ह नवम्बर सन् १६१० को इस की आधार-शिला रखवाई गई थी। इस लिए इस के गिर्द जो एक छोटा-सा बाग्न १३६ एकड़ का लगाया गया है और उस का नाम मिटो पार्क रक्खा गया है।

#### (१०) क्लाकटावर

सन् १६१३ में यहां के सुप्रसिद्ध रईस राय बहादुर लाला रामचरनदास तथा उन के भतीजे लाला विशंशर दास जी ने ऋपने-ऋपने पिता ऋथात् स्वर्गीय लाला मनोहरदास और उन के पुत्र लाला मुन्नीलाल जी के स्मारक में यह घंटात्रर चौक में बनवाया था। यहां सन् १६१०-११ की प्रदर्शिनी में जो घंटा घर बनाया गया था। यह ठीक उसी के अनुरूप है।

# ऋाठवां ऋध्याय

# प्रयाग ज़िले के प्राचीन स्थानों का ऐतिहासिक वर्णन

#### चरैल

त्रिवेणी-चेत्र के सामने यमुना के दिल्णीय तट पर अरेल एक प्रसिद्ध स्थान है। यह बहुत ही पुरानी जगह मालूम होती है। परंतु खेद है कि इस का इतिहास अत्यंत अधकारमय है।

कहते हैं, इस का पुराना नाम अलर्कपुरी या । अलर्क ऐतिहासिक युग से पहले एक राजा हुआ था, जिस के विषय में प्रसिद्ध है कि उस ने सत्य के लिए अपनी ऑक निकलवा दी थीं। दूसरी दंतकथा यह है कि, यह स्थान इला के नाम पर बसाया गया था, जिस के वंश में प्रतिश्वानपुर (भूँसी) के चंद्रवंशीय नरेश हुए हैं।

'मत्स्यपुराण' के ऋष्याय १०८ में लिखा है कि प्रयाग में 'कंबल' झीर 'श्रश्वतर' दो तट हैं। वहां भोगवती पुरी है, और वह प्रजापति की वेदी की रेखा है। 'कूर्मपुराण' के ऋष्याय ३७ में इन दोनों तटों की यमुना के दक्षिण बतलाया है, जो आरेल के िवा दूसरा स्थान नहीं हो सकता।

'तरीख़ ब्राईनए-म्रवघ' में लिखा है कि जलालुद्दीन ख़िलजी के समय (सन् १२८८ — १३६५ ई॰) में ब्रारेल में राजा रामदेव के पुत्र रायसेन का राज्य था, जो झंत में मुसलमानों के उपद्रव से मारा गया। उस की रानी गर्भवती थी। वह भाग कर प्रतावगढ़ चली गई ब्रोर उसी के वंश में बहां के सोमवंशीय चृत्रिय हैं।

गुलबदन बेगम के 'हुमायूँनामा' में भी आरैल की चर्चा इस प्रकार आई है कि हुमायूँ चुनार में शेर ख़ां से द्वार कर इस स्थान पर आया था। यहां राजा वीरमानु बचेल की सहायता से वह पार उतर कर कड़े की ओर गया था।

श्रकबर ने इस स्थान का नाम 'जलालाबाद' रख कर (क्योंकि उस का श्रस्ती नाम जलालुद्दीन था), इसी नाम से परगना स्थापित किया था, परंतु वह नाम प्रचलित नहीं हो सका। श्रव इस की श्रवस्था एक मामूली गाँव की है। यहां पुराने समय के कोई चिह्न नहीं पाए जाते। संभव है, जमुना ने काट कर वहा दिया हो। केवल बेनीमाधव, ऋादि-माधव और सोमेश्वर महादेव के मंदिर बने हुए हैं, जिन की चर्चा 'पग्नपुराग्रा' स्वर्ग-संड के श्रध्याय ६८ तथा ८४ और 'वराहपुराग्रा' के श्रध्याय १३८ में श्राई है, परंतु इन में से काई मंदिर बहुत पुराना नहीं है। सोमेश्वरनाय का मंदिर ऋरेल से एक मील पूर्व है। यहां एक पत्थर पर सं∘ १६७४ वि॰ का जयपुर के महाराजा मानसिंह का नाम है, जिस के विषय में कहा जाता है कि स्वयं उन्हीं का हस्ताच्चर है।

इन के अतिरिक्त अरेल में बल्लम संप्रदाय का एक पुराना मठ है, जिस की चर्चा महाप्रभु चैतन्य के देशाटन में आई है वह जब प्रयाग आए वे ता वहां भी जा कर कुछ दिनों ठहरे ये।

जल-मार्ग के ऋतिरिक्त नैनी की ऋोर से ऋरैल को एक कञ्ची सड़क गई है। ऋतः उस के द्वारा माटर से भी वहां जा सकते हैं।

#### कड़ा

कड़ा प्रयाग से कोई ३६ मील पश्चिम और कुछ उत्तर के कोने में गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। प्राचीन समय में यह उत्तर मारत के ६ पथित स्थानों में से था। यहां कालेश्वर महादेव का मंदिर है, जिस के कारणा, इस स्थान का पुराना नाम 'काल-नगर' बतलाया जाता है। 'ककों टक नगर' भी इस के। कहुते थे, जिस के वित्रय में यह दंतकथा है कि यहां सती (महादेव जी की खी) का कर (हाथ) गिरा था। प्रसिद्ध मुसलमान यात्री इन्न बत्ता ने जो सन् १३४० ई० में यहां स्थाया था इस स्थान के। हिंदुओं का एक तीर्य लिखा है। नीचे के एक शिला लेख में इस का नाम 'कट' लिखा है।

पुराने समय में राजनीतिक दृष्टि से यह स्थान बड़े महत्व का था। यहां की वर्तमान बसी से कुछ दूर गंगा के किनारे एक पुराने दुर्ग का टीला अब तक मौजूद है। यह नीचे की भूमि से ६० फ़ट ऊँचा है। इस की लंबाई उत्तर-दिचाए ६०० फ़ट और चौड़ाई पूर्व-पश्चिम ५५० फ़ट है। अधिकांश दीवारें ईट को और कुछ पत्थर की है। यह जयचंद का किला कहलाता है, जो कजीज का अंतिम-हिंदू नरेश था। यह स्थान उस के साम्राज्य के पूर्वीय भाग की उप-राजधानी थी। परंतु इस के इतिहास का पता इस से और आगो नहीं चलता। यहां हिंदुओं के समय के कई पुराने सिक्के मिले हैं, जिन में से एक 'कौशांबी' राज्य का था। इस से विदित होता है कि पहलें यह स्थान कीशांबी राज्य के अंतर्गत था।

यहां ऋव तक दो पुराने ऋभिलेख मिले हैं, जिन में से एक संवत् १०६३ वि० (१०३५ हैं) का उक्त किले के फाटक पर था। यह कजीज के परिहार-वंदीय राजा

'यशःपाल' के समय का है, जो जयचंद्र से १६० वर्ष पहले हुआ था। यह हेख इस प्रकार है—

संव (त) १०६३
आषाढ़ शुदि १
अच्छेह शीमत्कटे
महाराजिधराज
श्री यशः पालः कौ
शाम्ब मंडले पयहा
स आमे महन्तम
नुसमादिश निय या
यस्ते से कीय माय
रिव कृष्य शासन
त्व प्रसादि वृष्य मन्व
स्त शस्ते हा कार हिर
म्म प्रत्या दाया दिकं

मस्वो पनेत ब्यमिति दश धन्वेन सह पिकं ठालं कृत ...... दुरा पोत्रा.....

यह पत्थर ४ फ़ुट ६ इंच लंबा है, परंतु लेख केवल ६ इंच में है। कुल १६ पंक्तियां हैं। लेख खंडित होने से पूरे तौर से समभ में नहीं आता। जहां तक समभा गया इस का आशाय यह है कि " संवत् १०६३ में आषाढ़ सुदी प्रतिपदा को कट [कड़ा] के महाराज यशपाल ने कीशांबी मंडल के आंतर्गत पयहास गाँव में ऐसा आदेश दिया……"

यह ऋभिलेख इस समय कलकते के इंडियन म्यूजियम में है। दूसरा ताम्रपत्र जो यहां मिला है सन् १५५६ ई॰ का रीवां के राजा रामचंद्र का है। यह एक दान-पत्र है। इस में काई विशेष बात नहीं है।

मुसलम।नों के समय में पहले यह स्थान बहुत दिनों तक उन के शासकों का निवास-स्थान रहा । १२ वीं शताब्दों के अंत में शाहबुद्दीन ग्रोरी ने कृतीज के राजा अयचंद्र के। परास्त कर के काशी तक अपना अधिकार जमा लिया । उस के कुछ दिनों पीछे गंगा के उस पार मानिकपुर और इधर कड़ा में मुसलमानों की स्वेदारी स्थापित हुई और बहुत दिनों तक प्रयाग उसी के अंतर्गत रहा ।

<sup>ै &#</sup>x27;पशियाटिक रिसर्चेज़', बिएद ६, ए० ४४०-४४१ ।

<sup>े</sup> यह गाँव कव 'परास' के बाम से प्रसिद्ध है को कहा से पाँच मीक पश्चिम-

अब यहां की कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया जाता है।

कुतुबुद्दीन ऐवक दिल्ली का पहला मुसलमान बादशाह था। उस ने कड़े का इलाका अपने गुढ़ कुतुबुद्दीन मदनी के सिपुर्द कर दिया था, जिस की कृत वहां आबादी के पश्चिम अब तक बनी हुई है। यह कड़े में सब से पुरानी कृत है।

सन् १२४७ ई० में जब शम्मुद्दीन इस्तुतिभश दिल्ली का बादशाह था, तो नासिक्द्दीन महमूद ने अपने सेनापति उलगृ ख़ां के साथ कड़ा आ कर यहां से पड़ेास के कई हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया था।

सन् १२५३ ई० में कड़े की स्वेदारी उलगृ ख़ां के दी गई। उस के तीन वर्ष पीक्षे कंतलगृ ख़ां ने वागी होकर यहां बड़ा उपद्रव मचाया, जिस का अर्थलां ख़ां ने शांत किया। परंदु सन् १२८५ ई० में वह भी वागी होगया और तब उलगृ ख़ां ने स्वयं आ कर उस का परास्त किया। तब से उलगृ ख़ां स्थायी-रूप से यहां का हाकिम बना दिया गया।

सन् १२८६ ई० में ग्यासुद्दीन बल्बन के मरने पर दिल्ली के तस्त के लिए उस के बेटे नासिक्दीन बुगुरा ख़ां और पोते मुदलदीन कैकुबाद में कुछ भगड़ा खड़ा हुआ। बुगुरा उस समय बंगाल में था। वह पिता के मरने का समाचार पा कर दिल्ली की ओर चला। यहां कड़े में उस का बेटा कैकुबाद बाप से लड़ने के लिए बड़ी सेना लिए पड़ा था। मध्य गंगा में दोनों से नाव पर मेंट हुई। बाप ने आगा-पीछा सोच कर राज्य उसी का देदिया और बेटे ने समा मांग ली। इस प्रकार से एक बड़े भावी रक्त-पात की समाप्ति हो गई।

सन् १२८६ ई० में जब दिल्ली में जलालुद्दीन ख़िलजी बादशाह था, उस समय उस का भतीजा मिलक छुजू कड़े का हाकिम हो कर आया। उस ने सुगीसुद्दीन के नाम से अपने का स्वतंत्र बादशाह प्रसिद्ध किया, और अवध के स्वेदार की सहायता से दिल्ली की ओर बढ़ा। परंतु बादशाह के दूसरे बेटे अर्कली ख़ां ने उस का परास्त कर के कैद कर लिया।

इस के पीछे जलालुद्दीन का दूसरा भतीजा अलाउद्दीन कड़े का हाकिम हो कर आया। उस ने यहां आ कर खूब सेना बढ़ाई और उस के लेकर दिल्यों के कई हिंदू राजाओं पर आक्रमण किया। यह सब काम बिना बादशाह की आशा के किए गए थे। इस लिए अलाउद्दीन के दुश्मनों ने बादशाह का कान भरना आरंभ किया। परंतु वह ऐसा सीधा-सादा आदमी था कि उस पर इन बातों का कुछ असर न हुआ। इधर अलाउद्दीन यह सुन कर कड़े में लौट आया और अपनी रक्षा के लिए बादशाह को बुला मेजा, जो उस समय गंगा के उस पार मानिकपुर में ढेरा डाले पढ़ा था। इधर अलाउद्दीन ने उस के बध करने के लिए षड्यंत्र रचा।

'तारील-फ़िरिश्ता' में इस इत्याकांड का बृत्तांत इस प्रकार लिखा है :-"वरसात के दिन वे। गंगा सूब उमड़ी हुई थी। ऋलाउद्दीन ने ऋपने भाई

इन्सास बेग के। पहले ही बादशाह के पास मेज दिया था. जिस ने जा कर बंडे बिनीत माव से उस से कहा कि 'मेरा भाई ( ऋलाउदीन ) बहत दरा हम्रा है। कृपया जल्दी चल कर उस को दारस बँधाइए। परंतु श्रकेले ही चलें. ऐसा न हो कि आप की सेना देख कर वह हर के मारे बात्मधात कर ले। भोला बादशाह इन चिकनी बुपड़ी बातों में श्चा गया श्चीर वह केवल थोड़े से श्चंगरत्नक ले कर नाव पर कड़े की श्चोर चल दिया। जब नाव बीच गंगा में पहुँची तो इल्मास ने यह कह कर कि शक्त देख कर मेरा माई डर जायगा. उन थोडे से साथियों के भी इथियार रखवा लिए । अब बादशाइ विलक्कल निहत्या हों कर कुरान पढता हुआ आगे बढा। मध्याह के पश्चात नाव कड़े के नीचे आ लगी। यहां किनारे पर अलाउदीन ने पहले बड़े तपाक से चचा का स्वागत किया, बादशाह ने अलाउदीन का बहुत प्यार किया, उस का मुख चुंबन कर के हाथ पकड़ लिया और कहा 'बेटा ! मैंने तम को पत्र के समान पाला है, तम सक्त से क्यों बरते हो !' उधर सब कील-काँटा दुरुस्त था। इल्मास के संकेत करते ही महमूद नामक एक मनुष्य ने बादशाह पर तलवार का एक हाय मारा, परंतु दैव गति से वह बार ख़ाली गया। बादशाह चिल्लाता हम्रा गंगा की म्रोर यह कहते हुए भागा कि 'दगाबाज ! विश्वास-वातक ! म्रालाउदीन यह तुने क्या किया ?' परंतु अब इन वातों का कौन सुनने वाला था ! एक और मनुष्य जिस का नाम अफ़्तियारहीन था दौड़ा और बादशाह के। पटक कर उस का सिर काट लिया। श्रलाउद्दीन ने चचा के सिर का नेज़े ( भाले ) पर रखवा कर चारों श्रोर बुमाया श्रीर श्राप बादशाह बन कर दिल्ली चला गया । रे यह घटना सन् १२६६ ई० में हुई थी।

त्रालाउद्दीन के समय में यहां एक प्रसिद्ध मुसलमान फक़ीर ख़्बाजा कड़क के नाम से हुए थे, जिन का सन् ७०० हिजरी में देहांत हुन्ना था। इन को बानियों का संग्रह फ़ारसी में 'इसरावल-मख़तूमीन' के नाम से मौजूद है।

सन् १३६४ ई॰ में कड़ा ख़्वाजा जहां के अधिकार में आया, जा महमूद तुग्लक़ का मंत्री था। परंतु कुछ दिन पीछे वह जीनपुर चला गया, और वहां स्वतंत्र बादशाह बन बैठा। उस समय से सन् १४६७ ई॰ तक कड़ा जीनपुर बालों के अधिकार में रहा। इस के पीछे, बहलोल लोदी ने जीनपुर विजय कर के दिल्ली में मिला लिया, और कड़े में अपने बेटे जालिम ख़ां का नियुक्त किया।

सिकंदर लोदी के समय में मौंडा श्रीर कंतित के राजाश्रों ने कड़े श्रीर मानिकपुर पर इमला किया। वहां के मुसलमान जागीरदारों से घोर युद्ध हुन्ना जिस में वे लोग बहुत मारे गए। यहां तक कि कड़े के सुबेदार मुशारक ख़ां का भाई शेर ख़ां भी मारा गया।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> मौज़ा गरुदीरा में जलासुदीन की क्रम बनी है को कड़े से १० मीख दक्षिय है।

र 'तारीफ़-करिरता', मकाबा दोवम, पू॰ १६ ( नवस्रकिशोर प्रेस, सकावस ),

मुबारक गंगा पार उतर कर बहराइच भाग गया, और कड़ा-मानिकपुर पर राजाओं ने अधिकार जमा लिया। २४ दिन के परचात् सिकंदर लोदी कड़ा आया। यहां राजाओं ने बड़ी थीरता से उस का सामना किया, परंतु अंत में वे भाग निकले। तब सिकंदर ने मुबारक लो को फिर बुलाकर कड़े-मानिक पुर का हाकिम बना दिया।

सन् १४६६ में कड़ा शाहजादा आज़म हुमायूँ की जागीर थी। सन् १५२६ ई॰ में आज़म का बेटा इसलाम ख़ां कड़े का स्वेदार हुआ। उस समय बाबर इस देश के राज्य के लिए पढानों से लड़ रहा था। उस ने जलालुद्दीन लोहानी पर जो जौनपुर के महम्मदशाह का बेटा था, चढ़ाई की, परंतु कड़ा पहुँच कर दोनों में संघि हो गई।

जब अकवर बादशाह हुआ तो सन् १५५६ हैं में कमाल ज़ां ने उस के। कुछ नज़र-मेंट दे कर अपनी कड़े की पुरानी जागीर को फिर प्राप्त कर लिया। उस ने अपने नाम से कड़े के निकट एक गाँव कमालपुर बसाया, जो अब तक इसी नाम से प्रसिद्ध है। सन् १५६१ हैं में उस की मृत्यु हो गई। कड़े में उस की कृत्र एक इमारत के मीतर बनी हुई है, जिस पर उस का नाम खुदा हुआ है। इस के पीछे कड़ा अकवर के प्रसिद्ध बोधा आसफ़ ख़ां को जागीर में मिला।

पीछे सन् १५६६ ई॰ में जब अक्रवर ने अपने साम्राज्य को स्वों में विभक्त किया, तो कड़े की स्वेदारी तोड़ कर प्रयाग में स्थापित की और कड़े के। उस के अंतर्गत एक 'सरकार' ज़िला (उपप्रांत) बना दिया, जिस के अधीन उस समय निम्नलिखित परगने थे।

(१) बल्दा (सदर) कड़ा (२) इवेली कड़ा (३) करारी (४) अधरवन (५) भाता (६) इकउला (७) इयगाँव (८) कोटिला (६) इँसवा (१०) फ़तेह-पुर (११) अयासाह (१२) गाजीपुर (१३) कोसीं।

इन में से अब १ से ४ तक प्रयाग के ज़िले में और शेष फ़तेहपुर के ज़िले में शामिल हैं। कड़ा में ककड़ खत्री-वंशीय बाबा मल्कदास एक प्रसिद्ध ग्रहस्थ साधु हुए हैं, जिन का जन्म संवत् १६३१ वि० में हुआ था। यह बाबा बिट्ठलदास के शिष्य थे। इन के पिता का नाम बाबा सुंदरदास था। यह अच्छे संत कि बे, जिन की बानियां विशेषतया साधु-मंडल में अब तक बड़े प्रेम और अदा के साथ गाई जाती हैं। उन से मल्लूम होता है कि उक्त बाबा जी बड़े स्वतंत्र विचार के साधु थे। वह केवल एक बड़ा के उपासक थे, बाह्य आउंबरों को बिल्कुल नहीं मानते थे। कहते हैं औरंगज़ेब बाबा जी का इतना आदर करता था कि उस ने कड़े में जिल्या माफ़ कर दिया था तथा उस का

<sup>ै &#</sup>x27;तारीक्ष बाईनए-बन्ध', ताह बद्धकहसन इत, निजामी त्रेस, कानदर । सन् १३०५ हिन्तरी ।

एक कर्मचारी फतेह ज़ां बाबा जी के उपदेश से इतना प्रभावित हुआ था कि वह नौकरी होड़ कर बीवन-पर्यंत मीर माधव के नाम से उन को सेवा में रहा। संवत् १७३६ में १०८ वर्ष की अवस्था में बाबा मल्कदास का स्वर्ग-वास हो गया, उन के कई प्रथ हैं, जिन में 'भक्तवत्तावली' तथा 'रक्तवानि' बहुत ही सुंदर भावों से मरे हुए हैं। उन के उत्तराधिकारियों में बाबा कृष्णासनेही जी संत कि थे, जिन की बानियां प्रसिद्ध हैं। कड़ा में उन के वंशज अब तक महंत और कोई-कोई बाबा जी भी कहलाते हैं।

कड़ा बहुत दिनों तक एक प्रांत का केंद्र रहा। अतः वह एक पूरा नगर था। 'तारीख़ आईनए-अवध' में लिखा है कि इस की आवादी तीन केस लंबी थी। मीर उम्मीद अली खां 'ज़हूर-, कुतुबी' में लिखते हैं कि कड़े की आवादी पश्चिम कमालपुर तक, पूर्व ग्रह्जादपुर तथा दिख्या दारानगर तक थी। इन्न बत्ता ने लिखा है कि कड़ा-मानिक-पुर बहुत ही आवाद और हरा-भरा था। परंतु कड़े का पुराना वैभव अब बिल्कुल नष्ट हो चुका है। इस समय उस का रूप एक मामूली कृत्वे से अधिक नहीं है। बस्ती से कई गुना वहां बीह और कृत्रें हैं जिन की लंबाई गंगा किनारे-किनारे मीलों तक चली गई है।

ई० आई० आर० के सिरायू स्टेशन से कड़ा पाँच मील के लग-भग है, बीच में पक्की सड़क है। दारानगर रास्ते में पड़ता है। शहज़ादपुर का भी पक्की सड़क गई है। अयाग से इन सब जगहों का मोटर से भी सीचे जा सकते हैं।

कड़े से पूर्व मिला हुआ। एक गाँव 'सिपाह' के नाम से है। यहां स्वेदारी के समय में फीज की छावनी रहा करती थी। इस से दो मील पूर्व शहज़ादपुर है। यह भी उसी समय का एक पुराना स्थान है, परंतु इस के इतिहास का पता नहीं है कि कब और किस शहज़ादे के नाम से बसाया गया था। यहां सन् १६६६ और १७२६ ई॰ की बनी हुई मसजिदें मौजूद हैं। स्थानीय दंतकथा यह है कि शाहजहां जब युवराज था ता उसी के नाम पर यह करना बसाया गया था।

इस संबंध में एक स्थान दारानगर और उल्लेखनीय है, जो कड़े से लगभग एक मील दिख्या की ओर है। इस का असली नाम चमरूपुर था। सैयह आइसन, सैयद अदुव मदनी के साथियों में से था, जो खुरासान से यहां आया था। उसी के बंदा में एक फ्रेंड्ल्सा था, जो दाराशिकोह के मुसाहिनों में था। उसी ने इस गाँव के। इसरीद कर एक गंज बसाया और उस का नाम फ्रेंड्राबाद रक्खा। पीछे फेंड्रल्सा प्रतापगढ़ के राजा के मुकाबले में मारा गया और उस का शव इसी स्थान में गाड़ा गया। तत्पश्चात् उस के माई अफ़ज़लुक्का ने इस बस्ती का नाम दाराशिकोह के नाम पर दारानगर रख दिया, और दारा ने पुरस्कार के रूप में यह गाँव उस का माफ़ी में दे दिया। कड़े से केाई ह मील दिख्या और पश्चिम ग्रेंड ट्रंक रोड पर काहे ख़िराज़ नामक गांव में एक बड़ी पुरानी मसजिद है जो सन् ७८६ हि॰ (१३८४ई॰) में फ्रीरोज़ दुग़लक़ के समय में बनी थी।

इस पर एक ऋभिलेख इस प्रकार है:-

بلاشد مسجد جامع ملرّر ہ به عهد شاء عادل هدی کھور زمن فیروز شاهنشاء فازی ہ بدرمانش بنانے خیر قاضی حسام الدیں حسن صدر زمانہ ، بنفلش گشت درمالم نشانہ بسلخ ماء رمضان گشت موجود ، زهجوت هفت صدهستاد وشش بود

इस का भावार्थ यह है कि फ़ीरोज़शाह की ऋाशा से हिसामुद्दीन इसन द्वारा यह ससजिद सन् ७८६ हिजरी ( सन् १३८४ ई॰ ) में बनी !

इस गाँव के आरा-पास सेवरई, परसखी परसय और कशिया इत्यां द में पांडे आझगों की बस्ती है जो 'छुप्पन' के नाम के प्रसिद्ध हैं। किंवदंती यह है कि कजीज के अंतिम नरेश महाराज जयचंद के समय में इन आझगों के पुरुषा गोरखपुर की श्रोर से आए ये अथवा बुलाए गए ये और उन की ये सब ५६ गाँव जागीर में मिले थे। पीछे मुसलमानों के समय में हिसायुद्दीन नामक योधा ने हमला कर के ये सब गाँव छीन लिए, जिस के उपलक्ष्य में 'केह' नामक गांव का एक हिस्सा दिल्ली दरबार में उस के इनाम में माफ़ी मिला और दूसरे हिस्से पर मालगुज़ारो या ख़िराज लग गया। तब से ये दो गाँव 'केहि इनाम' और 'केहि ख़िराज' के नाम से अलग-अलग प्रसिद्ध हैं।

कहा जाता है कि पीछें ब्राह्मणों के मुख्यिय के मारे जाने पर उस की विधवा के झनुनय-विनय करने पर हिसामुद्दीन ने १२ गाँव उस के १२ बेटों के। निर्वाह के लिए दे दिए थे। उन के वंश वालों की थोड़ी-बहुत ज़र्मीदारी श्रव तक उन गांवों में पाई जाती है।

केह के निकट हिसामुद्दीन के नाम से हिसामपुर परसखी नामक एक गाँव प्रसिद्ध है। यहीं हिसामुद्दीन की क्रम है। केहे ख़िराज, केहे इनाम, आलमचंद, नज़र गंज, किशाया, बड़ा गाँव नरवर, बसेढ़ी, तथा मेंडारा के सैयद उक्त हिसामुद्दीन के वंशज कहे जाते हैं। (देखिए 'मीरास-जलाली')

# कौशांबी ( उपनाम कोसम )

बहुत दिनों तक कुछ विद्वानों में यह मतमेद रहा कि प्राचीन कौशांबी का बास्तविक स्थान कौन है। जनरल किन्धम ने इसी स्थान का प्राचीन कौशांबी माना है, जो प्रयाग के ज़िले में झब 'कासम' कहलाता है। दूसरी झोर डाक्टर विन्सेन्ट ए० रिमय तथा डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल रियासत नागौद के 'भरहुत' का कौशांबी मानते रहे। परंतु झब विविध प्रमाणों तथा शिला-लेखों से जो केसम के निकटवर्तों स्थानों से मिले हैं, कर्निषम साहब ही के झनुमान की पृष्टि होती है। हस लिए इस विषय पर अधिक न लिख कर हम आगे बढ़ते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वर्गेहनाव घोष, 'वर्षी हिस्ही अन् कौरांवी' ।

यह स्थान वमुना के उत्तरी तट पर परगना करारी में प्रयाग से कोई ३८ मील पश्चिम और कुछ दिल्ला के कोने में है। सच पूछिए तो प्रयाग के ऐतिहासिक महत्व को इसी स्थान ने बढ़ाया है। सम्राट् ऋषोक का प्रसिद्ध कीर्तिस्तंम यहाँ से उठ कर प्रयाग के किलो में गया है, जिस का वर्णन विशाद रूप से इसी पुस्तक में अन्यत्र किया गया है। शतपय और गोपय ब्राह्मण तथा तैत्तरीय ब्राह्मण में इस स्थान का एक बढ़ा विद्यापीठ करलाया है।

पाणिति के सूत्र और महामाध्य में भी कौशांबी का नाम आया है। 'कथासरित्सागर' में इस स्थान केा 'महापुरी' लिखा है। मत्त्य तथा हरिवंश पुराण में कौशांबी की चर्चा आहे है। कहते हैं, संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध आचार्य कात्यायन ऋषि का जन्म इसी जगह हुआ था।

सारांश यह है कि यह स्थान बहुत ही पुराना है। इस का नाम 'कौशांबी' इस लिए पड़ा कि यह राजा कुशांब का बसाया हुआ। है, जो चंद्रवंशी नरेशों में पुरूरवा से दसवीं पीढ़ी में हुआ था। परंतु इस की प्रसिद्धि नेमचक के समय से अधिक हुई, जो अर्जुन से आठवीं पीढ़ी में हुआ। इस वंश ने २२ पीढ़ी तक यहां राज्य किया। इस का अंतिम राजा च्लेमक था। इस्तिनापुर के गंगा से बह जाने पर नेमचक ने इसी स्थान का अपनी राजधानी बनाया था।

प्राचीन काल में इस का नाम 'वत्स वा 'वत्सपटन' या । महाराज रामचंद्र जब अयोध्या से चल कर शृंगवेरपुर (सिंगरीर) के घाट से गंगा पार कर के प्रयाग की और बढ़े थे, तो इस पार की शूमि का नाम रामायण में 'वत्सदेश' लिखा है। " इस की राजधानी कौशांबी थी। कहते हैं, पांडवों ने अपने अञ्चातवास के १३ वर्ष इसी स्थान में व्यतीत किए थे।

यह तो हुई कौशांबी के विषय में प्राचीन समय की कथा। ऐतिहासिक युग में भी यह स्थान कुछ कम महत्व-पूर्ण नथा। बौद्ध-काल में हम उस को एक बहुत ही विशाल नगर पाते हैं, जिस के मिटे-मिटाए चिह्न अब तक किसी न किसी रूप में बहां विद्यमान हैं।

नगंत्रवाय घोष, 'त्रवी हिस्ट्री सन् कौरुांवी'।

र वही।

महाभारत' जादिएवं, च॰ ६४ रखो॰ ४४, 'मल्स्यपुराख' में वही वात किसी है।

४ 'रामायख' बालकांड, सर्ग ६३, रको॰ ६ तथा कर्नियम द्वारा विक्रित 'बारकिया-बाविकस सर्वे रिपोर्ट', जिस्द १. एड ६०६

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> वास्मीकीय रामाय**य, व्याध्याकांड, स**र्ग २२, रवो॰ १०१

कहा जाता है गौतम बुद्ध ने अपने साधु-जीवन का छुठमां और नमां वर्ष हसी स्थान ने व्यतीत किया था। बौद्धों की प्राचीन पुस्तक 'महावंस' और 'लालतविस्तर' तथा लंका की अन्य बौद्ध पुस्तकों में कीशांबी का नाम भारत के १९ बढ़े नगरों में गिनाया गया है।

संस्कृत साहित्य में बायाभष्ट की 'रवायली' नामक नाटिका तथा 'कालिदास' के 'मेयतूत' और भास के 'स्वप्रवासवदत्ता' में राजा उदयन की चर्चा आई है, जिस ने बुद्ध की एक मूर्ति कोशांबों में स्थापित की थी। इस का विस्तृत वर्णन आगे किया जायगा।

मगध-नरेशों में तब से पहले सम्राट अशोक ने इस स्थान की, अपने पश्चिमीय साम्राज्य की देख-रेख के लिए उप-राजधानी बनाया था, जहां वह पहले अपनी युवराज-अवस्था में बहुधा रहा करता था। अशोक के पीछे बहुत दिनों तक यह स्थान मगध साम्राज्य के अधीन रहा। फिर पीछे इस का कजीज राज्य के अंतर्गत होना पाया जाता है, जैसा कि सन् १०३५ ई० के कड़े के किले के अभिलेख से प्रकट होता है, जिस में कड़ा का नाम 'कौशांबी मंडल' के अंतर्गत होना लिखा है।

हम जपर बतला आए हैं कि बौद्धकाल में कौशांबी एक बड़े महत्व का स्थान था। आतः चीन के दोनों प्रसिद्ध यात्री प्रयाग से इस स्थान का देखने आए थे, उन में से फ़ाहि-यान का हत्तांत तो बहुत ही सूच्म है। अलबत्ता होनसांग का वर्णन कुछ अधिक विस्तार के साथ है। कौशांबी के विषय में वह लिखता हैं —

'इस देश का पेरा ६००० ली है। राजधानी ३० ली के फैलाब में है। इस की भूमि उपज के लिए प्रसिद्ध है। धान और गना खूब पैदा होते हैं। जल-वायु अत्यंत उप्ध है। लोग कड़े स्वभाव के और उदंड हैं, परंतु धार्मिक और पढ़े-लिखे हैं। इस नगर में बौद्धों के १० संघाराम हैं, जो अब उज़ाइ पड़े हुए हैं। ३०० के लग-भग हीनयान संप्रदाय के पुजारी हैं। जाझगों के १० देवमंदिर हैं। उन के अनुयायियों की संख्या भी अधिक है। नगर के एक पुराने महल में एक बड़ा विहार है, जिस की ऊँचाई ६० फुट है। इस में महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति चंदन की स्थापित है, जिस के ऊपर परयर का एक बड़ा गुंबद है। यह मूर्ति राजा उदयन ने मुद्गलयन पुत्र के द्वारा बुद्ध के जीवन-काल में डीक उन्हों के अनुरूप बनवाई थी। इस विहार से १०० कदम पूर्व चार पुराने बुद्धों के चलने और वेठने के चिह्न हैं। उस के पास ही एक कूप अगेर स्नानागार है, जिस का बुद्ध भगवान काम में लाया करते थे। कुवों में अब तक जल है, परंतु स्नान-मवन बहुत दिन हुए उजड़ गया है। नगर के दिन्ति उद्यान था। यहां अशोक का बनवाया हुआ एक स्थान है जहां गोशिरा का एक विचित्र उद्यान था। यहां अशोक का बनवाया हुआ एक

<sup>ै</sup> द्वेनसांग ने इस स्थान का नाम अपनी चीनी आचा की पुस्तक में 'स्पो-हांत-मी' विका है।

२०० फुट ऊँचा स्त्प है। यहां ममनान् बुद ने कई वर्ष रह कर धर्मोपदेश दिया था। इसी स्त्प के बग्रल में वह जगह है जहां चार पुराने बुद चले फिरे और बैठे थे। यहां एक स्त्प और है जिस में महात्मा बुद के केश और नल गड़े हुए हैं। संधाराम के दिल्ला और पूर्व एक दो लंड के भवन के अपर पुरानी ईटों की छत है। इस पर 'विद्यासात्रसिद्धि' नामक बोधिसत्य रहते थे। यहां उन्हों ने स्वनाम-शास्त्री रचना की थी और हीनयान संप्रदाय के सिद्धांतों का लंडन किया था। इसी संवाराम के पूर्व एक आम के बाग्र में एक पुरानी दीवार की नींव है। यह वह स्थान है जहां असंग बोधिसत्व ने शास्त्र की रचना की थी? ]"

फ़ाहियान ने कौशांबी के वर्णन में केवल 'गोशियवन' के विहार की चर्चा की है। बर्तमान केासम के निकट गुपसहसा के नाम से एक गाँव है, जिस के विषय में जनरल कनिषम का अनुमान है कि संमवत: यही 'गोशियवन' रहा होगा।

श्चन कोशांनी की वर्तमान दशा का कुछ, इतांत सुनिए। इस समय वहां दो गाँव 'केासम इनाम' और 'केासम क़िराज' के नाम से बसे हुए हैं। इन्हीं के समीय प्राचीन कौशांनी नगर और उस के दुर्ग के चिह्न पाए जाते हैं जिस के। वहां के लोग 'गढ़वा' कहते हैं।

पुरातत्त्व-विमाग के ऋषिकारियों ने कई बार इस स्थान का विचारपूर्वक निरीख्या किया। इस की वर्तमान स्थिति का देख कर उस की प्राचीन अवस्था के विषय में जो कुछ अनुमान किया गया है, उस का सार यह है कि पुराने हुगे की प्राचीर मिही की थी, जिस का बेरा चार मील से कम नथा। दीवारें ३० से ३५ कुट तक ऊँची थीं। उत्तर का धुरेरा (मीनार ) ५० कुट और दिख्या-पूर्व का ६० कुट तक ऊँचा था। इस केट की रखा के लिए बाहर चारों और अथवा यमुना की और छोड़ कर तीन ओर गहरी खाई थी। मीतर ईटों की एक दीवार थी। ये ईटें असाधारख लंबी-चौड़ी थीं, जैसी कि पुराने समय की ईटें अन्य स्थानों से मिली हैं।

इस समय इस के बीच में जैनियों का एक मंदिर है, जो सन् १८३४ का बना हुआ है। इस के निकट जनरल कर्नियम कुछ लोदाई कराके अनेक बहुमूल्य वस्तुएं पाई थीं, जिन में से कुछ का विवरण वह है:---

(१) बौद्धकाल की इमारतों के खुदे हुए नक्सादार तथा सादे पत्थर, जिन की शैसी साँची की दीवारों से अधिक मिलती जुलती है।

<sup>े</sup> की रांची के बीह में स्रांभ के पास एक बहुत पुरावा और गहरा क्रवी कर तक मौजूर है। इसारा अञ्चमान है कि वह वही क्रवी है जिस की वर्षा करर की गई है।

<sup>े</sup> बीक्स, 'बुद्दिष्ट रेकर्ड्स', निष्य १, एड २३४

- (२) ११वीं शताब्दी के बैनियों की संगतराशी का काम।
- (३) चाँदी और ताँ वे के सिक्के, जिन की संख्या ४०० के लगमग थी। इन में से ५० मुसलमानी समय के थे, जिन में सब से पुराना अकदर के समय का था। १०० साधारण चौकोने बौद्धकाल के, जिन पर हायी के चित्र थे। ३० से अधिक हिंदू राजाओं के, जो ईसवी सन् के पहले के थे। इन में १६ पर 'वहसित मित्र' का नाम मिला है, जो पमोसा के अभिलेख में आया है; दो में 'देवमित्र' का और एक में 'आशुघोष' का नाम आया है। कई सिक्कों पर बौदों के धर्मचक अंकित हैं।

इस स्थान से कई पुराने सिक्के इम की भी मिले हैं। उन में से कुछ इतने ि भसे हुए हैं कि पढ़े नहीं जाते। केवल एक कुछ सम्बद्ध है। यह काँ से का ढला हुआ सिका है, जो जाँच से दूसरी या तीसरी शताब्दी ई॰ पू॰ का मालूम हुआ है।

- (४) एक पीतल की मोहर जिस में गुप्तकाल की लिपि में 'मुनि पुत्रस्य प्राचीन सं० ३१५ श्रंकित है। यह प्राचीन संवत् क्या था १ इस का पता नहीं चला; संभव है, विक्रमादित्य का या शक हो, जो क्रमशः सन् २५८ तथा ३६३ ई० के होगा।
- (५) एक खेत से शिव और पार्वती की एक संयुक्त मूर्ति एक चौकी पर खड़ी हुई मिली। उस के नीचे गुप्ताच्चरों में एक लेख था, जिस का सार यह है कि '(गुप्त) संवत् रहि के दूसरे महीने के सातवें दिन महाराज श्री भीमवर्मा के समय में यह मूर्ति बनी थी।' भीमवर्मा कौशांबी का राजा था जो संभवतः मगध के स्कंदगुप्त के अधीन रहा होगा। सन् १९३० में इस स्थान से मिस्टर मार्टिन को एक मोहर मिली है, जिस में ब्राझी लिपि में 'पृथ्वी शलद' पढ़ा गया है।

कौशांबी में ऐतिहासिक दृष्टि से इस समय जो सब से महत्व की वस्तु है, वह एक पत्थर का कीर्तिस्तंम है। यह एक दृंट के डीह में पृथ्वी के घरातल से १४ फुट ऊँचा पहले ५ इंच के मुकाव से खड़ा हुआ था जो अब सीधा कर दिया गया है। इस की मोटाई ह से १० फ़ुट तक है। इस के निकट दो टुकड़े ४ ई और १ ई फुट के और पड़े हुए मिले थे। किन्यम साहब ने उक्त स्तंम के चारों ओर ७ फ़ुट तक खोदवाया था, परंदु उस के नीचे के सिरे तक नहीं पहुँचे। इस की बनावट और मोटाई लौरिया अराराज के अशोक-स्तंम से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। इस लिए अनुमान किया गया है कि इस की भी उतनी ही ऊँचाई अर्थात् ३६ फ़ुट रही होगी। कोसम के लोग इस को राम की छड़ी' कहते हैं। इस पर गुप्तकाल से ले कर अकबर के समय तक के कुछ न कुछ लेख हैं, जिन का क्योरा नीचे दिया जाता है।

- (क) सब से पुराना लेख एक यात्री का नाम छः श्राइरों में है।
- (ल) स्तंम के लिरे पर एक लंडित लेख तीन अच्हों में है, जो चौथी अथवा पाँचवी शतान्दी का मालूम होता है।

- (ग) एक लेख हु: पंक्तियों में कुडवीं वा सातवीं शताब्दी का जान पढ़ता है।
- ( घ ) अकदर के समय का लेख जो नागरी अव्हरों में है !
- (च) तीन पंक्तियों में एक सोनार का लेख।
- ( छ) संवत् १६२१ वि का एक बड़ा लेख, जिस में एक सोनार की वंशावली है। इस संख्य में इस स्थान का नाम 'कीशांबी पुर' लिखा है।

द्याब कुछ श्रान्य महत्वपूर्ण लेखों की नकल नीचे दे कर इस प्रसंग को समाप्त किया जायगा।

एक लेख में वहां के किसी राजा 'उम्र मैरों' को नाम गुप्त अथवा कीटल्य---अस्त्रों में इस प्रकार लिखा है।

> ं परम भट्टार-क महाराजा घिरा-ज श्री उम्र मैर-बस्य देथि चय ( स्रथवा ) देथि धर्मा ?

# दूसरा लेख बंगाचरों में इस प्रकार है :--

" चन्द्रपत्त मनोज बाग्र घर-ग्री लङ्काङ्किते बत्सरे । शाके पुण्य महीतले दिज-बरे दुःशासने पूजके । चक्रे श्री मधुस्दनस्य-विजियागार वरं निर्माले । श्रीमच्छ्रत्रपतिः सदा-श्रुममतिः श्री बासुदेव श्रात्मजः शाके १५२१"

इस का मावार्य यह है कि "सवत् १५२१ शाका में द्विजवर दु:शासन पुजारी के समय में श्री वासुदेव के पुत्र श्रीमत् छत्रपति ने इस श्रेष्ठ निर्मल विजय के स्थान को निर्माण किया। शाका १५२१ (सन् १५६७ ई॰)

झभी हाल में राय बहादुर पंढित बजमोहन न्यास हक्ज़िक्यूटिव झाफ़िसर म्युनिस्पल बोर्ड तथा सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट झार्यक्यालॉ जिकल बोसाइटी इलाहाबाद के उद्योग से इस स्थान से हज़ारों प्राचीन मूर्तियाँ और सिक्के इत्यादि ला कर म्युनिसिपैलिटी के झजायबनर में एकज की गई हैं ज्ञीर अब तक उन का सिलसिला जारी है। इन में कुछ पुराने शिला-लेख और मुहरें भी हैं जिन से लोगों को इस प्राचीन स्थान के पुरातत्व-भंडार के दिग्दर्शन का अवसर बहुत कुछ सुगम हो गया है। इन में एक बड़ी मूर्ति गौतमबुद्ध की बिना सिर की मिली है जिस के नीचे कनिष्क के राज्यकाल का एक लेख है।

कौशांवी की चर्चा संस्कृत, पाली, श्रंग्रेज़ी, जर्मन , फ्रेंच, चीनी, सिंहाली तथा डैनिश, इत्यादि भाषात्रों की इतनी पुस्तकों में आई है कि केवल उन की नामावली कई पनों में आबेगी। सेद है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थान की यात्रा के लिए प्रयाग से कोई सुगम मार्ग नहीं है। भरवारी स्टेशन से करारी तक दूसरे दरने की सड़क है जो लगभग द्र मील है। यहां से फिर उतनी ही दूर एक तीसरे दरने की सड़क कोसम तक गई है। गरमी श्रोर जाड़े में इस मार्ग से मोटर द्वारा जा सकते हैं। करसात में नदी नाले पड़ते हैं, इस लिए सिवा इस के कि राजापुर के सामने महेवा बाट से यमुना में नाव के द्वारा जाँय और कोई राखा नहीं है। पर यह जल-मार्ग भी कम से कम १६ मील है।

# खैरागद

हैं बाहें श्रार के मेजारोड रहेशन से दिल्ला और पश्चिम को एक कबी सड़क कुंहडार को गई है। उसी पर उक्त स्टेशन से दो मील के लगभग दाहिनी ओर यह किला मिलता है। इस का पश्चिमीय सिरा टौंस नदी पर है, जिस का कुछ भाग अब नदी ने काट कर बहा दिया है। इस का क्षेत्रफल लगभग ४८ वीचा है।

यह किला बहुत पुराना है। इस को किस ने बनवाया और यह कब बना इस का कुछ पता नहीं है। कहते हैं, यह मरों का किलो था जो इस परगने के पुराने राजा थे। माँडा के राजा के पूर्वजों ने उन को मगा कर इस परगने पर अधिकार जमा लिया। अब इस की कुछ टूटी-फूटी दीवारों, कुछ बुर्जों, तथा मुख्य हार के चिह्न रह गए हैं। इस के मीतर कहीं-कहीं काड़ियों के जंगल और कहीं छोटे-छोटे टीले पाए जाते हैं, जो मकानों के गिर जाने से बन गए हैं। इस के निकट 'खारा' के नाम से एक गाँव बसा हुआ हैं। इसी के नाम से यह परगना मुसलमानों के समब में 'खारागढ़' कहलाता था, जो अब कुछ बदल कर 'खैरागढ़' हो गया है। यह स्थान अब सरकारी पुरातत्व-विमाग की ओर से सुरक्ति है।

सन् १८७२ में मेजा के तहसीलदार को यहाँ एक चाँदी का सिका मिला था, जिस पर फ़ारसी अच्दों में एक ओर 'ख़लीफ़ा अबुल फ़तह' और दूसरी ओर 'इन्नहीम शाह सुसतानी' लिखा हुआ था। यह जीनपुर का सदशाह था, जिस का समय सन् १४०१ से १४३८ ई० तक हुआ है। परंतु इस सिक्के से इस के इतिहास पर कोई अकाश नहीं प्रमा, क्यों कि यह स्थान मुस्समानी अमसदारी से पहले का है। इस स्थान तक जाने के लिए मेजारोड स्टेशन से एक कथी सड़क गई है पर षष्ट्र आच्छी नहीं है, फिर भी गरमी न जाड़े में स्टेशन से इनके जाते हैं। प्रयाग से भी लीचे मोटर जा सकती है। यह सड़क भी ३६ मील से कम लंबी नहीं है। जो लगभग बारह मील तक पक्की है, शेष अधिकांश दूसरे दरजे की है, पर बरसात में मोटर के बोग्य नहीं है।

#### गींज

वारा से चार मील दिख्या इस नाम की एक पहाड़ी है, जो प्रयाग से कोई २८ मील दिख्या और कुछ परिचम की खोर है। इस की ऊँचाई घरातल से ८०० फुट और भेरा छः मील के लगभग है। इस का शिखर एक लंबाकार छिले हुए शिला के सहश है, जो २०० फुट की ऊँचाई तक सीधा खड़ा हुआ है। नीचे की भूमि चारों ओर से दलवान जंगल से थिरी हुई है। नीचे से लगभग आधी दूर की ऊँचाई पर एक नैसर्गिक जलाश्य है, जित का बेरा २०० फुट के लगभग है। यहाँ तक चढ़ाई कुछ सरल है, फिर आगे बहुत ही दुर्गम है।

दिच्या की ओर पर्वत में शिलाओं की प्राकृतिक स्थित से एक गुफा-ती बन गई है, जो १०० फ़ुट लम्बी ४० से ५० फ़ुट तक चौड़ी तथा २० से २५ फ़ुट तक ऊँची है। आगे का भाग दालान के समान खुला हुआ है। उस के पीछे एक अभिलेख तीन पंकियों में खुदा हुआ है, और अच्यों में लाल रंग भरा हुआ है। कुछ मनुष्य और पशुकों के विश्व भी अंकित हैं। इस में केवल यह लिखा है कि "यह लेख महाराजा भी भोमसेन का संवत् ५२ के बीध्म श्रुन्त के चौथे पद्म की दादशों का है।"

महाराज भीमसेन कीन वे और यह ५२ कीन संवत् है, इस का ठीक पता नहीं वका।

प्रयाग से मोटर-द्वारा जाने में बारा गाँव तक १६ मील पक्की सड़क मिलेगी, फिर वहां चार मील कची सड़क है, जो सिवा बोड़ा-हाथी के और किसी पहियादार सवारी के योग्य नहीं है। ऋलवत्ता सूखे दिनों में किसी तरह से मोटर जा सकती है। रेल पर जाने में जसरा स्टेशन निकट है; वहां से चार मील बारा तक इका जा सकता है। पक्की सड़क है और स्टेशन पर हक्के रहते हैं।

#### जलालपुर

तहसील इँडिया के परगना मह में फूलपुर के रेलवे स्टेशन से कोई पाँच मील

<sup>े</sup> डाक्टर , पुद्ररर ने 'बारिकनावाँकिकका सर्वे कन् इंक्या' न्यू सीरीम जिल्ह २ के २४ १४२ पर इस स्वाम की बहुत ही संवित कर्या 'मह' के नाम से की है। इस ने बहु स्थाम स्वयं देख कर ऊपर का बुर्यात जिल्हा है।

दिलाया और पूर्व के कोने में जलालपुर एक प्रशिद्ध गाँव है। उस की बस्ती से पूर्व दो बहुत बड़े-बड़े टीले हैं, जिन में असंख्य ईंटों के दुकड़े पड़े हुए हैं। इन में से एक का चेत्रफल, जो पूर्व की क्रोर है, ६० बीधे के लगभग है और दूसरे का विस्तार जो पश्चिम की क्रोर है ५० बीघा। इस के चारों क्रोर एक अील है, जिस में प्रायः साल भर जल भरा रहता है। दोनों टीलों के बीच में लगभग १५० गज़ अंतर होगा, जिस में एक से दूसरे पर जाने के लिए एक कुछ ऊँचा रास्ता बना हुआ है: और इस लिए इन टीलों की आकृति एक इसक सी बन गई है। इन टीलों के धरातल पर सैकड़ों छोटे वड़े मकानों की ईट की दीवारों के चिह्न अब तक बहत ही स्पष्ट रूप में देख पड़ते हैं। कहीं-कहीं बड़े-बड़े कुछों की जगत भी मौजद है। इस गाँव के लोग इन टीलों के। 'राजा बेन का कोट' कहते हैं। स्थानीय दतकथा यह है- "पुराने समय में एक राजा बेन वहाँ रहते थे, जिन के राज्य में इसनी सस्ती थी कि किसानों को केवल एक कौडी बीधा खेतों का लगान देना पहता था। प्रजा बड़े सख से रहती थी। परंतु राजा का कोष सदैव ख़ाली रहता था। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि यदि एक-एक कौड़ी लगान और बढ़ा दी जाय तो प्रजा को कोई कच्ट न होगा और हमारे पास भी कुछ धन हो जायगा। राजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । दूसरे दिन प्रात: काल लोगों ने देखा कि कोट से एक विल्ली घवड़ाई हुई बाहर भागी। किसी ने पुछा कि क्या बात है ! कहते हैं उस बिल्ली को ईश्वर ने बोलने की शांक दे दी और उस ने कहा कि राजा की नीयत अब थिगड़ गई है, जिस के कारण इस कोट पर जल्द ही कोई धोर आपदा आने वाली है, जो इस को डीह के रूप में परिशात कर देगी। कुछ दिनों के पश्चात यह बात सत्य निकली और वह कोट नष्ट-भ्रष्ट हो कर सीड हो गया ।"

दोन्नाब के मध्य में यही राजा बेन की कथा कुछ थोड़े से परिवर्तन के साथ प्रचलित है, जिस को हम ने इसी पुस्तक में 'बोली' के प्रकरण में लिखा है। पाठक दोनों को मिला कर ध्यान से दंखें, कि उन के मूलतत्व में कितनी ऋषिक समानता है।

वर्षा के ऋतिरिक प्रयाग से इस स्थान तक भूँसी और इनुमानगंज हो कर मोटर से जाने में १८ मील की यात्रा है, जिस में ११ मील पक्की सड़क है, शेष इनुमानगंज से तीसरे दरजे की सड़क है। यदि रेल से जाना हो तो छोटी लाइन से इनुमानगंज, जिस के स्टेशन का नाम रामनायपुर है उतरना होगा। वहां से सात मील कच्ची सड़क पर जाने के लिए इक्के मिलते हैं। बड़ी लाइन से फूलपुर स्टेशन से दिच्चा उतना ही तीसरे दरजे की कच्ची सड़क है। स्टेशन से इक्के जाते हैं।

#### प्रमास ( उपनाम प्रमोसा )

पभोसा तहसील मंभनपुर के परगना श्रयरबन में यसना के उत्तरी तट पर प्रयाग से कोई ३२ मील कुछ दिख्या और पश्चिम के कोने में है। इस का पुराना नाम 'प्रभास या। कोशांबी यहां से केवल चार मील के लगभग पूर्व की ओर है, जिस से मासूम होता है कि प्राचीन काल में यह स्थान बत्त साम्राज्य की राजधानी का एक बाहरी झंग था। यहां अमुना के तट पर एक पहाड़ी है, जिस के दो भाग हैं। दिल्लियां से उत्तरवाला अधिक ऊँचा है। इस पर ११० विदियों की ऊँचाई पर एक जैन-संदिर मिलता है। जो संवत् १८८१ १०) का बना हुआ है। इस देवालय से कोई १५० फुट उत्तर और पूर्व ४७ फुट की ऊँचाई तक पहाड़ सीधा खड़ा हुआ है, जिस के ऊपर चढ़ने के लिए कोई राखा नहीं है। इस के ऊपर एक पुरानी गुफा है। इस के विषय में वहां के लोगों का विश्वास था, कि उस में एक नाग रहता है जो इतना लंबा है कि उस का मुँह जमुना में और पूँछ उक्त गुफा के मीतर है। यह भी दंतकथा है कि गौतमबुद ने इस गुफा के निकट कुछ दिनों रह कर तपस्या की थी और उक्त नाग को वशीभूत कर के यहां अपनी छाया छोड़ी थी।

सन् ५१६ ई० में चीनी यात्री संगयान और सन् ६३६ में ह्रेनसाँग ने आकर इस स्थान को देखा था। इन लोगों का कहना है कि यहां एक स्तृप २०० फुट ऊँचा था इस के ऋतिरिक्त एक और स्तृप था जिस में मगवान बुद्ध के केश और नख गड़े हुए थे। परंतु ऋब उन स्तृपों का पता नहीं है। उक्त नाग की कथा होनसाँग ने भी लिखी है।

पहले-पहल सन् १८८७ ई० की २४वीं मार्च को पुरातत्व-विभाग के आधिकारी डाक्टर फ़ुहरर ने उक्त गुफा में प्रवेश किया था। उन्हों ने लिखा है कि इस की लंबाई ६ फ़ुट चौड़ाई ७ फ़ुट ४ इंच और ऊँचाई ३ फ़ुट ३ इंच है। इस में २ फ़ुट २ इंच ४१ फ़ुट ६ इच का एक द्वार और १ फ़ुट ७ इंच ४१ फ़ुट ६ इच की दो खिड़कियां हैं। इस पर गुप्तकाल के कोई १० खंडित आभिलेख हैं, जो अच्छी तरह से पढ़े नहीं बाते। तीन लेख पश्चिमवाली दीवार में आंकित हैं। ये सब मौर्यकाल की लिपि में हैं। एक में प्रयाग का भी नाम है। इस के द्वार के बाएँ कोने के सिरे पर बाहर की आरे ७ पंक्तियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, जिस से इस विलद्धाया गुफा के निर्माता का कुछ पता चलता है। यह लेख इस प्रकार है—

राशो गोपाली पुत्रस
बहसति मित्रस
भातुलेन गोपालीया
बेहिदरी पुत्रेन (श्रासा)
श्रासाढ़ से नेन लेनं
कारितं , उदाकस) दस
में स्वच्छटे कश्शपीयं श्ररहं
[ता] न ो "ि "[॥] व

भीश में ब्रो कीशांकी की सुद्रा मिखी है उस में भी वह नाम संकित है।

र 'प्रिशक्तिया इंडिका', विवद २, पू॰ २४३

इस का बार्ष वह है कि गोपाली के पुत्र राजा बहराति मित्र के मामा बैहीदरी, के पुत्र क्षासावृत्तेन ने कोदक' के दसवें वर्ष में कर्यप काईतों के रहने के लिए वह गुफा बनवाई।

इस का स्पष्टीकरक इस प्रकार है-



वृक्तरा लेख गुका के भीतर इस प्रकार है-

श्रही बुत्राया यको शोगाकायन पुत्रस्य बंगपालस्य पुत्रस्य यको तेवन्ती पुत्रस्य भागवतस्य पुत्रेग वैहीदरी पुत्रेगा श्रासाट सेनेन कारितं [॥]

श्चर्यात् यह गुफा ऋदिछह के राजा सोग्राकायन के पुत्र बंगपाल, उन के पुत्र त्रिवनी उन के पुत्र भागवत, उन के पुत्र वैहोदरी, उन के पुत्र खासाकृतेन ने बनवाई ।

बाक्टर फ़ुहरर के अनुसार यह शिलालेख दूसरी शताब्दी (ई॰ पू॰) के हैं। 'श्रह-च्हुन' उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। यह स्थान इस समय बरेली ज़िले में 'रामनगर' के नाम से प्रसिद्ध है।

दूतरे ऋभिलेख का विस्तार इस प्रकार ै :---



<sup>ै</sup> बीशांवी से प्राप्त एक मुद्रा में जो काशी-विवासी भी दुर्गांगसार भी के संबद में है, इस ने इस राजा का वाज बाज़ी किकि में 'असरी विश्वस' किया हुआ है।

तीस्य विला-तेख संस्कृत माथा और नागरी ऋखरों में सं० १८८१ का गाँव की धर्मसाला की दीवार में लगा हुआ है निस में जैनियों के भी पारश्वनाथ की मूर्ति के निर्माख की लिप और उस के निर्माता के नाम इत्यादि का उल्लेख है, वो प्रयाग के निवासी वे। इस लेख में कोई विशेष बात उल्लेखनीय नहीं है, इस लिए इस की प्रतिलिप नहीं दी बाती।

प्रयाग से इस स्थान तक वाने का रास्ता अस्वारी और पश्चिमसरीय हो कर है। इश्मील तक पक्की और १२ मील तक कवी सङ्क है पर उस पर मोटर जा सकती है।

इस तमय इस जगह का इतना हो सहत्व है कि यहां जैनियों का एक मंदिर है, जहां चैत के महीने में उन का बड़ा मेला लगता है।

# प्रतिष्ठानपुर ( मूँसी )

प्रवाग के सामने गंगा के पूर्वी तट पर यह एक बहुत ही प्राचीन स्थान है ! कहा जाता है किसी तमय वह चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी थी । वाहमीकीय राजावया उत्तर-कांक के तर्ग १०० ते १०३ तक तथा 'देवी-आयवत' के बारहर्वे अध्याय में इत स्थान के बादि राजाओं का वर्चन है ! 'लिंगपुराख' पूर्वार्थ के बांतर्गत ६६ वें अध्याय में इस प्रकार किसा है कि इसा के पुत्र पुरुरता ने यमुना से उत्तर की और प्रथाग के निकेट अपनी राज्यानी प्रतिष्ठानपुर में राज्य किया था । इस पुराख के अनुसार उस की बंगावली इस प्रकार है:—



'मत्स्य-पुराशा' के आ ० ११० तथा 'स्कंदपुराशा' काशीलंड के सातवें अध्वाय में मतिष्ठानपुर के माहात्म्य का वर्षान है और उस का पता इस प्रकार बतलाया गया है कि गंगा के पूर्व त्रिभुवन-विख्यात प्रतिष्ठान नगरी है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> क्वारि की विकास कथा के लिए देकिए 'जहामारक', साहिएकं, सा मा-३०

महाभारत के उद्योगपर्व ऋध्याय ११४ में इस स्थान के राजा ययाति की चर्चा है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक 'विक्रमोर्वशीय' में इसी प्रतिष्ठानपुरी के राजा पुरूरवा को नायक बनाया है। पुराशों से यह भी पता चलता है कि कालांतर में इन्हीं चंद्रवंशियों ने मधुरा इत्यादि विविध स्थानों में जा कर अपना राज्य अलग स्थापित किया था।

परंतु ये सब बातें ऐतिहासिक युग से पहले की हैं। इस स्थान का इघर का इतिहास बहुत ही अञ्चात है। गुप्तवंशीय राजाओं के शासन काल में यदापि कौशांबी उन की उपराजधानी थी, तो भी जान पड़ता है कि प्रतिष्ठानपुरी को उस समय तक कुछ महत्व प्राप्त था, क्योंकि वहां सन् १८७६ ई० के लगभग कुमारगुप्त के समय की २४ अशरिक्षयां मिली थीं, और एक विशाल कुआ 'समुद्रकूप' के नाम से वहां अब तक प्रसिद्ध है, जो संभवतः सम्राद् समुद्रगुप्त का खुदवाया हुआ है।

मूँसी के विषय में एक प्रसिद्ध दंतकथा है कि वहां एक 'हरवेंग राजा था, जिस के राज्य में ऐसा अंबेर था कि टका सेर भाजी और टका सेर खाजा विकता था। कहते हैं उस राजा से, उस समय के एक बड़े महात्मा गोरखनाथ तथा उन के गुरु मत्त्येंद्रनाथ (मछंदरनाथ) ने, दृष्ट होकर शाप दिया था, जिस से मूँसी उलट गई। मुसलमान कहते हैं कि सन् १३५६ है॰ में सैयद अली मुर्तुज़ा नामक एक फ़क़ीर की बददुआ से मूँसी में एक बड़ा भूचाल आया और उस का किला उलट गया। इन कहावतों में कहां तक सचाई है, इस का पता लगाना किन है। हमारी समक्ष में मूँसी के उलट जाने का तात्पर्य यही मालूम होता है कि उस का प्राचीन वैभव तथा उस के राजकीय भवन अब केवल ऊँबे-ऊँचे भग्नावशेष और सुनसान टीलों के रूप में परिवर्तित हो कर रह गए हैं। यही उस की अवस्था का उलट जाना है।

सन् १८३० में फूँसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऋभिलेख ताम्रपत्र पर मिला था जो इस समय एशियाटिक सेासायटी बंगाल के पुस्तकालय में है। इस में देवनागरी ऋच्हों तथा संस्कृत भाषा में १६ पंकियां हैं। प्रथम पंकि निम्नालिखित शब्दों से ऋारंभ होती है—

'श्रोम् स्वस्ति श्रीप्रयागसमीप गंगातटावासे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीविजयपाल देवा पा।"रे

इस पूरे श्रामिलेख का सार यह है कि "विजयपाल देव के पौत्र, राज्यपाल देव के पुत्र त्रिलोचन पाल ने जो गंगा किनारे प्रयाग के निकट रहते थे, दिज्ञ्णायन संक्रांति के दिन गंगा-स्नान करने के पश्चात् शिव इत्यादिक का पूजन कर के एक गाँव प्रतिष्ठान के ब्राह्मणों

<sup>ै</sup> देखें। टाड साइब का 'राजस्थान', जैसलमीर के वर्णन में तथा एं० इरिमंगड मिस्र कृत 'प्राचीन मारत', स॰ १

<sup>े</sup> इस अभियोक्त के चित्र के खिए देखिए 'इंडियम ऐंटिस्वेरी', जिस्द ३=

को दान दिया, जो विविध गोत्र श्रीर विविध परिवार से संबंध रखते थे "। श्रांत में श्रावण् बदी ४ संवत् १० प्र विकमी श्रांकित है जो २६ जून सन् १०२७ ई० के बराबर है। हिंदुश्रों के समय की बस यही ऐतिहासिक सामग्री है, जो श्राव तक महूँसी में मिली है। यदि इस के ऊँचे-ऊँचे टीलों की खुदाई की जाय तो श्राशा है अनेक ऐसी पुरानी चीज़ें मिलेंगी, जो इस स्थान के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश डालंगी।

मुसलमानों के समय में शेख तकी नामक एक प्रसिद्ध फ़कीर यहां रहते थे। उन की कब गंगा किनारे अब तक बनी हुई है, जहां साल में एक बार मेला लगता है। दिल्ली का बादशाह फ़र्इव्हिसियर उन की क़ब के दर्शनार्थ एक बार मूँसी आया था। अकबर ने इस स्थान का नाम बदल कर 'हादियावास'' रक्खा था, परंतु वह नाम प्रचलित नहीं हुआ। । अल्मोड़े के जोशी घराने के बाहाण और रीवां के बेनवशीय तथा प्रतापगढ़ के सामवंशीय चित्रय भूँसी को अपनी पुरानी जन्मभूमि बतलाते हैं। परंतु अब यहां उन की जाति का एक व्यक्ति भी नहीं है।

खेद है कि भूँसी जितना ही महत्वपूर्ण स्थान है, उतना ही उस का हतिहास तिमरा-म्ह्यादित है। इस लिए अब वर्तमान भूँसी का कुछ इत्तांत लिखा जाता है।

इस समय यह स्थान दो भागों में विभक्त है, जिन के नाम 'नई' स्त्रीर 'पुरानी' भूँसी हैं। नई भूँसी उत्तर की स्त्रोर पक्की सड़क (बनारस रोड) के निकट है। इस में केवल कुछ इमारते उल्लख करने योग्य हैं। एक तो वहां के मुप्रसिद्ध रईस स्वर्गीय लाला किशोरीलाल जी को धर्मशाला है जिस में एक सदामत या लेत्र भी है। दूसरा गंगा के तट पर तिवारी गंगाप्रसाद (उपनाम गंगोली) का बनाया हुस्त्रा एक परंपर का बड़ा शिवालय है। कहा जाता है यह मंदिर सन् १८०० ई० के लगभग सवा लाख रुपए की लागत से बना था। इस की संगतराशी का काम दर्शनीय है। इस के बाहर दालान में चारो स्त्रोर लंभों स्त्रीर दीवारों पर नीचे से ऊगर तक देवतास्रों की इमसंख्य मूर्तियां तथा कितपय पौराणिक गाथास्रों के हस्य बड़ी सफ़ाई के साथ पत्थर पर खुदे हुए हैं। गगोली तिवागी स्त्रागरा के रहने वाले थे। किसी समय भूँमी में उन का बड़ा कारोबार था। उन के वंशज स्त्रवतक कुछ यहां स्त्रीर कुछ स्त्रागरे में रहते हैं।

इस मंदिर से दिल्ला की ख्रोर गाँव में कुछ वैष्णवों ख्रीर जूना साधुद्यों के ख्राक्षम हैं परंतु उन के विषय में कोई विशेष बात उल्लेखनीय नहीं है।

नई भूँसी के दिल्ला रेलवे लाइन के निकट से पुरानी भूँसी के स्थान मिलने लगते है, जिन का संज्ञिप्त कृतांत नीचे लिखा जाता है।

#### (१) श्री तीर्थंराज सन्यासी संस्कृत पाठशाला

यह स्थान रेलवे पुल से बिल्कुल मिला हुआ है। पहले इस जगह स्वामी माधवानंद जी की एक छोटो-सी कुटिया थी। सन् १६०६ में रेलवे लाइन निकलने पर उन के शिष्य स्वामी योगानंद जी ने धीरे-धीरे बहुत सी पक्की इमारतें बनाहें, जो बिल्कुल गंगा के तट पर होने से बहुत ही रमणीक मालून होती हैं। सन् १६१३ में उन्हों ने इस स्थान में पहले विशेष कर नवयुवक साधुओं की शिद्धा के लिए एक पाठशाला स्थापित की श्रीर उन के रहने तथा खाने-पीने का भी उचित प्रवंध किया, परंतु अब इस में अन्य विद्यार्थी ही अधिक पढ़ते हैं। यहां आगंतुक साधुओं को मोजन भी दिया जाता है।

इसी से मिला कर उत्तर की श्रोर एक श्रौर पका बड़ा श्राश्रम नया बना है। जिस को तेरह हज़ार रूपए की लागत से सन् १६३३ ई० में मैनपुरी-निवासी पंडित हीरालाल चौबे ने दंडी साधुश्रों के लिए बनवाया है। चौबे जी रेलवे में स्टेशनमास्टर थे। विभाम ले कर श्रव इसी स्थान में वाश्रप्रस्थ का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

# (२) बाबा गंगागिरि की कुटी

यह आश्रम ऊपर की पाठशाला से थोड़ी दूर दिल्ल और पूर्वे की स्रोर है। बहै एकांत की जगह है। बाबा गंगागिरि जी जो सिंघ के रहनेवाले थे, पहले पंजाब की स्रोर कहीं तहसीलदार स्रथमा किसी रियासत के दीवान थे। ग्रदर के पीछे साधु हो कर यहां चले स्राए स्रोर इस जगह एक छोटी-सी कुटी बना कर रहने लगे। फिर इस में बहुत सी नई-नई इमारतें स्वामी परमानंद जी के समय में बनीं। यह स्वामी जी बड़े सज्जन महात्मा श्रीर वेदांत के स्वच्छे पंडित थे। उन के एक काशमीरी शिष्य पंडित कर्तांकिशुन उन को काशी से यहां लिवा लाए थे। अभी सन् १६३१ में बहुत ही हृद्धावस्था में उन का देहांत हुआ है। बाबा गंगागिरि की वेदांत पर एक पुस्तक 'ज्ञानकथारहस्य' सन् १८५८ ई० में छप कर प्रकाशित हुई थी।

### (३) इंसकूप तथा इंस-तीर्थ

स्थान नं २ के पश्चिम की श्रोर पुराना 'इंस कूप' है, जिस की चर्चा 'मत्स्य' तथा 'वराहपुरारा' में श्राई है। यह एक पक्का कुँखा है, जिस में निम्न सेख खुदा हुआ है:--

हंस प्रपत बंती हंस रूपी जगं नाथः सदाम ? तत्र स्नाने पाने हंस गति लभी

श्चर्यात् इस इंस-रूपी बावली में स्नान करने श्चौर इस के जल पीने से मनुष्य इंसगिद्ध ( मुक्ति ) को पाता है।

अन यह कूप सरकारी पुरातत्व-विभाग की ओर से सुरिस्तित कर दिया गया है। इस से कुछ हट कर पूर्व और दिस्तिश के कोने में 'इंसतीर्य' नामक स्थान है, जो 'इंस'-संप्रदाय के साधुओं का एक आशम है। ये लोग शिला-सूत्र रखते हैं और स्वेत वक्क भारता करते हैं। इस को सं० १६२६ वि० में ज़िला भागलपुर के शाहपुर-सोनवरसा नामक स्थान के एक सूत्री ज़र्मीदार ढाकुरप्रसाद जी ने साधु हो कर यहां बनवाया था। उन का उपनाम 'श्वात्मा इंस' या।

यह स्थान बड़े विचार के साथ बनवाया गया है, जिस में हठ योग के सिद्धांत के अनुसार शरीर के आंतरिक स्थलों को स्थूल-रूप में दिखाने का उद्योग किया गया है। बीच-बीच में कुछ देवी-देवताओं की मूर्तियों का भी समावेश है, जिन में से बहुतों का ध्यानयोग के अनुसार पट-चक-भेदन किया से संबंध है। इस का ब्यीरा समझने के लिए पहले कुछ बोग-संबंधी परिभाषाओं का जानना आवश्यक है।

प्राचीन तांत्रिक शास्त्रों के आधार पर अन्य संप्रदाय वालों के योग के प्रयों में कुछुकुछ परिवर्तन के साथ शरीर की आम्यंतर शक्तियों के विविध स्थानों में छः केंद्र माने गए
हैं, जिन को 'घट्चक 'कहते हैं। इन चकों का आधार रीढ़ की हड़ी है, जिस का नाम
उन की परिभाषा में 'मेक्दड है। इस के भीतर से हो कर एक प्रधान शानतंतु
मिस्तिष्क से नीचे तक गई है। उस को 'सुयम्खा नाड़ी' कहते हैं। इस के बाए और दाहिने
दो नाड़ियां 'ईड़ा' और 'पिंगला' के नाम से ऊपर को चलती हैं जो दोनों नेत्रों के बीच
में जिस का नाम 'त्रिकुटी' है एक दूसरे को आरपार करके, दोनों नथनों तक चली गई
है। एक और दिव्य शक्ति की नाड़ी शरीर में सब से नीचे मानी गई है, जिस का नाम
'कुंडिलनी' है। कहा जाता है कि यह सर्प के समान साढ़े तीन बार लपटी हुई रहती है,
जो योगलाधन (प्राखायाम) से सीधी हो कर मेक्दंड द्वारा पट्चकों को शनैः-शनैः मंदन
करती हुई ऊपर को चढ़ती है; और ब्रह्मांड अर्थात् मस्तिष्क में पहुँच जाती है, जहां
'सहस्रदल कमल' अर्थात् अनंत जान का मंडार है, अथवा जो ज्ञान-स्वरूप परमात्मा
की सत्ता से परिपूर्ण है, यही योगसाधन का आंतिम स्थान है।' प्रत्येक चक्र कई-कई
कोषों का होता है, जिन को 'दल' कहते हैं। इन के सांकेतिक नाम अन्तरों वा वर्षाी' के
ऊपर रक्ते गए हैं, जो 'बीज' भी कहलाते हैं। द इस का व्यौरा इस प्रकार है।

| नामचन         | स्थान | दसों की<br>संख्या | दबों के निश्चित वर्ष ग्रथवा<br>दबों के बाम वर्षी के रूप में |
|---------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| १मूलाधार      | गुदा  | ¥                 | व-श-म-स                                                     |
| २—स्वाधिष्ठान | लिंग  | ą                 | व-भ-य-र-ल-व                                                 |
| ३-मिर्यपूरक   | नाभि  | 10                | <b>ड-</b> ढ-ण्-त-थ-द-घ न-प-फ                                |
| ४श्रनाइत      | हृदय  | १२                | क-ख-ग-घ-ङ-च-क्-ज-क-ठ-ठ                                      |
| ५—विशुद्ध     | कंठ   | १६                | श्र-श्रा-इ-ई-उ-ऊ-भ्रू-स्र्-लु-लु-ए-ऐ-श्रो-श्रो-ग्र-श्र:     |
| ६त्राश        | भू    | ₹                 | हं-चं                                                       |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कबीर ने इसी को इब शब्दों में प्रकट किया है :--''.....बह्म कहां दरसें, कामे क्यम कपास<sup>9</sup>।

र इस के विषय में वहां के महंत भी महादेव इंस के सुवीत्य शिष्य भी विज्ञान इंस

इतना समक लेने के पश्चात् अब देखिए कि इस में क्या-क्या का हुआ है! पहले हम नीचे से चलते हैं जो उत्तर की आरे हैं। यहां इस के हाते की दीवार की नोक पर एक छोटा-सा मंदिर है, जिस में कुत्ते के ऊपर मैरों की मूर्ति है। इस के नीचे मीतर की आरे दोवार पर एका हंसा भुवनस्या' इत्यादि 'श्वेताश्वतरोपनिषद् के अध्याय ६ का १५वां मंत्र तथा उस के नीचे 'नायमात्मा प्रवचनेन' आदि 'कडोपनिषद्' के दूसरे ब्रह्मी का २३वां मंत्र खुदा हुआ है। अब इस के आगे दिच्छा की ओर जो-जो बत्तुएं बनी हुई हैं. उन का वर्षान कमशः करते हैं। सुगमता के लिए इस के साथ का मानचित्र सामने पृष्ठ पर देखिए।

- (१) एक छोटा-सा चब्तरा पान के आकार का है। इसी का नाम 'कुंडलिनी है।
- (२) एक कुँ आ हैं जिस के ऊपर छत पटी हुई है। इस का 'सुषुम्गा-कूप' कहते हैं। इस कुँए के पीछे पूर्व और पश्चिम से दो पंक्तियां सीढ़ियों की कुँए की छत पर गई है। एक और द और दूसरी ओर ६ सीढ़ियां हैं। इस का तात्तर्य आठ सिद्धियों और नौ निधियों से है। अर्थात् योगसाधन के आरंभ में यदि साधक इन सिद्धियों में लिस हो गया तो वह मानों कुँए में गिर पड़ता है और फिर आगे उस का उत्थान नहीं होता।
- ( ३-४) कुँ आ के आगे दाहिने-बाँए दो काठिरयां बनी हुई हैं। इन में से एक का नाम 'स्नानभवन' और दूसरे का 'भिज्ञाभवन' है।
- (५) इन काठिरयों के दक्तिए एक दालान है श्रीर उस के श्रागे एक काटरी है। फिर उस के पीछे एक छोटी-सी काठरी कुछ ऊँचाई पर है, जिस का द्वार दक्तिए की श्रोर

बाधारे किंगनाभ्यो प्रकटितहरूये तालुमूले खलाटे, हे पत्रे बोडगारे द्विदशदशदले हादशार्ध क्षुब्के। वासन्ते बाबमध्ये उफ-कठ-सहिते क्यठदेशे स्वशायां, हं चं तस्वार्थयुक्तं सकबदलगतं वर्यारूपं बमामि॥

भी वे किसी तंत्र-ग्रंथ का एक रत्नोक बतकाया वो---

एक झतदार चबूतरे पर है। इस समस्त भवन का नाम 'त्रिकुटी 'है। इस की भूमि उत्तर के भरातल से कमशः छः फुट तक दिवण की स्रोर ऊँची होती चली गई है। इस लिए



इस मनन के दोनों बग़ल में उत्तर से दिख्य का ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।

- (६-७) त्रिकुटी के दोनों वग्रल नेत्रों के ऋतुरूप दो चबूतरे वने हुए हैं। उन पर मंदिर हैं, जिन में शिव और पार्वती की मूर्तियां हैं। इन का नाम ' आशा-चक' है।
- ( = ) यह एक २१ फ़ुट ऊँचा पक्का स्तंम हैं । यही 'मेक्दंड' है, जिस पर कुंडिलिनी सॉप की तरह लपटी हुई दिखाई गई है ।
- (१) यहां कुछ ऊँचाई पर एक छोटी-सी प्रतिमा है, जिस का नारद जो की मूर्ति कहा जाता है।

### (१०) लच्मीनारायगा का मंदिर है।

- (११, इस का नाम 'मानसरोवर' है। यह एक छोटा-सा चौकार तीन-चार हाथ गहरा कुंड है. जिस का प्रत्येक किनारा सात फ़ुट के लगभग है। बीच में एक छोटा-सा स्तंभ खड़ा हुआ है, और उस पर बसा की मूर्ति है। इस के चारों कोनों पर चार खंमे प्रत्यंक सात फ़ुट ऊँचे हैं, जिन के ऊपर छत पटी हुई है। इस कुंड में जल भरा रहता है और चारों खोर सीढ़ियों के चिह्न बने हुए हैं। इस के चारों किनारों पर जिन का इस का घाट समक्षना चाहिए, चार छोटी-छोटी मूर्तियां सनक, सनंदन, सनातन और सनत्कुमार की बनी हुई हैं।
  - (१२) मानसरोवर के पश्चिम गौरीशंकर का मंदिर हैं।
- (१३) कुछ ऊँचाई पर गणेश जी की एक छोटी-सी मूर्ति है, जो मानसरोवर के दिल्ला की ओर है।
- (१४-१५) पूर्व श्रीर पश्चिम की श्रोर दो लंबे-लंबे भवन बने हुए हैं। इन का नाम 'श्रंतःकरणः है।
- (१६) नं०१३ के स्रागे एक पत्थर का तज़्त है स्रोर उस के सागे मिला हुसा एक छोटा-सा तहज़ाना है, जिस का नाम 'भ्रमग्रागुफा' है। इस के ऊपर एक चबूतरा-सा है स्रोर उस पर छत पटी हुई है।
- (१७-१८) इस आश्रम में पश्चिम और पूर्व आमने-सामने दो द्वार है, जो 'हैंड़ा' और 'पिंगला' नाड़ियों के सूचक है। पश्चिम वाले का नाम 'गंगाद्वार' और पूर्व वाले का 'यमुनादार' है।
- (१६-२०) ये खपरैल के दो बँगले हैं जो दोनों द्वार के समीप पूर्व ऋौर पश्चिम के केानों में बने हुए हैं।
  - ( २१ ) राम-जानकी का मंदिर है।
- (२२) नं ॰ २१ के पश्चिम कुछ ऊँचाई पर एक बारहदरी है। इस का नाम 'उमरपीठ' है।

( २३ ) नं ० २२ के पश्चिम राचाकृष्णा का मंदिर है।

(२४) उमटपीठ के दिल्ला एक अर्थचंडाकार दालान है। उस के पीछे एक



काठरी है। इस भवन का नाम 'ब्राष्ट्रदल' है। इस में एक हिंडीला लटकता रहता है, जिस में शालिमाम की मूर्ति है। यही 'हंस भगवान' हैं। इस के पीछे पीतल का एक चपटा इंड

सवा हाथ ऊँचा, पाँच ऋंगुल चौड़ा खड़ा हुआ है। उस में नीचे कुंडलिनी है, ऊपर दलों के रूप इस प्रकार बने हुए हैं।

प्रत्येक दल-समृह के साथ-साथ उन के वर्ण भी संकेत-रूप में श्रांकित हैं, जिन की व्याख्या हम पीछे, कर श्राए हैं!

- (२५) ऋष्टदल के ऊपर वाले लंड में आठ दार की एक अर्थगोलाकार दालान है। इस का नाम 'शून्यमहल' है।
- (२६ ) शून्यमहल के उपर के खंड में एक ऊँचा मंदिर नोकदार गुबंद का बना हुआ है, जिस का नाम 'शून्य-शिखर' है। इस की चोटी पर जो कलस है उस में सब से उपर दो दल. फिर क्रमश: ४, ६, १०, १२ और सब से नीचे १६ दल, पंखड़ियों के रूप में दिखाए गए हैं, जिन का क्रम अष्टदलवाले दंड से जिल्कुल उलटा है।
- ( २७ ) शून्य-शिखर से एक सीढ़ी पीछे की श्रोर नीचे चली गई है। इस का नाम ' वंक-नाल' है।
- (२८) ऊपरवाली सीड़ी पीछे ऋर्थात् दिवाण की ऋोर जिस दरवाज़े तक गई है, उस का नाम 'सुषुम्णा द्वार' है। उसी के ऊपर इस भवन का निर्माण-काल लिखा हुआ है।

इस आश्रम का बेरा लग-मग एक लंबे पान के रूप का है जिस की नोक उत्तर की श्रोर है। इस के हाते की दोवार पर बहुत से कँगूरे छोटे छोटे पान के रूप में बने हुए हैं, जिन की संख्या एक हज़ार बतलाई जातों है। यही मानो 'सहस्रदल कमल' है, जिस का स्थान ब्रह्मांड श्रमीत् मस्तिष्क में बतलाया गया है।

#### (४) बाबा दयाराम की कुटी

इंसतीर्थ से कोई दो फ़र्लांग दिल्या गंगा के तट पर एक बड़ा टीला है। उस पर ४०-४२ वर्ष के लग-भग हुए कि प्रयाग से एक पंजाबी नानकशाही साधु बाबा त्याराम ने जाकर पहले एक गुका बनाई थी। फिर पीछे धीरे-धीरे अब कई इमारतें बन गई हैं। यहां की गुका देखने बोग्य है।

### (५) समुद्रकूप

ऊपर वाले स्थान से मिला हुन्ना दिस्तग् की श्रोर समुद्रकृप का प्रसिद्ध टीला है, जिस को वहां के लोग 'कोट' कहते हैं। इस पर एक बड़ा पक्का कुँग्ना है। उसी का

<sup>ै</sup> संस्कृत के बोग शाकों का तो यह शब्द हो ही नहीं सकता। संभवतः कबीर के हरयोग से खिया गया है, क्योंकि जन का एक पद इस प्रकार है। "शुक्त महत्व मां नौबत बाजै किंगरी, बीन, सितारा"। इसी शून्यमहत्व क्या शून्य-चक से जीवासमा शून्य-शिका पर यह कर, बंक-गाज से होता हुआ शुक्र्या-द्वार के गस्ते से निकल कर अमरकोड़ की गति पाता है। यही इन भवनों का तास्त्र है।

नाम 'समुद्रक्प' है। इस की चर्चा 'मत्स्यपुराग' में भी आई है। अनुमान किया जाता है कि यह क्प सम्राट् समुद्रगुप्त का बनवाया होगा। यह क्हले बहुत दिनों तक बंद पढ़ा था। वहां के लोगों का विश्वास था कि इस का संबंध नीचे-नीचे समुद्र से है इस लिए इस के खुलने से समुद्र उमझ आएगा और सारी पृथ्वी जलमय हो जायगी, परंतु ५५ वर्ष के लगभग हुए कि अयोध्या से एक वैष्णाव साधु बाबा सुदर्शन दास ने आ कर इस कृप को खुलवा कर साफ़ कराया और यहां एक सुंदर आअम और मंदिर बनवाया। इस में गंगा की ओर एक बड़ी सीढ़ी और कई गुफाएं हैं। स्थान दर्शनीय है।

## (६) शेख तक्की का मजार

समुद्रक्प के दिल्ल एक टीले पर यह पुरानी क्रम है, जिस के चारों श्रोर एक बड़ा घेरा है। इसी में एक मसजिद भी बनी हुई है। शेख़ तकी एक प्रसिद्ध मुसल्मान फ़क़ीर थे, जो सन् १३२० ईं॰ में पैदा हुए श्रीर सन् १३८४ में मरे थे। उस समय फ़ीरोज़ तुग़लक़ दिल्ली का बादशाह था। यहां साल में एक बार कार्तिक के महीने में बड़ा मेला लगता है।

#### (७) छतनाग

समुद्रक्प से कुछ दूर दिख्ण इस नाम का एक गाँव है। उसी के निकट गंगा के तट पर एक पक्का भवन बना हुआ है, जिस को ५५ वर्ष के लगभग हुए अवध (प्रतापगढ़ अध्या अधिध्या) के एक ब्रह्मचारी मधुरानाय वा मधुरादास ने एकांत-सेवन के लिए बनवाया था। उन की मृत्यु के पश्चात् मिज़ांपुर के रईस एंडित गुरुचरण उपाध्याय वानप्रस्थ आअम से कर उस में रहने लगे। तत्यश्चात् उन्हों ने एक संस्कृत पाठशाला उस में स्थापित की, जिस को ४० वर्ष से ऊपर हुए होंगे।

### भद्रप्राम ( उपनाम गढवा )

गढ़ना का किला परगना नारा में प्रयाग से कोई २५ मील दिल्ला-पश्चिम और जनलपुर लाइन के शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन से छः मील उत्तर-पश्चिम है। इस का प्राचीन नाम 'महमाम' है, जो गुप्तवंशीय राजाओं के शासन-काल में एक प्रसिद्ध नगर था। श्रव उस का शेष 'महगढ़' वा 'बरगढ़' के नाम से केवल एक छोटा-सा गाँव रह गया है, जो गढ़ना से उत्तर डेढ़ मील के लगमग है। इन दोनों स्थानों के बीच पत्थर के श्रवंख्य दुकड़े पड़े हुए हैं जिस से विदित होता है कि प्राचीन नगर का विस्तार वर्तमान गढ़ना से से कर 'बरगढ़' तक रहा होगा।

इस समय गढ़वा में नो कुछ प्राचीन ऐतिहासिक चिह्न हैं उन का न्योरा यह है कि कुछ छोटी-छोटी पहाड़ियों की गोद में एक बड़ी मील है और उस के बीच एक पंचकीया तुर्ग बना हुआ है, जो अपनी हर्द-गिर्द की भूमि से लगमग बारह सीढ़ी की ऊँचाई पर स्थित है। इस का चेत्रफल सवा एकड़ या ढाई बीघा के लगमग है। भील से वर्षा का अतिरिक्त बल निकालने के लिए उत्तर की ओर एक नाली बनी हुई है। पहले इस दुर्ग के चारों ओर. जल मरा रहता था, जिस के टूटे-फूटे घाट और सीढ़ी के आकार के कटे हुए पत्थर अब तक देख पड़ते हैं। परंतु अब जलक्केवल पश्चिम की ओर किले की दीवार से मिला हुआ रहता है। यह पंचकीया दुर्ग पश्चिम की ओर ३०० फुट उत्तर और दक्षिया २५०-२५० फुट लंबा है। पूर्व की दोनों दीवारें १८०-१८० फुट की हैं। चारों कोनों पर चार बुर्जियां बनी हुई हैं। युख्य द्वार दक्षिया की ओर है। उत्तर और पूर्व की ओर मी एक-एक लिड़की है।



कहते हैं इस हाते को बारा के बचेल राजा विक्रमादित्य ने सन् १७५० हैं के बननाया था, जो बर्तमान राजा साहब के पुरुषा थे। इस के बीचोंगीच एक चौकोर मकान है, जिस का द्वार पूर्व की क्रोर है। उत्तर क्रीर पंश्चिम के कोने पर एक मंदिर है, जिस में अब विष्णु के दस अवतारों की मूर्तियां रक्खी हुई हैं। यह मूर्तियां इसी मंदिर से पश्चिम की क्रोर खुदाई करने से मिली थीं। इन में से एक संयुक्त मूर्ति मझा, विष्णु और शिव की है, जो नी फ़ुट लंबी और चार फ़ुट चौड़ी है। इस के नीचे कौटिल्य-लिपि में लिखा है कि इस को ज्वालादित्य नामक एक योगी ने स्थापित किया था। इस लेख में कोई तिथि नहीं है, परंतु उस के अवतर दसवीं शताब्दी के मालूम होते हैं।

दूसरा मंदिर पश्चिम और दिल्या के कोने पर है। इस में किसी देवता की प्रतिमा नहीं है, किंद्र एक खंमे के ऊपर एक पुरुष की मूर्ति के नीचे एक लेख मिला या, जिस से मालूम हुआ कि संवत् ११६६ (११४२ ई०) में तत्कालीन राजा बारा के दीवान उनकुर रयापाल श्रीवासाव कायस्य ने जो उनकुर कुंदपाल के पुत्र ये, स्वयम् अपनी मूर्ति इस मंदिर में स्थापित की थी। इसी पर एक दूसरे लेख में एक और सकसेना कायस्य इरिचंद्र के पुत्र महीबर का नाम लिखा हुआ है, जो महुबाम के रहने वाले थे। इन के सिवा और कई पंडितों और डाकुरों के नाम लिखे मिले हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की दीवारों को उस समय के बपेल राजा ने बनवा दिया था, जिन का नाम 'शंकरजू' श्रयवा 'शंकरदेव' था और जो वर्तमान राजा साहब बारा से २१ पीड़ी पहले हुए थे।

इस मंदिर से थोड़ी दूर पूर्व की झोर दो पुरानी वावलियां बनी हुई हैं, जो झव विस्कुल वे मरम्मत पड़ी हैं।

पहले यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था, और किसी को इस का पता न था। पहले-पहल सन् १८७२ ई० में काशी के राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिंद' और तत्पश्चात् जनरल किन्यम ने कई बार वहां जा कर खोज की, जिस का परिणाम यह हुआ कि पत्यर के खंभों पर गुप्त-काल के अनेक पुराने अभिलेख मिले। उन का संचिप्त विवरण इस प्रकार है:—

पहला लेख सन् १८७२ ई • में राजा शिवप्रसाद ने पाया था। यह कुमारगुप्त के समय का है, जो द्वितीय चंद्रगुप्त का पुत्र था, श्रीर गुप्त संवत् ६८ (४१८ ई • ) में हुआ था। इस में भी दस दीनारों के दान का उल्लेख है।

दूसरा लेख सन् १८०३ ई० में जनरल किन्घम की मिला या। यह संस्कृत स्त्रोकों में दितीय चंद्रगुत के समय का है। इस में गुप्त-संवत् ८६ (४०६ ई०) लिखा है। इस की कई पंकियां खंदित हो गई हैं, जो कुछ रह गई हैं उन में ब्राह्मणों के। दस दीनार (स्वर्ण मुद्रा) के दान देने का उल्लेख हैं, तथा मगध की राजधानी 'पाटलिपुत्र' का भी नाम है।

तीसरा लेख भी कुमारगुप्त के समय का है, जिस में बारह दीनारों के दान की चर्चा है।

चौया लेख सन् १८७५ हैं॰ में एक कुँवा से जनरल कनिषम के। मिला था। इस में कुल २२ पंकियां थीं, जिन का ऋषिक भाग नष्ट हो गया है। यह लेख भी कुमार-गुप्त के समय का जान पड़ता है, जिस में सदानत के निमित्त कुछ दीनार और यसुना के दिल्लियीय तट पर कुछ भूमि के दान का वर्षान है।

पाँचवां लेख सन् १८७७ में जनरल किन्धम ने दूढ़ा था। इस के राजा का नाम जो आदि में या कट गया है। इस में लिखा है कि गुप्त-संवत् १४८ (४६८ ई०) के माघ महीने की २१ वीं तिथि के। अनंत स्वामी (विष्णु) के गंध और धूप इत्यादि के लिए बारह (दीनार) दान दिए गए।

इस दान का संबंध किसी और गाँव की भूमि से भी था, जो उसी देवता को 'चित्रक्ट स्वामी' के नाम से दिया गया था। इन सब अभिलेखों के अंत में लिखा है कि 'जो इस दान में इस्ताल्लेप करेगा वह पंच महापातक का भागी होगा'। ये सब अभिलेख अब कुछ कलकत्ता और कुछ लखनऊ के अजायबघर में हैं। पुरातत्व-विभाग-

बालों का अनुमान है कि बौद्धकाल में यह स्थान पहले भिक्कुओं का विदार रहा होगा। तत्पश्चात् बाझयों के समय में देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर दी गई ख्रीर झंत में मुसल्मानों से रक्षा के लिए यह स्थान दुर्ग के रूप में परिवात कर दिया गया।

प्रयाग से मोटर सूखे दिनों में जा सकता है। इस का रास्ता इस प्रकार है कि यमुना के उस पार पुल से दाहिनी और जसरा होते हुए बारा गाँव तक १७ मील पक्की सदक है। फिर वहां से शंकरगढ़ हो कर गढ़वा तक ११ मील कबी सदक है। इस प्रकार से फुल २८ मील चलना पड़ता है। रेल पर जाने से शंकरगढ़ पर उतरना पड़ता है, वहां तीन मील जाने के लिए स्टेशन पर कोई सवारी नहीं मिलती।

## लासागृह ( डपनाम लच्छागिर )

यह स्थान गंगा के उत्तरीय तट पर प्रयाग नगर से के ई २२ मील पूर्व तथा बी॰ एन॰ डबल्यू रेलवे के 'हॅंडिया ज़ास' स्टेशन से तीन मील दक्षिणा की ऋौर है। यहां गंगा किनारे लगमग २९ बीघे का एक बड़ा टीला है। इसी का नाम 'लच्छागिर' है।

'महाभारत' के ब्रादिपर्व में ब्रध्याय १४२ से एक कथा ब्रारंभ होती है. जिस का सार यह है कि दुर्योधन ने पांडवों ( युधिष्ठिर, भीम, ऋर्जुन, नकुल तथा सहदेव ) के नष्ट करने के लिए एक पडयंत्र इस प्रकार रचा कि समस्त इस्तिनापर में यह घोषित करा दिया कि ' वारणावत ' नगर में पशुपति नाम का एक महोत्सव बड़े समारोह से होनेवाला है। यह समाचार सुन कर पांडव अपनी माता कुंती के सहित वहां जाने के तैयार हो गए। यह देख कर दुर्गोधन ने अपने मंत्री पुरोचन का बुलाकर कहा कि "तुम पहले से बारखा-बत पहुँच कर नगर के किनारे जतुग्रह अर्थात् सन और धूप इत्यादि अग्नि-वर्षक पदाया से एक ऐसा भवन तैयार करात्रो, जिस की दीवारें पृत, तैल तथा लाख आदि से लिपी हुई हो। पांडवों का बड़ी अध्यर्थना के साथ उस में उइराना और किसी दिन अवसर पा कर जब वे सो जाँय उस में आग लगा देना।" परंतु विदुर जी ने पांडवां से वडां का यह सब रहस्य बता दिया। तदनंतर पांडव फाल्गुन महीने की अष्टमी को रोहणी नचन में बारणावत की चलें। जब वे वहां पहुँचे तो पुरवासियों ने बड़ी भूम के साथ उन का आगत-स्वागत किया। परोचन ने भी उन का बहुत आदर-सत्कार किया, और उन को पहले एक पृथक स्थान में उद्दराया। दस दिन व्यतीत होने पर वह उन को जत-गृह में उहराने के लिए लिवा ले गया। इसी बीच में विदुर का मेजा हुआ। एक चतर खनिक युधिष्ठिर के पास आया और उस ने उस भवन के भीतर से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग चुपचाप खोदना आरंभ किया। एक वर्ष के पश्चात् जब सुरंग बन कर तैयार हो गई, तो एक दिन कंती ने बडाभोज किया, जिस में वहां के नगर-निवासी भी निमंत्रित किए गए. और परोचन भी आया। सब लोग खा-पी कर अपने-अपने घर चले

<sup>े</sup> क्रियम, 'बार्कियासॉबिकक रिवोर्ट्स,' क्रिक्ट ३, ४० २३-६०

गए, परंतु पुरोचन और एक मीलनी, बिस के पाँच बच्चे वे, वहाँ सो रहे। उस रात को हवा बड़े वेग से चल रही थी और सब लोग निद्वा देनी की गोद में अचेत पड़े वे। भीम ने सुआवसर देख कर, जिस खंड में पुरोचन सोता या पहले उसी और आग लगा दी। आगि बात की बात में जतुराह के चारों और फैल गई। पांडव अपनी माता सहित सुरंग में जा बुसे और उस के द्वारा सुरव्वित बाहर निकल आए। वहां से रातों-रात कुछ दूर तक गंगा के किनारे-किनारे चले। फिर विदुर जी की मेजी हुई एक नौका मिली। उसी से पार उतर कर वे दक्षिया की ओर चले गए।

स्थानीय दंतकथा यह है कि उक्त वारगावत यही स्थान था, जो पीछे इस घटना के कारवा 'लाखायह' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर पीछे बिगड़ कर 'लच्छागिर' हो गया और यह कि पांचव लच्छागिर से कुछ दूर (लगभग छ: मील) गंगा के किनारे-किनारे पश्चिम की ओर चल कर सिरसा के सामने गंगा पार कर के दिख्या मेजा की ओर गए थे।

परंद्व यह विषय विवादास्यद है क्योंकि कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन वारकावत' मेरढ ज़िलों में या, जो कव तहसील ग्राज़ियाबाद में बरनावा' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस को लोग लाख का मंद्रप कहते हैं। मेरढ ज़िलों के गज़िटियर में इतिहास का माग मिस्टर ब्रार॰ वर्न ने लिखा है। उन का कहना है कि बरनावा के अतिरिक्त लच्छागिर का मी वारकावत होना बतलाया जाता है।

हम कुछ विस्तार के साथ यहां यह विवेचना करना चाहते हैं कि इन दोनों स्थानों में किस के पच्च में वारखावत होने का अधिक अनुमान किया जा तकता है। पाठकों की सुगमता के लिए नीचे इन दोनों स्थानों के स्थिति-सूचक दो छोटे-छोटे मानचित्र दिए जाते हैं।





<sup>ै</sup> नंदशास है, 'विद्योगक्तिक दिक्त्वरी चब् पृंशेंट ऐंड मिटीवस इंडिया', प्र॰ १०१, तथा 'दिस्ट्रिक्ट गज़ेदिवर, मेरठ', पु० १०१-६

<sup>े &#</sup>x27;विस्त्रिक्ट गहोदिकर, मेरठ', प्र॰ १४८ ; तथा ्फुइरर, 'कार्कियाखाँनिकक सर्वे अब् इंडिया', ( न्यू सीरीहा ) किरक् २, ४० १४६

बरनावा के वारखाबत होने का अनुमान निम्न कारखों से हो सकता है:--

- (१) वारणावत से उस का नाम ऋषिक मिलता-बुलता है।
- (२) बरनावा लच्छागिर की ऋषेचा इस्तिनापुर से ऋषिक निकट है। अब लच्छागिर के पद्ध में प्रमाशों तथा युक्तियों को देखिए:---
- (१) 'महाभारत' के पढ़ने से मालूम होता है कि बारखायत गंगा के तट पर या । लच्छागिर भी खब तक ठीक गंगा के किनारे पर है। बरनावा गंगा से कम से कम ४० मील हिंडन नदी पर है।
- (२) 'महामारत' में है कि पांडव बारगावत के बतुग्रह से निकल कर रात को पहले कुछ दूर गंगा के किनारे-किनारे चले (मानचित्र में 'क' मार्ग देखिए) फिर जब उन को बिदुर जी की मेजी हुई नौका मिली तो उस से पार उतर कर वे दक्षिण की छोर ( ख' मार्ग से ) रातौरात भाग गए।

लच्छागिर से दिख्या मिली हुई गंगा परिचम से पूर्व की क्रोर बहती है। श्रतः उस के निकट गंगा पार कर के पांडवों का दिख्या की श्रोर भागना अधिक युक्ति-संगत है।

दूसरी होर एक तो बरनावा के निकट गंगा है ही नहीं । दूसरे कम से कम झाथी रात के उपरांत जब सब लोग सो गए होंगे तब जतुग्रह में झाग लगाई गई होगी ! झतः उस रात के शेष छः घंटों में पांडवों का बरनावा से ५०-६० मोल अंबेरे में सघन बनों से झाच्छादित दुर्गम मार्ग द्वारा चल कर गंगा पार करना और फिर उस पार भी कुछ रात रहे उ पहुँचना, इतना संभव नहीं है, जितना यह मानने में कि लच्छागिर के निकट से गंगा उत्तर कर वे आगो गए होंगे।

(३) 'महाभारत' में लिखा है कि पांडव गंगा पार कर के सीचे दक्तिण की झोर भागे थे।

मेरठ के ज़िले में गंगा दिच्या से उत्तर की ओर बहती है। अतः यदि पांडव वहां से पार उतरते तो ('ग' मार्ग से ) सीचे पूर्व की ओर उन का जाना अधिक स्वाभाविक या। यदि दिच्या की ओर उन को जाना था, तो उस पार नाव से उतर पड़ने की कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि यल की अपेचा जलमार्ग ही से वे अधिक आराम से दिच्या की ओर जा सकते थे।

<sup>ै &#</sup>x27;महाभारत' बादिएवं, ब॰ १४१ श्लो॰ ४---११; ब॰ १४२ श्लो॰ १६ तथा वितामित्र विनायक वैद्य, 'हिंदी महामारत-मीमांसा', पृ० ७०६

२ 'महाभारत' बादिवर्व बा १४२. हको० २२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> वही ,, रक्को॰ २३

४ वही ,, स्को १२०

(४) यदि यह करूपना की जाय कि बरनावा से 'च' मार्ग द्वारा वे भाग कर पार उतरे होंगे तो ऐसी अवस्था में उन का दक्षिण की श्रोर जिवर उन के शत्रुश्चों की राजधानी (हस्तिनापुर) निकट पढ़ती थी, जाना महामूर्खता थी।

इन सब बातों पर विचार करने से महाभारत के कथनानुसार बरनावा की अपेक्षा सच्छागिर का बारगावत होना अधिक युक्तिसंगत जान पडता है।

एक बात इस के पद्म में और भी उल्लेखनीय है कि लच्छागिर के टीले में अब तक प्राचीन काल से ले कर यवन काल तक की मुद्राएं बहुचा बरसात के दिनों में मिलती हैं; जो इस बात की सूचक हैं कि पुराने समय में यह कोई महत्वपूर्य स्थान अवश्य या। सोने चाँदी के सिक्कों के। तो वहां के लोग बतलाते नहीं हैं। अलबचा ताँबे के तोस सिक्के थोड़े दिन हुए इस को इस स्थान से मिले हैं जिन में सब से पुराने दो तीन सौ वर्ष हैं। अनुमान किए गए हैं।

इस समय लच्छागिर एक साधारया गाँव है, जिस का ऋव केवल इतना महत्व है कि जब कभी सोमवती ऋमावस्या ऋथवा वाक्या का पर्व पढ़ता है तब वहां गंगा स्नान का बड़ा मेला लगता है।

प्रयाग से इस स्थान तक मोटर पर जाने के लिए भूँसी हो कर हँडिया तक २४ मील पक्की सड़क है। वहां से दिल्ला तीन मील दूसरे दर्जे की सड़क है। रेल से जाने में हँडिया ख़ास स्टेशन से इक्के मिलते हैं।

#### भीटा

जबलपुर लाइन के इरादतगंज स्टेशन से डेढ़ मील पश्चिम तथा प्रयाग से १२ मील दिक्ष-पिन्छम यमुना के दाहिने किनारे पर तीन बड़े-बड़े टीले हैं, जिन का फैलाब लगभग ४०० बीचे में होगा। यही स्थान तथा इस से मिला हुआ आम 'भीटा' कहलाता है। इस के विषय में आगे जो कुछ लिखा जायगा उस के समक्षने के लिए इस की स्थिति का नीचे एक मानचित्र दिया जाता है:—

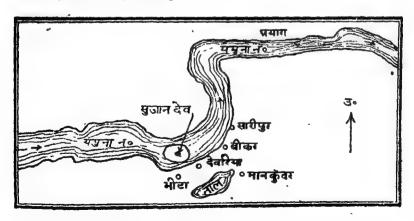

पहले बहुत दिनों तक इस स्थान की प्राचीनता का किसी को पता न था । गृदर के पश्चात् जब ईस्ट इंडियन रेखवे की शाखा यमुना के उस पार निकली, तो उस के ठेकेदारों ने हेंटों की खोज में, इस स्थान के खोदा । पृथ्वी के मीतर बड़े-बड़े पुराने भवन के भग्नाव-धोष के निकलने पर उन्हों ने अपने अफ़सरों को स्वना दी । उस के पीछे, पुरातत्व-अनुसंघान-विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस स्थान की ओर ब्राह्ड हुआ। ।

पहले-पहल जनरल किन्धम ने इस के एक टीले के निकट खोदाई की और उस के आस-पास के स्थानों का विचारपूर्वक निरीक्षण किया। इस का फल यह हुआ कि एक प्राचीन नगर तथा गढ़ इत्यादि के खंडहर बहुत सी पुरानी वस्तुएँ और कुछ अभिलेख वहां मिले, जिन का वर्णन आगे किया जाता है।

इस पुराने नगर के चिह्न उत्तर की त्रोर 'मुजानदेव' के मंदिर से झार'म हो कर दिख्या कोई डेढ़ मील तक फैले हुए हैं। उक्त मंदिर इस समय यमुना के बीच में है। परंद्र पहले वह इस नगर से मिला हुआ उस के उत्तरीय सीमा पर यमुना के किनारे पर या। भीरे-भीरे नदी के मवाह से बीच की भूमि कट कर वह गई जिस से मंदिर बस्ती से प्रथक् हो कर टापू के रूप में जमुना के बीच में आ गया। इस की ऊँचाई धरातल से ६० फ़ुट के लगभग है। पहले इस पर मुजानदेव का मंदिर था। परंद्र शाहजहां के समय में जब शायसा ख़ां इलाहाबाद का स्वेदार था, तब उस ने सन् १६४५ ई० में पुराने मंदिर को विष्यंस कर के उस जगह एक अठपहल बैठक जो २१ फ़ुट ब्यास की है, बनवाई और फ़ारसी के पाँच पद्यों में अपना नाम तथा उस के निर्माण का हिजरी-संबत् आंकित कराया, जिस की प्रतिलिप यह है:—

# اله اکهر

بغومان شایسات خان شد بنا \* چوتضف سلیمان بروے هوا بچو قصد همواهلی راهبو \* وه از ارتداعش نهاید نظو بناے بلند عجب دلکشاے \* چوفکر بلند اندرین طرفہ جاے بشداین بنا در سراے سەپلچ \* بسال هزاریا پنجاد و پنج تمام این مکان وسع ولطیف \* شد از اهتمام محمد شریف ا

इस का भावार्य यह है कि शाहस्ता इसां की आजा से यह विचित्र, विशास, सुंदर तथा ऋत्यंत ऊँचा भवन सन् १०५५ हिजरी (१६४५ ई०) के महम्मद शरीफ़ के प्रवंध से बन कर तैयार हुआ।

पीछे हिंदुकों ने किसी समय फिर उस पर ऋषिकार कर लिया और एक मूर्ति उस में स्थापित कर दी। अब कार्तिक की यमद्वितीया को यमुना-स्नान का वहां मेला लगता है। मेदिर के नीचे उत्तर की ओर पाँचों पांडवों की भी मूर्तियां बनी हुई हैं।

<sup>े &#</sup>x27;प्रोसीडिंग्स अब् दि वृशिवाटिक सोसाइटी अव् वंगाव,' १८०४, पृष्ट १००

इस मंदिर के सामने दिल्ला की श्रोर यसुना के किनारे देविरया गाँव है। उस से दिल्ला कोई श्राधा मील तक एक बढ़े ताल के पश्चिम किनारे-किनारे कुछ भूमि डीह के नाम से फैली हुई है। इसी से मिला हुश्रा पुराने गढ़ का चिह्न मिलता है। यह लगमग चतुष्कोण भूमि है, जिस का उत्तरीय किनारा १२०० फ़ुट और श्रोर तीनों १५००-१५०० फ़ुट लंबे हैं। भीतर की दीवारें मिटी की याँ, परंतु बहुत चौड़ी थाँ, श्रोर उन की रल्ला के लिए २५-३० फ़ुट के श्रांतर पर बाहर एक इटों की दीवार था। ये इंटे बहुत लंबी-चौड़ी थाँ, जैसी कि पुराने समय में हुश्रा करती थाँ। इस गढ़ के चारों कोनों की भूमि श्रव तक नुख ऊँची है, जिस से श्रनुमान होता है कि वहां बुर्ज श्रयवा धुरेरे रहे होंगे। पश्चिमीय कोने पर दो टीले एक-दूसरे के निकट हैं श्रोर उन के बीच में कुछ गड़दा-सा है। संभवतः यही दुर्ग का मुख्य-द्वार रहा होगा। इसी प्रकार उत्तर-पूर्व श्रोर दिल्ला-पूर्व के बीच में भी दो दरवाज़ों के चिह्न पाए जाते हैं। क्रिले के मध्य की भूमि कुछ ऊँची है। ऐसा जान पड़ता है कि यहां कोई बीद-मंदिर या, क्योंक उम जगह राजधराने के किसी ब्यक्ति की एक मुर्ति, एक पँचमुखा खंभा, जिस में पाँच बौद्ध-मूर्तियां थीं, तथा एक श्रमिलेख इत्यादि मिले हैं। कुछ गड़े हुए पत्थर श्रोर नक्श की हुई ईटें भी मिली हैं।

क़िले के भीतर खुदाई करने पर मौर्य-काल से ले कर कुशान, गुप्त तथा सुंग समय तक की इमारतों के बहुत से चिह्न मिले हैं। इस क़िले के द्यंदर एक बाज़ार भी था जिस की दूकानें एक ही पंक्ति में गली की श्रोर हैं। इस के निकट इधर-उधर श्रौर श्रमेक बड़े-बड़े मकानों के चिह्न मिले हैं। यहां खुदाई करने से, जो चीज़ें मिली हैं, उन के विषय में पुरातत्व-वेत्ताश्रों का मत है कि उन में से कुछ सन् ईसवी से सात-श्राठ सौ वर्ष पहले से कम पुरानी न होंगी । उन वस्तुश्रों की संचिप्त सूची यह है—

नुकीले लोहे श्रीर पत्थर के शस्त्र, संगमरमर श्रीर मिट्टी के बरतन, कनिष्क श्रीर हिविष्क के समय के सिक्के, मिट्टी की मुहर छाप, विविध प्रकार के गहने, मूर्तियां, तराशे हुए पत्थर के खंमे, शृंगारदान तथा मिट्टी श्रीर ताँ वे के बरतन इत्यादि, जिन में से बहुत सी चीज़ें श्रव लखनऊ के श्रजायवार में हैं।

पहले सन् १८७२ में इस स्थान के एक टीले की खुदाई जनरल किनंधम ने कराई थी। उस समय जो चीज़ं मिलीं थीं उन के श्राधार पर किनंधम साहब का श्रनुमान था, कि इस स्थान का पुराना नाम 'बीधाव्यपटन' था, परंतु सन् १६१० में सर जान मार्शल ने दूसरा टीला खुदवाया, तो एक मिट्टी की मुहर मिली जिस में इस का नाम 'विद्धि माम' पाया गया।

श्रव इस स्थान से प्राप्त कुछ अभिलेखों का संद्गिप्त न्यौरा दिया जाता है: ---

<sup>्</sup> कर्निघम, 'आर्कियालॉजिकल रिपोर्ट्स', जिल्स ३, ४० ४६-४२

(१) सब से महत्वपूर्ण लेख गुप्त-संवत् १८६ (५०६ ई०) का है, जो गौतम हुद्ध की एक मूर्ति पर खुदा हुआ सन् १८७१ ई० में डाक्टर मगवानलाल इंद्र जी को मीटा से थोड़ी दूर पूर्व पंचयहाड़ नामक डीह से मिला था। बुद्ध मगवान की यह एक पूरी मूर्ति है। ध्यान में आँखें आधी खुली हुई हैं। जिस चौकी पर वह बैठे हैं उस के झागे की ओर बीच में एक धर्म-चक्र बना हुआ है जो, बौद्धमत का मुख्य चिह्न है। उस के नीचे लिखा है:—

"श्रोम् नमो बुधान भगवतो सम्यक । सम बुद्धस्य स्वमताविरोधस्य इयां प्रतिमा प्रतिष्ठापिता । भिद्धु बुद्धभित्रेषा संवत् १००-२०६ महाराज भी कुमारगुप्तस्य राज्ये क्येष्ठ मासादि । सर्व्यदुःख प्रहरसार्थम् ।"

ऋर्यात् भगवान् बुद्ध को सम्यक् नमस्कार, जो परम ज्ञानी हैं श्रीर जिन के मत का विरोध नहीं हुआ है, ऐसे बुद्ध भगवान् की यह मूर्ति मिच्च बुद्धमित्र ने श्री कुमारगुप्त के राज्यकाल में संवत् १२६ के ज्येष्ठ महीने की १८वीं तिथि को सब दुखों के दूर रहने के लिए स्यापित की?।

श्रव यह मृतिं लखनऊ के श्रजायव घर में है।

- (२) मनकुँवार के पूर्व एक पहाड़ी है। उस में कुछ गुफाएं बनी हुई हैं। उन में से एक बड़ी गुफा के द्वार पर, जिस को 'सीता की रसोई' कहते हैं एक लेख तीन पंक्तियों में नवीं शताब्दी का लिखा हुआ है।
- (३) उसी के निकट एक और पत्थर पर, जो संभव है उसी गुफा से निकल कर गिर पड़ा हो, उन्हों अच्हों में एक लेख आपाढ़ बदी संवत् ६०१ का मिला था।
- (४) बीकर से उत्तर-पूर्व पहाड़ी पर 'चंडिका माई' का एक मंदिर है उस के पास एक पत्थर पर छः पंक्तियों में एक लेख संवत् १६८५ का मिला था। उक्त मंदिर से थोड़ी हूर आगो विष्णु की भिन-भिन्न अवतारों की मूर्तियां बनी हुई हैं। उस के निकट एक पत्थर पर दो पंक्तियां मिली हैं, जिन के अच्चर नवीं शताब्दी के मालूम होते हैं।
- (५) बीकर के निकट सारीपुर में पत्थर के एक लंभे के टुकड़े पर 'कुमारगुप्त महेंद्र' का नाम तथा तेरह पंक्तियों का एक लेख मिला था।

यह तो हुई उन लेखों की सूची, जो कनिषम साहब के मिले ये अब उन प्राचीन बस्तुक्रों तथा उन के कुछ अभिलेखों की संज्ञिप्त चर्चा की जाती है; जो बाद को सर जान मार्शल को मिले हैं।

(१) तेरह मुहरें जिन में छः आग में पकाई हुई मिट्टी की, एक पत्यर और छः हाथी-दांत की थीं। इन में किसी पर कुछ तेख हैं और किसी में कुछ चिह्न बने हुए हैं।

<sup>े</sup>प्रचीट, 'गुस इंशकियान्स', पृ॰ २७

(२) अनेक प्रकार के तैकड़ों मुहरों के खापे मिले। इन के लेख ३-४ शताब्दी हैं। पूंच से ते कर सन् ६-१० ईसवी तक के हैं। कुछ नाझी और कुछ गुप्तकाल की लिपि में हैं। माघा गुप्तकाल के पहले की प्राकृत-संस्कृत मिश्रित है। विषय की दृष्टि से कुछ देवताओं, कुछ राजाओं तथा कुछ मंत्रियों के संबंध में हैं। कुछ पढ़े नहीं गए। एक पर इस स्थान का नाम 'विन्छिप्राम' लिखा हुआ मिला। इन लेखों में 'गोमित्र गौतमी पुत्र-वृषध्यज, शिवमेच' तथा 'वसिष्टपुत्र-भीमसेन' इत्यादि के नाम आए हैं। विस्तार भय से इस केवल दो लेखों की प्रतिलिपि नीचे देते हैं:—

पक पर लिखा है:---

'भीविंध्यावर्धनमहाराजस्य महेश्वरमहासेनातिश्वधराजस्य वृषध्यजस्य गौतमिपुत्रस्य।' लच्मी की एक मूर्ति के नीचे पुरानी गुप्तलिपि में इस प्रकार का लेख है :— 'महाश्वपतिमहादंड नायकविंध्यारिक्तियादानुमहीतकमारामात्यधिकरणस्य।'

- (३) १२० सिक्के निकले, जिन में से एक बहुत ही पुराना उप्पा किया हुआ (पंचमार्क्ड) शेष अयोध्या, कुशान-वंशीय, आंध्र, किलंग तथा कौशांबी-नरेशों के हैं। अयोध्यावालों में एक पर ब्राझी अच्छों में 'अयूमित्र' तथा कौशांबी के सिक्के में 'बहसित मित्र' दिल्ला हुआ मिला। इन में से बहुतेरे सिक्कों पर जँगले के मीतर वृद्ध बने हुए हैं, जो बौद्ध भर्म का विशेष चिद्ध है। कुछ सिक्के मुसलमानी राज्य के सिकंदर तथा इब्राहीम लोदी के भी मिले हैं।
- (४) बहुत-सी मिट्टी की मूर्तियां कुछ संपूर्ण और अधिकांश खंडित मिलीं। इन में से कुछ तो बहुत ही पुराने समय की मालूम होती हैं। शेष सुंग, आंध्र, कुशान तथा गुप्त काल की हैं।

<sup>े</sup> बास्टर काशीप्रसाद कायसवाज ने जिला है कि इस स्थान से एक पकी हुई मिटी की ग्रहर मिली है, जिस पर इस जगह का नाम सर बान मार्शन के पाठानुसार 'शहिजिस्य' अंकित है, परंतु इस का ग्रह पाठ 'सहजाति' है। यह नाम 'विनयपिटक' में भी जाया है। यह नगर चेदि-प्रदेश में था और मौर्यकाल से पहले वारों जोर जैंबी-केंची दीनारों से विरा हुआ था। अनुमान किया काता है कि यह स्थान क्यमण ३० शतान्दी ई० ए० से १० शतान्दी ई० तक जावाद था। इस बीच में इस पर दो बार जाकमथा हुए थे। यहा वो मुहरें मिली हैं उन में कई एक कुशान और वाकाटक-काल की हैं। एक ग्रहर किसी महारानी की है, जिस का नाम 'महादेनी कुशमती' खिला है। परंतु यह किस की महारानी थी, यह पता नहीं है। राजकीय ग्रहरों के जातिरक्त बहुत-सी ग्रहरें जामात्व तथा अन्य राजकमंत्रारियों की हैं। विस्तार के जिए देखिए, 'हिस्ट्री अब् इंडिया (११०---११० ई०) वी कारीमसाद जायसवाज-जिलात पृष्ठ, २२१।

<sup>े</sup> कौशांबी के निकट पभोसा के सभिक्षेत्र में भी वह नाम आया है।

(५) उपर्युक्त वस्तुक्षों के क्रातिरिक्त कुछ गहने तथा पत्थर, ताँवा, पीतल, लोहा, हाथीदाँत, हर्ज्वी क्रोर मिट्टी के वर्तन, श्रानेक प्रकार के शस्त्र तथा श्रान्य वस्तुएं निकलीं, जिन के विवरण के लिए यहां स्थान नहीं है। जिन को इस विषय में अधिक जानना हो, वे सर जान मार्शल लिखित पुरातत्व-विमाग की सन् १६११-१२ ई० की रिपोर्ट देखें।

इतनी वस्तुन्नों के निकलने पर भी श्रभी इस स्थान के इतिहास का ठीक-ठीक पता नहीं लगा। एक बड़े टीले में तो श्रभी हाथ ही नहीं लगाया गया। संभव है उस की खुदाई होने पर कुछ और भी ऐसी चीज़ें निकलें, जो इस स्थान के इतिहास पर श्रिषक प्रकाश डालें।

प्रयाग से मोटर पर जाने के लिए घूरपुर तक १५ मील पक्की सड़क है, वहां से दो मील तक कची सड़क है, जिस पर वर्षा के ब्रातिरिक्त मोटर चल सकती है। रेल से जाने के लिए इ्रादतगंज स्टेशन पर उत्तरना पड़ता है, वहां से दो मील कची सड़क के लिए इका मिल जाता है।

> शृंगवेरपुर ( उपनाम ) सिंगरौर 'सीता-सचिव सहित दोउ भाई । शृंगवेर पुर पहुँचे जाई ॥ '

> > ( तुलसीदास )

यह स्थान तहसील सोराँब के परगना नवाबगंज में गंगा के उत्तरीय तट पर राम-चौरा रोड स्टेशन से ३ मील दिल्गा और प्रयाग से २० मील पश्चिम और उत्तर के कोने पर है। कहते हैं यहां गंगा के तट पर शृंगी ऋषि का आश्रम था, जिन्हों ने राजा दशरथ के यहां संतान उत्पत्ति के लिए पुत्रेष्टि-यज्ञ कराया था। अतः यह स्थान उन्हीं के नाम से 'शृंगवेरपुर' कहलाता था, जो अब विगड़ कर 'सिगरौर' हो गया है।

वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकाड के ५० वें सर्ग में इस स्थान का उक्केल इस प्रकार है, कि उस समय यहां नियाद जाति का एक राजा 'गुह' राज्य करना था। जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण, सीता, सुमंत तथा पुरवासियों सहिन अयोध्या से चल कर यहां पहुँचे, तो गुह ने उन का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। राम ने इसी स्थान से सुमंत तथा सब अयोध्यावासियों को बिदा कर दिया और आप लच्मण तथा सीता सहित मुनियों का वेश धारण कर नौका-द्वारा गंगा के इस पार उतरे। जिस घाट से वह पार उतरे थे, वह अब 'रामचौर।' कहलाता है जो वर्तमान सिंगरीर से लगभग आधा मील है।

श्रकवर के समय में सिंगरीर एक परगने का केंद्र था श्रीर यहां गंगा के किनारे इट का एक किला बना हुआ था, जिस के टूटे-फूटे चिह्न श्रव तक पाए जाते हैं।

जनरल कर्निघन को इस स्थान से बहुत से पुराने सिक्के मिले थे, जिन में से २१ हिंदुओं के समय के, एक हिंदू-सिथियन काल का और १०६ मुसलमानी राज्य के थे।

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 'बार्कियालॉकिक्क रियोर्ट', जिल्द ११, ए० ६६

सिंगरीर की पुरानी आबादी के चिह्न गंगा के किनारे-किनारे लगभग तीन मील तक पाए जाते हैं, जिस की पश्चिमीय सीमा 'मरमंडीकुंड' और पूर्वीय 'सीतार्कुंड' के नाम से प्रसिद्ध है।

गंगा के किनारे शृंगी ऋषि की एक समाधि बनी हुई है श्रीर उसी के निकट 'शांता देवी' उपनाम 'श्रानंदी माई' का मंदिर है, जो उन की पत्नी बतलाई जाती हैं। वहां आपावं श्रीर सावन में कृष्णपत्न की सप्तमी श्रीर श्रष्टमी तथा रामनवमी, वैशाख कृष्ण पत्न की तृतीया श्रीर कार्तिक की पृथिंमा को मेले लगते हैं।

प्रयाग से मोटर पर सुले दिनों में २४ मील कभी सड़क पर चल कर इस स्थान तक पहुँच सकते हैं।

#### साधर

तहसील हॅंदिया के परगना मह में फूलपुर से मिल पूर्व सराय ममरेज़ के निकट 'सायर' एक गाँव है। वहां एक बहुत बड़ा लंबा-चौड़ा पथरीला टीला है, जिस का फैलाव ५० बीधे में होगा श्रीर ऊँचाई पृथ्वी के धरातल से १०० फुट के ऊपर होगी। इस के निकट पानी की एक बहुत बड़ी भील है, जो बर्पा में इस टीले को तीन श्रोर से घेर लेती है। वहां के लोग इस को 'भरों का कोट' कहते हैं। निस्तंदेह यह देखने में किसी किले का भग्ना- वश्रेष श्रवश्य मालूम होता है। पुराने समय में यह दस्त्र था कि ऐसे स्थानों की रखा के लिए प्रायः इर्द-गिर्द जलाश्य रहा करते थे। वह किसी न किसी रूप में श्रव तक यहां मीजूद है।

यह किला वास्तव में किस का था, श्रीर कव श्रावाद था, इस का कुछ पता नहीं है। परंतु इस में कोई संदेह नहीं कि यह मुसलमानों के समय से पहले का है। इम को बड़ी खोज से इस स्थान से ताबे के केवल दो सिक्के मिले हैं। उन में से एक इतना खंडित है कि कुछ पढ़ा नहीं जाता। दूसरा कुछ साफ है। उस में 'मुवारकशाह' का नाम फ़ारसी श्रदारों में श्रंकित है श्रीर उस की उपाधियां दी हुई हैं। यह मुवारकशाह जौनपुर का बाद-शाह था, जिस का समय १३६६ ई० से १४०१ ई० तक हुआ है।

इस के सिवाय इस स्थान की श्रौर कोई ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिली। यदि यहां खोदाई की जाय तो बहुत कुछ मिलने की संभावना है।

प्रयाग से मोटर का रास्ता इस प्रकार है:--

प्रयाग से फूलपुर तक पक्की सड़क १७ मील फूलपुर से साथर सराय ममरेज़ हो कर कच्ची सड़क ८ मील

कुल २५ मील

रेल से फूलपुर स्टेशन पर उतरना पड़ता है। वहां से इक्के मिलते हैं तथा सराय ममरेज तक लारी चलती है, जहां से साथर एक मील के लगभग है।

# नवां ऋध्याय

# प्रयाग के रईसों के वंश का इतिहास

# (क) हिंदू रईसों का इचांत

# मांडा, हैया तथा बड़ोखर के घराने

यमुना पार पराना खैरागढ़ में ये तीनों घराने गहरवार राजपूतों के हैं। ये लोग अपने को कजीज के राजधराने का वंशज बतलाते हैं। कहते हैं सन् ११६४ ई॰ में जब वहां का अंतिम नरेश जयचंद्र, शहाबुद्दीन ग़ोरी से परास्त हो कर मारा गया और उस की राजधानी यवनों के हाय से नष्टमाय हो गई तो उस घराने की एक शाखा राजपूताने की ओर चली गई; और वहां उस ने जोधपुर आदि राज्य स्थापित किए। दूसरी शाखा पूर्व की ओर चली आई और मिर्ज़ापुर के ज़िले के पूर्वीय सीमा पर केरा मंगरीर नामक स्थान में बस गई। यहां इन लोगों ने शनै:-शनै: १४ परानों पर, अधिकार प्राप्त कर लिया, जो राजा शिवराज देव के समय तक बराबर उसी घराने में रहे। यह बड़े दानी राजा थे। इन्हों ने अपना बहुत सा इलाक़ा काशीनरेश के पूर्वजों को दे डाला था।

इस वंश की १६ वीं पीढ़ी में भूजींसेंह हुए। इन के तीन बेटे थे। देवदत्त, भारती-चंद तया कुंदनदेव। देवदत्त १६ वीं शताब्दी के मध्य के लगभग शेरशाह के समय में ज़बरदस्ती मुसल्मान बना लिए गए। इस अत्याचार से उन के माई भारतीचंद कुंद्र (तहसील मेजा) में आ बसे और कुंदनदेव परिवार-सहित कंतित (ज़िला मिर्जापुर) और लैरागढ़ की ओर चले आए। यहां उन्हों ने भरों से बहुत-सा इलाक़ा छीन कर एक राज्य स्थापित किया। कुंदनदेव के दो बेटे थे, भोजराज और उग्रसेन। इन दोनों ने इस राज्य को बाँट लिया, जिस के अनुसार भोजराज माँडा और उग्रसेन। इन दोनों ने इस राज्य को बाँट लिया, जिस के अनुसार भोजराज माँडा और उग्रसेन विजयपुर (जिला मिर्जापुर) के मालिक हुए। भोजराज से छः पीढ़ों पीछे पूर्णमल हुए। इन के भी दो बेटे लखनसेन और छुत्रसेन थे। इन दोनों माइयों ने राज्य का फिर बटवारा किया, जिस से छुत्रसेन के हिस्से में तालुका बड़ोखर ग्राया और शेष रियासत लखनसेन के हाथ में रही, जिन्हों ने माँडा को अपनी राजधानी रक्खी। उस समय से १८ पीढ़ी तक बड़ोखर की रियासत छुत्रसेन के घराने में रही। तत्पश्चात् माँडावालों ने उसे उन से छीन लिया। लखनसेन के एक पुत्र का नाम मर्दानशाह था। इन के दो बेटे पृथ्वीराज सिंह और कुत्रसाल सिंह थे। इन के समय में

माँडा की रियासत फिर बँटी। तदनुसार छुत्रसाल सिंह ने डैया में जा कर ऋपनी ऋलग राजधानी स्थापित की झौर पृथ्वीराज सिंह माँडा में रह गए।

मॉडा - ऋब यहां से तीनों धराने का इतिहास ऋलग-ऋलग हो जाता है। उन में से पहले हम मॉडा का शेष कृतांत लिखते हैं।

पृथ्वीराज सिंह के पीछे जसनेत सिंह, अजन सिंह, भारत सिंह और उदित सिंह हर भराने में बड़े बीर हुए ! उन्हों ने नवान नज़ीर अवघ के सेनापित 'छोटूज़ाँ से घोर युद्ध कर के उस को परास्त किया, जो गहरनारी को पराजित करने का नीड़ा उठा कर आया था। तत्पश्चात् राजा पृथ्वीपाल सिंह और तदंतर इसराज सिंह हुए। इन्हों के समय में अंग्रेज़ी अधिकार इस ज़िले में हुआ। उस समय तक लगभग कुल परगना खैरागढ़ माँडा नालों के धराने में था। इसराज सिंह अंग्रेज़ों की ओर से रीवां के बधेलों से लड़े थे। उस के उपलक्ष्य में लाई बेलेसली ने ३१ गाँव उन को माफी में सरकार से दिलाए।

सन् १८०५ में इसराज सिंह का देहांत हो गया। उन के पीछे क्द्रप्रताप सिंह राजा हुए । इन्हों ने अपने जीवन का बड़ा भाग रामायखा के पठन-पाठन और उस के अनुवाद में व्यतीत किया। इन के पिता के समय में रियासत काशी के एक महाजन के यहां गिरवी हो चुको थी। राजा के मरने पर सन् १८१३ तक रियासत का सरकारी प्रवंध रहा। सन् १८२७ में राजा बद्रप्रताप सिंह के मरने पर राजा छत्रसाल सिंह उन के उत्तराधिकारी हुए। यह संस्कृत तथा अरबी के धुरंधर विद्वान थे। सन् १८५७ के उपद्रव में इन्हों ने बढ़ी वीरता से मेजा तहसील की विद्रोहियों से रचा की थी, परंतु रियासत की दशा उन के समय में भी अच्छी न रही। इस का परिमाण यह हुआ कि सन् १८३३ में बहुत से गाँवों का बंदोबस्त वहां के रहनेवालों के साथ कर दिया गया। उन से राज को केवल १० वपया सैकड़ा मालगुज़ारी पर ' मालिकाना एलाउंस ' के नाम से मिलता है।

राजा छत्रपालसिंह सन् १८६४ में १५ लाख कर्ज़ा छोड़ कर मरे ये, उस समय उन के पुत्र राजा रामप्रताप सिंह बालक ये। इस लिए सन् १८८२ तक रियासत कोर्ट आव् बार्ड्स के प्रबंध में रही। राजा रामप्रताप सिंह हिंदी के अच्छे किय थे। सन् १६१४ में उन का देहांत हो गया। तब उन के पुत्र रामगोपाल सिंह राजा हुए। परंतु उस समय उन के बालक होने के कारण ३ वर्ष तक रियासत का प्रबंध कोर्ट आव् वार्ड्स हारा होता रहा। 'राजा बहादुर' आप की मौकसी उपाधि है। इस के अतिरिक्त आप आननेरी 'कैन्टेन ' भी हैं। यह अयचंद्र से ३६ वीं पीढ़ी में गिने जाते हैं।

इस ज़िले में माँडा सब से बड़ी और पुरानी रियासत है, जिस की सालाना माल-गुज़ारी सवा लाख क्पए से ऊपर है।

हैया—पीछे बता आए हैं कि राजा छजपाल सिंह ने माँडा का राज बाँट कर 'हैया' के नाम से एक अलग रियासत स्थापित की थी। इस की राजधानी रामगढ़ में है, जो मेजा रोड स्टेशन से लगभग १८ मील दिख्या और पूर्व, बेलन नदी के किनारे पर है। पहले यहां के रहेंगों की पदनी 'लाल' की थी। इस घराने में अंग्रेजी असलदारी के आरंभ में लाल धौंकल सिंह ने एक नड़ी लंनी मुक़दमेनाज़ी के पीछे इस राज पर ऋषिकार पाया था। इन के पीछे इन के दत्तक लाल तेजनल सिंह उत्ताराधिकारी हुए। इन्हों ने ग़दर में सरकार की नड़ी सहायता की थी जिस के नदले में उन को जीवन-पर्यत 'राजा' की पदनी ऋौर ३०००) का इलाक़ा मिला था। इन के भी कोई पुत्र न था. इस लिए इन्हों ने हिन्नजय सिंह को गोद लिया. जिन को सन् १६०६ में पहले व्यक्तिगत तदनंतर १६११ से नंश-परंपरा के लिए सरकार से 'राजा' की उपाधि मिली। सन् १६२३ में उक्त राजा साहन का देहांत हो गया। इन के भी कोई पुत्र न था। केनल एक कन्या और दो रानियां छोड़ कर मरे थे। झतः उन रानियों ने भगवतीप्रसाद सिंह को गोद ले लिया, जो कुछ मुक़दमेनाज़ी के पश्चात् झन राजा हैं। इस रियासत की सालाना मालगुज़री ५० हज़ार रुपए के लगभग है।

बड़ोखर—बड़ोखर वाले, जैसा की ऊपर वर्णन किया गया, 'छत्रसेन' के वराज हैं। इन की पदवी श्रव तक 'लाल' की है। इस परिवार की श्रव कई शाखाएं हो गई है, जिन का विवरण इस प्रकार है:—



# बारा कं राजधराने का इतिहास

बारा का पुराना नाम 'कसौटा' है। ऋकवर के समय में इस को 'भटगोरा' कहते थे। राजा साहव बारा वयेल चत्री हैं और रीवां तथा कोटा-नरेश के भाई वंधु है। इस परि-वार के आदि-पुरुष का नाम 'व्याव्यदेव' था, जिन्हों ने संवत् ६०६ के लगभग गुजरात से आ कर वर्तमान रीवां राज्य की नींव डाली थी। व्याव्यदेव के ५ बेटे थे। पहले के वंश से रीवां-नरेश हैं; पाँचवे का नाम कंघरदेव था, जिन्हों ने संवत् ६६२ में पैदा हो कर 'महा-राव' की पदवी प्राप्त की और कुल परगना बारा तथा ऋरेल के मालिक हुए, । इन दोनों परगनों की जमा उस समय १२ लाख रुपए की थी। कंघरदेव से ३२ वीं पीढ़ी में वर्तमान राजा साहव हैं। इन से २२ पीड़ी पहले शंकरदेव तथा उन के मंत्री के बनवाए हुए मंदिर गढ़वा के किलों में खब तक मौजूद है। इस वंशु में शाहग्रालम के समय में विक्रमादित्य सिंह बड़े नामी राजा हुए थे। उन्हों ने ऋपनी वीरता के कारश दिल्ली दरबार से 'राजा वहादुर' की पदवी तथा दाई हज़ारो मंसव और दो इज़ार सवारों की ऋफ्तरी प्राप्त की थी। सन् १८५७ ई० के गृदर में वर्तमान राजा साहब के पितामह बनस्पित सिंह ने

सरकार की बड़ी सहायता की थी, जिस के उपलक्ष्य में उन को वंश-परंपरा के लिए 'राजा' की पदनी और ५०००) का हलाका मिला था। उस के पहले वह 'लाल' कहलाते थे। इस के पश्चात उन को कई बार दरबार के अवसर पर सरकार से खलकात और पदक मिले।

सन् १६१६ में उक्त राजा साहब का देहांत हो गया। तब उन के ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर बैठे, जिन का उपाधि-सहित पूरा नाम 'राजा रामसिंह राव बहादुर' था। राव बहादुर उन की व्यक्तिगत पदवी थी, जो रीवां-नरेश से मिली थी। सन् १६३५ में उक्त राजा साहब का देहांत हो गया। श्रव उन के ज्येष्ठ पुत्र बद्रप्रताप सिंह राजा हैं।

पहले बारा की रियासत कुल पराने भर में थी। पीछे सन् १८१० ई॰ में मालगुज़ारी बाक़ी पढ़ जाने के कारण महाराज बनारस के हाथ नीलाम हो गईं। तदनंतर सन् १८६१ में सरकार ने एक विशेष कमीशन हारा इस नीलाम को रह कर दिया और कुल रियासत तत्कालीन बारा-नरेश लाल ख्रत्रपतिसंह को मिल गईं। परंतु उस के पीछे जो बंदोबस्त हुआ, उस में २०) तैकड़ा हक मालिकाना के ऊपर कुल रियासत मुस्ताजरों (ठेकादारों) को दे दी गईं। इन ठेकेदारों का रियासत पर बहुत दिनों तक अधिकार रहा, यहां तक कि उन में से कुछ लोगों का अब तक कन्ज़ जला आता है। सन् १८५४ में लाल ख्रत्रपतिसंह के मरने पर लाल (पीछे राजा) बनस्पतिसंह उत्तराधिकारी हुए। उन को सन् १८५६ में मुस्ताजरी वाले गाँवों पर कन्ज़ा मिल गया। परंतु उन्हों ने ऋषा के कारण सन् १८६३ में अपना मालिकाना १ लाख ४० हज़ार पर नगर के तत्कालीन प्रसिद्ध महाजन लाला मनोहर-दास के हाथ बेच डाला और रियासत को पट्टे पर दे दिया। सन् १८७१ में रियासत उन्ध्रुया हो गईं, परंतु फिर पीछे कुर्ज़ा हो जाने के कारण कोर्ट आव् वार्क्स का प्रयंथ हो गया, जो सन् १९१६ तक रहा।

राजा रामसिंह के तीन भाई कुँवर शतुष्ठसिंह, लच्मणसिंह, तथा मारतसिंह थे, जिन में कुँवर भारतसिंह स्टेचुरी सिविलियन थे और सेशन जजी से पेंशन के कर बहुत दिनों तक रियासत में मैनेजर रहे। छन् १६२० में उन का देहांत हो गया। कुछ दिन पीछे उन के पुत्र कुँवर रत्नाकरसिंह ने रियासत के बँटवारे का मुकदमा किया, जो १६२५ में खारिज हो गया। इस रियासत की मालगुज़ारी दस हज़ार कपए साल से ऊपर है। इस के आतिरिक्त पत्यर की प्रसिद्ध खान—शिवराजपुर—इसी रियासत के आंतर्गत है। वर्तमान राजधानी शंकरगढ़ में है, जो जी० आई, पी० रेलवे की जवलपुर लाइन पर एक प्रसिद्ध स्टेशन है।

श्रव इस रियासत के बटबाय के लिए वर्तमान राजा साइव के छोटे भाई ने मुक्कदमा दायर किया है जो श्रदालत में चल रहा है।

### रईसों के अन्य धराने।

शाहपुर —शाहजहां के समय में कुछ विसेन च्त्रियों को उन के वीरतास्चक कामों के उपलच्य में दिल्ली-दरबार से श्रायरवन के पराने की ज़मींदारी मिली थी। उन लोगों ने इस घटना के स्मारक में यमुना के किनारे 'शाहपुर' नामक गाँव बसाया, जो श्राव तक उस घराने के सब से बड़े रईस राय बहादुर ठाकुर जसवंतसिंह का निवास-स्थान है। इन के पिता ढाकुर नथनसिंह ने ग्रदर में अंग्रेज़ों की सहायता की थी, जिस के बदले उन को कुछ हलाका मिला था।

शाहीपुर—विसेनों का दूसरा प्रतिष्ठित घराना गंगापार परगना कियाई में शाहीपुर में है। यह लोग 'नौलखा' कहलाते हैं। इस का कारण यह बतलाया जाता है, कि एक समय राजा माँडा के ज़िम्मे ह लाख मालगुज़ारी बाक़ी पड़ गई यो। उस समय इस विसेन परिवार के जो नेता थे, उन्हों ने इस प्रचुर घन के लिए अवध्य के नवाब बज़ीर से ज़मानत की थी। तब से उन के घराने का नाम 'नौलखा' प्रसिद्ध हो गया। ये लोग गोरखपुर के ज़िले के राजा साहब मफौली के घराने के हैं। वहीं से किसी समय आ कर राजा साहब माँडा के यहां नौकर हुए थे और परानीपुर में बसे थे, जो सिरसा के पूर्व गंगा किनारे एक प्रसिद्ध गाँव है। कहते हैं इन के पूर्वजों ने मरों से बहुत-सा इलाक़ा उजाब के एक वैस राजा के लिए विजय किया था। उस ने मुग्ध हो कर उस का एक माग इन को दे दिया था। पहले परगना कियाई में इन लोगों का बहुत बड़ा इलाक़ा था, परंतु अधूग के कारण अब बहुत घट गया है।

कोटवा और घर करी—वैस चत्रियों का केंद्र परगना भूँसी में कोटवा है। गुदर से पहले इन लोगों के पास बहुत बड़ी रियासत थी। गुदर के पश्चात् इस घराने की एक शासा नहां से कुछ दूर पूर्व भोकरी नामक गाँव में जा कर बस गई है, जिस के नेता ढाकुर शिवपाल सिंह थे, वह बड़े नामी पहलवान थे और गुदर में उन्हों ने अंग्रेज़ों की बड़ी ख़ैरज़्वाही की थी, इस लिए उन को बहुत-सा इलाक़ा इनाम में मिला था।

नसरतपुर, गोरापुर तथा तारहीह—विसेन ऋथवा परिहार रहेंसों के प्रतिद्व पराने परगना सिकंदरा में नसरतपुर, गोरापुर और तारडीह में हैं। पिछले स्थान के डाकुर क्यासापाल सिंह ने गदर में सरकार को बहुत सहायता दी थी, जिस के कारण उन को राय बहादुरी की उपाधि और कई गाँव इनाम में मिले थे। इस परिवार की एक शाखा तहसील हॅडिया में प्रतापपुर में है। सराय ग्रनी के मालिक भी हसी बराने के हैं जिन के पूर्वक शाही ज़माने में मुसलमान हो गए थे।

नेपाल के गोरखे रईस — नेपाल के जगत-विख्यात प्रधान मंत्री सर राना जंगवहा-द्वुर के पुत्र प्रिंस जनरल पद्मजंग राना बहादुर संवत् १६४० वि० में कुछ घरेलू भगड़ों कारख नेपाल से अंत्रेज़ी राज्य में चले आए थे। दो वर्ष तक पटना और वेतिया इत्यादिक स्थानों में रहे। अंत में संवत् १६४२ (सन् १८८५ ई०) में स्थायी रूप से प्रयाग में आ बसे। इन की विशाल कोडी शिवकोटी महादेव के समीप 'फाफामऊकैसेल' के नाम से प्रसिद्ध है।

राना पद्मजंग के कई रानियां थीं, जिन से कोई ५० के लगभग लड़के और लड़िक्यां उत्पन्न हुई । इस परिवार में राना योद्धाजंग ने विगत युरोपीय महायुद्ध में बड़ी बीरता का परिचय दे कर मिलिटरी कास का सम्मान-स्चक पदक प्राप्त किया है । अब इन लोगों ने यहां कई परगनों में इलाका भी ख़रीद लिया है और राना पराक्रमजंग बहातुर ने अपनी विशाल कोठी बनवा ली है ।

बरॉंव--भूमिहारों की सब से बड़ी रियासत परगना ऋरेल में बरॉंव की है। ये

लोग अपने को हीरापुरी पांडे कहते हैं, जिस को कान्यकुरूजों की एक शाखा बतलाते हैं. परंतु अब कान्यकुरूजों से इन का कोई संबंध नहीं है।

इस परिवार के आदि-पुरुष एक पूरनराम पांडे थे, जो कृषीं के निकट हीरापुर नामक गाँव के रईस थे। यह दिल्ली के बादशाह बहलोल लोदी की सेना में रिसालदार थे। १५ वीं शताब्दी में बादशाह की ओर से प्रयाग मेजे गए और यहां परगना अरेल की ज़मींदारी उन को जागीर में मिली। पहले वह बीरपुर में बसे थे, जहां अब भी उन के कुछ बंशज रहते हैं। पूरनराम के पुत्र का नाम अनंतदेव या, जिन के अभिमन्युदेव पैदा हुए। इन के दो खियां थीं एक के वंशज पनासा तथा लाई और दूसरी के बराँव में हैं। बराँव के भृतपूर्व रईस राघोप्रसाद नारायण सिंह को पहले, 'राय बहादुर' और फिर अंत में सदैव के लिए 'राजा' की पदवी मिली थी बराँव की सलाना मालगुज़ारी क्ष्य हज़ार वपए के निकट है, परंतु सन् १६२३ से इस रियासत के दो भाग लगभग बराबर के हो गए हैं। एक के मालिक उक्त राजा साहव की चचेरे भाई कुँवर सरयूप्रसाद नारायण सिंह और तदनंतर उन के वंशज हुए। बराँव की रियासत सन् १६२४ से ऋषा के कारण कोर्ट अब्व वार्डस, के प्रवंध में है।

बीरपुर—जपर वता श्राए हैं कि बरॉववालों के वंश की दो शाखाएं बीरपुर में हैं। उन में सब से बड़ा हिस्सा बाबू हनुमानप्रसाद नारायण सिंह का है, जिस की माल-गुज़ारी ३५ हज़ार रुपए सालाना है।

इस घराने की संचित्र वंशावली इस प्रकार है:--



श्वानापुर—तहसील सोरॉब के परगना नवाबगंज में श्वानापुर वाले रईस भी
भूमिहार हैं, जो, अञ्चलाल या चतुरसाल 'चौधरी' कहलाते हैं। कहते हैं इस वंद्य के श्वादिपुक्ष गोरलपुर के एक महात्मा थे। एक बार मूँसी के मुसलमान हाकिम ने संकट में
पड़ कर उन से प्रार्थना कराई थी, जिस के स्वीकार हो जाने पर उस ने ८४ गाँव माफ्री के
रूप में उन को दिलवाए थे। सोरॉब के निकट सड़क के किनारे 'उसरही' के नाम से एक डीह है।
वहीं इस वंद्य के पूर्वजों का श्वादि निवास-स्थान बताया जाता है। श्वस्तु, यह पुरानी बातें हैं।
श्वानापुर के वर्तमान रियासत का हतिहास इस प्रकार है, कि श्वंग्रेज़ी श्वमलदारी के श्वारंभ
में बनारस के बाबू देवकीनंदन सिंह इस परिवार के एक प्रसिद्ध नेता थे। उन्हों ने परगना नवाबगंज के मुस्ताजिरों की सरकार में ज़मानत की थी। पीछे मालगुज़ारी बाक़ी पढ़
जाने के कारण जब मुस्ताजिरों का हलाक़ा नीलाम हुआ, तो उस का बड़ा माग उन्हों ने
श्वपने लिए ख़रीद लिया। सन् १८५७ के ग़दर में उन के भाई के पीत्र शिवशंकर सिंह
ने सरकार को बहुत सहायता दी थी, जिन को बाग़ियों का बहुत-सा इलाक़ा ख़ैरख़वाही में
मिल गया। श्वब इस रियासत के कई भाग हो गए हैं। क्यौरा यह है:—

- (१) बाबू विंच्येश्वरीसरन सिंह
- (२) बाबू भगवतीसरन सिंह
- (३) श्रीमती योधा कुँवरि ( विधवा बाठ गौरीशंकरप्रसाद सिंह ) १
- (४) बाबू राजेंद्रिकशोरसरन सिंह

इस घराने की रियासत का एक और भाग बाबू हरिशंकरप्रसाद सिंह का था, जिस को ऋगा के कारण बनारस के बाबू माधवदास इत्यादिक महाजनों ने नीलाम करा के ले लिया, और इस लिए अब उस पर उन्हों के वंशवालों का अधिकार है।

श्चानापुर वालों के इलाके प्रयाग के श्चांतिरिक्त मिर्ज़ापुर, ग्राज़ीपुर, श्चाज़मगढ़, बनारस श्चीर बिलया में भी हैं। इन की मालगुज़ारी इस ज़िले में २५ इज़ार रुपए से ऊपर है, जिस में सब से श्चिषक जमा द्व इज़ार से ऊपर योद्धा कुँवरि की है। इस परिवार का संचिप्त वंद्य-वृद्ध श्चागे दिया गया है:—

<sup>°</sup> १६ अगस्त १६६२ को इन का देशंत हो गया है, और इन की जायदाद न• (१) और (२) को मिल्री है, जिस के विकल्प नं• (४) से मुझद्मा चल्र रहा है।

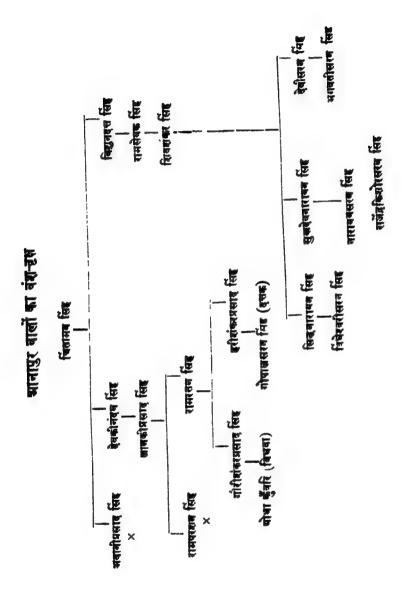

होलागढ़ तथा खरगापुर—परगना सोराँव में छत्रसाल चौघरियों के दो और बढ़े ताल्खुक़े 'होलागढ़' और 'खरगापुर' के नाम से थे। पहले की झांतिम मालिक गेंद कुँवरि और दूसरे की रूप कुँवरि नामक विधवा छियां थीं। इन के कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण सन् १८७८ से होलागढ़ और सन्१८८७ से खरगापुर पर सरकार ने कृष्णा कर लिया। पीछे कुछ लोग वारिस बन कर मुक्दमा लड़े, परंतु झंत में वे हार गए। होलागढ़ में ५६ और खरगापुर में ५२ गाँव हैं।

कायस्थों में सब से बड़े रईस अहियापुर निवासी स्वर्गीय चौघरी महादेवप्रसाद थे, जिन के रियासत की सालाना मालगुज़ारी ४० हज़ार कपए के लगभग है। चौघरी साहब के पूर्वज कड़ा के पुराने रईसों में से थे, परंतु आप के हलाक़े का बढ़ा भाग बिहार में है। आप बड़े दानशील थे। पुत्र न होने के कारगा अब उन की संपत्ति पर उन के नातियों श्री शिवनाय सिंह और श्री विश्वनाथ सिंह का अधिकार है।

ऋहियापुर के स्वर्गीय मुंशी रामप्रसाद, वकील हाई कोर्ट, भी पुराने रईसों में थे। उन का इलाका ऋषिकांश बुलंदशहर के ज़िले में है। मुंशी जी के कोई संतान न थी। ऋतः उन की संपत्ति के मालिक बाबू भी नारायन हैं, जो उन के दत्तक के पुत्र हैं।

हन के ऋतिरिक ऋहियापुर के स्वर्गीय मुंशी राजबहादुर वकील, शहराराबाग्र के बाबू कंधैयालाल, तथा नैनी के मुंशी महेशप्रधाद पुराने रईसो में से थे, जिन की जायदाद ऋब उन के उत्तराधिकारियों के कन्ने में है। इस प्रकरण में ऋहियापुर के लाला राजबहादुर (उक्त मुंशी राजबहादुर वकील से भिल) का भी नाम उक्लेखनीय है। आप का इलाका ऋधिकांश इलाहाबाद और कुछ फ़तेहपुर के ज़िले में है। कायस्थों में शराराबाग्र के स्वर्गीय बाबू कंधैयालाल भी पुराने रईस थे। उन के निस्संतान मरने पर ऋब उन का इलाका उन की भतीजी और भतीजों में बँट गया है।

बाहायों में इस ज़िले में सब से बड़े रईस परगना कड़ा में उदहिन के पांडे हैं, जिन की सालाना मालगुज़ारी १६ हज़ार कपए के लगभग है।

सिन्नेयों में राय जगतनरायन तथा राय केसरीनरायन का एक प्रसिद्ध घराना है। 'राय' इस परिवार की पुरानी पदनी है जिस को इस वंश के मूल-पुरुष 'लच्मी नरायन' ने रिद्धों शताब्दी के मध्य में अवध के नवाब वज़ीर शुजाउद्दीला से पाया था, वह नवाब के महलात (रिनवास) के दारोग्रा थे। उस समय यह एक ऊँचे दर्जे का पद था, जो बड़े विश्वस्त अधिकारी को मिलता था। इस परिवार में राय बल्देवनरायन को सन् रुद्ध के गृदर में सरकार को सहायता देने के उपलच्च में इलाका मिला था।

इस वंश की दूसरी शाखा राय बल्देवनरायन के भाई राय जगतनरायन की है। यह भी बड़े इलाकंदार थे, परंतु उन की मृत्यु के पश्चात् कुछ उन की ज़मींदारी नीलाम हो गई है, ऋौर शेष उन के पौत्रों में छोटे-छोटे हिस्सों में बँट गई है। इस परिवार की, जहां से वर्तमान शाखाएं ऋारंभ होती हैं। वंशावली इस प्रकार है:—

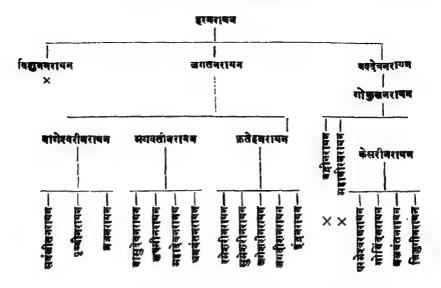

खित्रयों का दूसरा प्रसिद्ध घराना लाला मनोहरदास का है। इस परिवार के झादिपुरुष लाला कंषेयालाल थे, जिन्हों ने १६ वीं शताब्दी के आरंभ में कीटगंज में 'गप्पूमल
कंषेयालाल' के नाम से एक कारोबार खोला था। उस में कपड़े का व्यापार, बेराख़िमा तथा सामान्य ठेकेदारी का काम होता था। उन के पुत्र लाला मनोहरदास हुए।
उन्हों ने बड़ी उस्नति की, वह करेंसी, बंगाल बैंक ( अब इंपीरियल बैंक ) तथा ज़िले के
ख़ज़ाने के ज़ामिनदार हुए। उन्हों ने किले में सामान पहुँचाने का ठेका लिया और देहातों
में नील की कई कोढियां खोलीं, जो पीछे बिलायती रंग के मुक़ाबिले में टूट गईं। उन को
गृदर में सरकार की ख़ैरख़्वाही के बदले में परगना कड़ा में एक गाँव भी मिला था। सन्
१८६३ ई॰ में उन का देहांत हो गया। तब उन की संपत्ति उन के पुत्रों और पीत्रों में
बँट गई और उस की तीन शाखाएं हो गईं, जिन का बिवरख़ इस मकार है—



लाला शिवचरण्लाल के कोई संतान न थी, इस लिए उन्हों ने अपने भतीजे लाला माधोप्रसाद के। गोद लिया। लाला सोमेश्वरदास हिप्टी कलक्टर थे। उन के भी कोई संतान न थी। लाला शंभूनाथ के इकलौते पुत्र का युवावस्था में देहांत हो गया। तब से उन की जायदाद कोर्ट अब वार्ड्स के प्रवंध में है। अब मुजीलाल के फर्म का नाम 'मनोहरदास मुजीलाल' और खुजीलाल के कारोबार का नाम 'मनोहरदास खुजीलाल' है। इन लोगों के पास ज़मीदारी भी अधिक है।

खित्रयों का एक पुराना घराना कड़े के निकट फ़रीदागंज में रहता है, ये लोग सक्तर की लड़ाई के बाद जो अंग्रेज़ों और शाहत्रालम के बीच में हुई थी, यहां आकर बसे थे। इन की ज़मीदारी की सालाना मालगुज़ारी १४ हज़ार रुपए से आधिक है।

स्रगरवाल रईसों में सब से पुराने दारागंज वाले हैं। सन् १७८१ ई० में पीरुमल, कुंजीलाल ख्रौर कुँवरसेन — इन तीन भाइयों ने करनाल से आ कर यहां एक कोठी खोली। योड़े ही दिनों में इन के कारोबार में बहुत उन्नति हुई। पहले सुद्वीगंज और शहर में दुकानें खुलीं। फिर आगरे में एक कोठी खोली गई। इस के अतिरिक्त विविध स्थानों में कोई १४ शाखाएं खुलों; और माल लादनेवाली नावों के बीमा का भी काम होने लगा। पीछे तीनों भाइयों के लड़कों ने अपना-अपना कारोबार अलग कर लिया। कुंजीलाल के लड़के गयाप्रसाद इस परिवार में एक बड़े प्रसिद्ध पुरुप हुए हैं परंतु अब उन के और कुँवरसेन के वंश में कोई नहीं रहा। पीरुमल के दो लड़के थे; रामरिख और रामप्रसाद। इन लागों ने सन् १८५७ के ग्रदर में धन तथा अनाज-पानी से सरकार की बड़ी सहायता की बी जिस के उपलच्च में उन को वंश-परंपरा के लिए 'राव' की पदवी और बहुत-सा इलाका मिला। रामप्रसाद के वंश में अब कोई नहीं है। जतः अब इस कोठी के मालिक रामरिख के पौत राय अमरनाय तथा उन के आता राय रामिकशोर और राय रामचरण है। व्यापार तथा लैन-देन के अतिरिक्त इन के पास ज़मोंदारी भी अधिक है, जो कई ज़िलों में है। सन १९३६ में इन तीनों भाइयों की जायदाद वँट गई है।

सवा सी वर्ष के लगभग हुए लाला मेघराज नामक एक झगरवाल साहूकार करनाल से प्रयाग श्राए थे ! उन्हों ने यहां कुछ कारोबार जारी किया, जिस को उन के पुत्र लाला हरिवलास ने लूव बढ़ाया । उन्हों ने 'मेघराज हरिवलास' के नाम से विविध स्थानों में कई शालाएं खोलों, जिन में श्रिषकांश श्रानाज, कपास तथा नमक इत्यादि का ज्यापार होता था । उन के पुत्र लाला गर्गोशप्रसाद के समय में ज्यापार की बहुत सी शालाएं वेद हो गईं, श्रलवत्ता उन्हों ने गंगापार तहसील हँडिया में बहुत सी ज़मींदारी ख़रीदी । सन् १६१० में उन का देहांत हो गया । उन के कोई पुत्र न था, इस लिए उन की विधवा श्रीमती भगवती बीबी ने बाबू हरीराम के गोद लिया श्रीर वही झब इस के दी के मालिक हैं। तहसील हँडिया श्रीर तहसील करकुना में इन की काफी ज़मींदारी है, जिस की सालना मालगुज़ारी २२-२३ हज़ार हपए के लग-भग है।

इसी प्रसंग में बाबू सतनरायन प्रसाद का भी नाम उक्केखनीय है जी मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, परंतु अब अस्थायी रूप से प्रयाग ही में रहते हैं, हन का इलाका तहसील हैंडिया में है जिस की मालगुज़ारी दस हज़ार रुपए के लगभग है।

कूँसी में 'रामदयाल माधोप्रसाद' के नाम से एक काठी है। इस के मालिकों में लाला किशोरीलाल जी बड़े प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं। उन्हों ने बाई के बाग्र में एक संस्कृत पाठशाला खोली तथा कूँसो में एक संदाबत जारी किया। इस कोठी की कई शाखाएं कलकत्ता आदि विविध स्थानों में हैं और चीनी के कई कारख़ाने चल रहे हैं, जिन में से दो इस ज़िले में अर्थात् एक नैनी और दूसरा कूँसी में है। सन् १६२४ ई॰ में लाला किशोरीलाल जी का देहांत हो गया। उन के पीछे उन के परिवार में बटबारे का मामला चल रहा है।

जैनी रईसों में लाला कल्यानचंद और लाला जादोराय, के नाम उल्लेखनीय हैं। कल्यानचंद के कोई पुत्र न था, इस लिए उन्हों ने लाला सुमेरचंद का गोद लिया था। परंतु इन के भी केवल कन्याएं हुई। इस लिए उन के वसीम्रत के म्रानुसार कुछ उन की संपत्ति लड़कियों का मिली और शेष पर उन की विधवा श्रीमती भमीला कुँवरि का ऋधिकार रहा। पीछे, भमीला कुँवरि ने भी लाला कैलाशचंद्र का गोद ले लिया है और यही ग्रव इस कोडी के मालिक हैं।

लाला जादोराय के पुत्र बाबू शिवचरणालाल थे, जिन के नाम से शहर में 'शिवचरणालाल रोड, बनी है। यह हाई कार्ट के बकील थे। कुछ दिनों तक डिप्टी कलेक्टर भी रहे थे। इतंत में कई वर्षों तक स्थानीय म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन रहे। उन के इकलौते पुत्र का उन्हीं के सामने देहांत हो गया था। आतः उन की मृत्यु के पश्चात् उन की विधवा किशुनप्यारी बीबी ने लाला रामचंद्रप्रसाद का गोद लिया। इन के इलाके की मालगुजारों ७ इज़ार रुपया वार्षिक से कुछ उपर थी, परंतु अब कुछ हिस्सा नीलाम हो गया है।

पाँच वर्ष के लगभग हुए किशुनप्यारी बीबी ने रामचंद्रप्रसाद का गोदनामा रह् होने के लिए मुक्कदमा दायर किया, जो ज़ारिज हो गया। अभी उस की अपील हाईकोर्ट से ते नहीं हुई।

इसी प्रकरण में बाबू मृतसदीलाल जैन का भी नाम उन्नेखनीय है, जिन का हलाक़ा तहसील इँडिया में है।

१८ वो शताब्दी में पंजाब से एक भागंव साहूकार प्रयाग श्राए। इन का नाम तोड़ी-राम था। उन्हों ने 'तोड़ीराम सीताराम' के नाम से यहां एक कारोबार खोला। फिर पिछे, बाँदा, कालपी तथा जबलपुर में उस की शाखाएं खुलीं। उन के पुत्र सीताराम के समय में उन के कारोबार में श्रीर भी उन्नति हुई। उन्हों ने तहसील करछना में करमा में ज़मींदारी स्रिपेटी श्रीर कई ज़िलों के खज़ाने की ज़मानत की। उन के पुत्र वंशीधर हुए। यह बड़े दानशील में । सन् १८६८ ई॰ में उन्हों ने हज़ारों रुपया खर्च कर के तुलसिकृत रामायण का एक बहुत ही उत्तम संस्करण खुपवाया था और उस की पंडितों तथा साधुओं की बाँट दिया था। यह बात के बड़े धनी थे। कहते हैं एक बार नगर के एक कारोबारी व्यक्ति ने आ कर इन से २० इज़ार रुपया उधार माँगा। इन्हों ने मुनीम को रुपया देने के लिए कहा, परंद्र वह खुप रहा। थोड़ी देर बाद फिर इन्हों ने मुनीम से कहा। वह फिर टाल गया। कुछ समय बीतने पर इन्हों ने कहा। कर उस से विलंब का कारण पूछा। तब मुनीम ने आ कर उन के कान में कहा कि अभी थोड़ी देर हुए इस आदमी का दिवाला निकल चुका है, आप का रुपया मारा जायगा। इस पर वह बोले कि जो कुछ हो. अब हम कह चुके। रुपया अवस्य देना होगा। इस पर मुनीम ने रुपया दे दिया। थोड़ी देर बाद नमाम शहर में बात फैल गई कि वह आदमी दिवालिया हो गया। भगवान की लीला कहिए या इन की बाक्य निष्ठा का फल, कि उस रुपए से उस दिवालिए का कारोबार सँभल गया और वह एक महीने के भीतर इन का रुपया लौटा गया।

बंशीधर के पुत्र का नाम रामिकशोर था, जिन्हों ने व्यापार की ऋषेचा ज़र्मीदारी ऋषिक ख़रीदी। सन् १८६१ में उन का देहात हो गया। उन के पुत्र कामतानाथ थे। इन का भी सन् १६२५ में स्वर्गवास हो गया। उन के पुत्र ऋमरनाथ और त्रिलोकीनाथ थे। उन का भी देहांत हो गया। ऋतः उन के पुत्र जो ऋभी बालक हैं इस घराने के मालिक हैं। इन के इलाके की मालगुज़ारी २० हज़ार घपए से ऊपर है।

इसी वंश में एक और घराना लाला दत्तीलाल का है। इन के पुत्र लाला राजा-राम के ? उन के दो लड़के थे, परंतु युवावस्था ही में उन का देशंत हो गया। अब उन में से बड़े बेटे लाला अयोध्यानाथ की विधवा शीमती रामजी बीबी इस काठी की मालिक हैं। इन का इलाका तहसील हॅडिया में तालुका सियाडीह के नाम से प्रसिद्ध है जिस की सालाना मालगुज़ारी बाईस-तेईस हज़ार स्पर्ध के लगभग है।

सन् १६३५ से यह इलाका कुप्रवंध के कारण कोर्ट अब वार्ड्स में आगया है।

मार्गवों की पुरानी कोडियों में तीसरी कीडी कीडगंज में लाला शंकरलाल की है, जिन के कारोबार का नाम 'राधाकिशुन बेनीप्रसाद' है। इस केडी में ऋधिकांश स्थापार का काम होता है।

केसरवानी बैरुयों की केवल एक दिवातत कूलपुर की श्रीमती गोमती बीबी को है, जिन की सालाना मालगुज़ारी सवा लाख के लगभग है। इन के ससुर राय मानिकचंद बड़े नामी श्रादमी थे। उन्हों ने सन् १८५७ के ग्रदर में बड़ी वीरता से ४ महीने तक तहसील के खज़ाने की रज्ञा की थी श्रीर उस के सुरिज्ञत सदर पहुँचा दिया था। इस के उपलब्ध में उन के सरकार से 'राय' की पदवी श्रीर बहुत-सा हलाका मिला था। उन के मरने के पश्चात् बहुत दिनों तक रियासत कोर्ट अब् वार्ड्स के प्रबंध में रही। फिर उन के पुत्र राय बहादुर प्रतापचंद ने बालिग्र हो कर रियासत का प्रबंध अपने हाथ में लिया। यह बढ़े होनहार

रईस ये और इन के सुप्रवंध से रियासत के उज्जित की बड़ी आशा थी। परंतु सेद है कि सन् १६०१ में युवाबस्था में उन का देहांत हो गया। कोई संतान न होने से तत्पश्चात् उन की विधवा श्रीमती गोमती बोबी रियासत की मालिक हुई। इन्हों ने चौथाई रियासत 'रामजानकी' और चौथाई 'द्वारिकाधीश' के नाम अप्री कर दी है, जिस में से एक का प्रबंध वह स्वय करती हैं और दूसरे के प्रबंधकर्ता उन के माई बाबू गयाप्रसाद हैं। खोष इलाका कोर्ट अब् वार्ड्स के प्रबंध में है।

इन के पश्चात् इस रियासत का कौन मालिक होगा ? इस के निर्णाय के लिए इन के परिवार बालों से अदालत में मुकदमाबाज़ी हुई. जिस का फ़ैसला सन् १६२६ में फूलपुर के लाला परमेश्वरदयाल के पत्त में हुआ है। परंतु उस के पीछे सन् १६२६ में गोमती बीबी ने अपने परिवार के एक बालक द्वारिकानाथ के। सरकार की मंज़ूरी से गोद ले लिया है।

कलवार रईसों में इस ज़िले में सब से बड़े ज़मींदार बाबू राषेश्याम हैं। इन की सालाना मालगुज़ारी २५ इज़ार बपए के लगभग है। इन के नाना लाला बाबूलाल बड़े नामी आदमी हुए हैं। ग़दर में उन्हों ने सरकार का सहायता दी थी। उस के बदले में उन का बाग़ियों का, बहुत-सा इलाक़ा मिला। वह बड़े महत्वाकांची थे। उन्हों ने अपने विशाल ज़मींदारी का, जिस का विस्तार तीन तहसीलों (सोराँव, फूलपुर और हेंडिया) में है बहुत ही उत्तम प्रबंध किया था। उन के काई पुत्र न था। अतः उन के पश्चात् उन की पृत्री यशोदा बीबी और तत्पश्चात् उन के दौहित्र बाबू राषेश्याम उन की संपत्ति के मालिक हुए हैं।

दूसरा घराना मुट्टीगंज के लाला मेवालाल और उन के भाता बाबू लच्न्मीनारायन का है। यह लगभग १५ हज़ार रुपया सालाना मालगुज़ारी यहा देते हैं। कुछ इन का इलाक़ा बनारस के ज़िलें में भी है।

परगना चायल में करना सराय आिक्ल में कुमीं रईसों का एक प्रसिद्ध घराना है। ये लोग पुराने ज़मींदार हैं और 'ढाकुर' बोले जाते हैं। ग्रदर में इस परिवार के नेता ढाकुर ज़ालिमसिंह ने सरकार की ख़ैरख़नाही की थी, और कुछ इलाका पाया था। अब उन्हों के वंशाज टाकुर रामकृपाल सिंह इत्यादि उन की संपत्ति के मालिक हैं। इन के इलाके की सालाना मालगुज़ारी लगभग २३ हज़ार रुपए है।

पीपलगाँव के बाबू दिक्सनीदीन इस ज़िले में सब से बड़े तेली रईस हैं। इन के यहां महाजनी का काम बहुत दिनों से होता आया है। इन की कोठी का नाम इन के पुत्रों के नाम से 'शारदाप्रसाद बिंदेसरीप्रसाद' है। यह इलाक्दार भी हैं। इलाक् की सालाना मालगुज़ारी लगभग ७ इज़ार कपए है।

# (सा) मुसलमान रईस

मुसलमान रईसों में सब से पुराने कड़े के सैयद हैं। यह लोग उस समय यहां स्नाए ये जब कड़े में स्वेदारी स्थापित हुई थी। इन के बाद मऊस्राइमा के शोख़ों का परिवार है, जिस के आदि-पुरुष शाह कमालुदीन थे। कहा जाता है कड़े में अलाउदीन ज़िश्तजी जब स्वेदार था, उसी समय मऊआइमा की जागीर कमालुदीन को मिली थी। इस परिवार में शोल नसीरहीन बड़े नामी आदमी हुए हैं। उन्हों ने ग़दर में सरकार की लिए ख़ार ज़िस्त की थी, जिस से कुछ और इलाका उन का इनाम में मिला था। नसीर्व्दीन के मरने पर उन की जायदाद के छोटे-छोटे बहुत से हिस्से हो गए, और उन का बढ़ा भाग नीलाम हो कर दूसरों के हाथ में चला गया। अब इस बंश में शोल गुलाम मुर्तुज़ा सब से बड़े हिस्सेदार रह गए हैं, जिन की सालाना मालगुज़ारी ५ इज़ार उपए से कुछ ऊपर है। परगना नवाब में मेंडारा और मंसूराबाद वाले भी पुराने रईसों में हैं, यदाप उन की जमीदारी बहुत बड़ी नहीं है।

शीयों की सब से बड़ी ज़र्मीदारी परगना करारी में है। इन के मूल-पुरुष का नाम हिसामुद्दीन था, जिन के विषय में कहा जाता है कि ज़ैदपुर ज़िला बाराबंकी से आ कर इस परगने पर आधिकार कर लिया था, और इस घटना के स्मारक में यसुना किनारे एक गाँव अपने नाम से बसाया था जो 'हिसामबाद-गढ़वा' कहलाता है।

इस समय हिसामुद्दीन के वंशजों के पाँच मुख्य केंद्र हैं, जिन के नाम ये हैं:— रक्सवारा, महाँवां, मंक्षनपुर, रानीपुर, श्रीर करारी। इन में सब से बढ़े ज़मीदार रक्सवारा वाले श्रीर फिर कमशः सब से कम करारी वाले हैं।

परगना चायल में यद्यपि मुसलमान ज़मींदार श्रिधिक हैं परंतु सब छोटे-छोटे हिस्सेदार है। पहले बम्हरीली के शेख़ जो 'चौधरी' कहलाते हैं, श्रीर श्रासरावे के शोया सैयद बड़े तालुक्दार थे. परंतु श्रव उन की जायदाद के कुछ तो श्रापस में बट कर छोटे छोटे हिस्से हो गए हैं श्रीर कुछ भाग श्राण के कारण नीलाम हो कर महाजनों के हाथ में चला गया है।

गंगापार परगना मह में उतरोंव के शीया सैयद पुराने रईस है। इन का पुराना इलाका कुछ विक गया है, फिर भी उस स्रोर के मुसलमानों में वह सब से बड़े ज़मीदार है। इस परगने में पूरामियां श्रीर परगना सिकंदरा में फूलपुर, मैलहन तथा सरायग्रनी के ज़मीदार भी पुराने रईस हैं, परंतु अब उन की ज़मीदारी का बहुत कुछ अंश दूसरों के हस्तगत हो गया है।

शहर के रहने वालों में शाहगंज के भीर फ ख़ुदीन हुसेन ज़िले भर के मुसलमानों में सब से बड़े ज़र्मीदार हैं, जिन की मालगुज़ारी १७ हज़ार कपया सालाना के लगभग है। दिखाबाद के पढ़ानों की ज़र्मीदारी पहले अधिकांश परगना अरैल में थी, जिन के मूल-पुक्ष का नाम इरादत ख़ां था। अब इन लोगों में अरबश्चली ख़ां तथा आगाम्मली कृतांदारी औरों से अधिक है, जिन का इलाका फ्तेहपुर के ज़िले में भी है।

इन के ऋतिरिक्त शहर में एक ख़ांदान मीर गडरिया के नाम से प्रसिद्ध है। इन का इलाका तहसील इँडिया में तालुका मवैया में है। ये छः इज़ार रुपए के लगभग सालना मालगुज़ारी देते हैं। मुसलमानों का एक और बड़ा घराना नवान मुज़फ़फ़रहुसेन ख़ां कंत्रोह का है, जो अवध के अंतिम नादशाह नाजिदअली शाह के समय में एक उच्च पदाधिकारी थे। नवानी दरनार के अस्त-व्यक्त होने पर वह पहले लखनऊ से कानपुर और फिर हलाहानाद चले आए। उन के अधिकांश नंशज यहां रानीमंडी में रहते हैं। इन का हलाका इस ज़िले के अतिरिक्त फ़तेहपुर और मेरठ के ज़िले में भी है, जिस की कुल मालगुज़ारी २० हज़ार रुपए से ऊपर नतलाई जाती है।

# (ग) अंग्रेज रईस

इस जिले में एकमात्र अंग्रेज़ रईस मि॰ रावर्ट्स वाटन थे, जो तहसील सोराँव के थरवर्ष नामक स्थान में रहते थे। इन के पूर्वज गृदर के पहले यहां विलायत से आ कर नील का कारोबार करते थे। पीछे उस व्यवसाय के महा पड़ जाने से उन्हों ने बहुत-सा इलाक़ा ख़रीद लिया, परंतु तन् १६३० में उन्हों ने केवल थरवर्ष ब्रोड़ कर जहां उन का बँगला है, और सब गाँव बेच डाला।

पीछे सन् १६३४ में वार्टन साहब निस्तंतान मर गए। उन की विधवा मालिक हुई, जो प्रायः बिलायत में रहा करती थीं, अ्रतः उस ने अपना इलाका कोर्ट अब वार्ड्स के प्रवंध में दे दिया है; और सुना जाता है कि उस के बेचने का प्रवंध कर रही हैं।

#### परिशिष्ट

पुस्तक लिखे जाने श्रीर प्रकाशित होने के बीच कुछ श्रांतर पड़ गया। इस बीच प्रयाग के सबंघ में जा विश्वेष परिवर्तन हुए हैं श्रयवा जा कुछ बातें छूट गई थीं उन का उक्केख पाठकों के सुचनार्थ यहां किया जाता है।

पृष्ठ ११८ में प्रयाग नगर में दसहरा के मेले के बंद हो जाने का वर्णन है। अब फिर सन् १६३६ से यह मेला पूर्ववत् होना आरंभ हुआ है: हिंदुओं ने अपने कार्यक्रम में केवल इतना परिवर्तन किया है कि वह रामलीला की सवारी (जलूस) सूर्यास्त के लग-भग समाप्त कर देंगे।

पृष्ठ १२६ में सिरसा में अंप्रजी स्कूल के विषय में जा कुछ लिखा गया है. उस के आगे का वृत्तांत यह है कि सन् १६३१ ई० से वहां फिर स्थायी रूप से एक हाई स्कूल की स्थापना हुई है. जिस का भेय विशेषतया वहां के प्रसिद्ध रईस बाबू लक्ष्मीनारायण अपवाल एडवाकेट का है।

पृष्ठ १३६ में 'कालविन फ्री स्कूल की चर्चा है। अब सन् १६३६ से यह 'बाएज़-हाई स्कूल' में सम्मिलित हो गया है।

पृष्ठ १४२ में ऋार्य कन्या-पाठशाला का वर्णन है। अब यह अंग्रेज़ी का हाई स्कूल हो गया है।

पृष्ठ १५५ में ऋाधुनिक साहित्य-सेनियों के बर्ग में भी भगवतीचरण वर्मा और भी हरिवंशराय उपनाम 'वश्चन' का भी नाम जाड़ देना चाहिए।

इसी पृष्ठ में कियों में श्रीमिती ज्योतिर्मयी ठाकुर तथा कुमारी गायत्री देवी श्री-बास्तव के नाम उक्कोखनीय हैं। खेद है कि गायत्री देवी का केवल पद्र ह वर्ष की अवस्था में सन् १६३१ में देहांत हो गया है।

पृष्ठ १५८ के फ़ुट नेाट में लिखा है कि पं॰ देवकीनंदन त्रिपाठी ने बाल्मीकीय रामायया के कुछ अंशों का अनुवाद दोहा चौपाइयों में किया था, पर अब हम ने देखा कि उन्हों ने सातों कांड का पूरा अनुवाद किया था।

पृष्ठ १९० पर मासिक पत्रों के वर्षान में यह उत्तेखनीय है कि सन् १९३६ से एक उत्तम पत्र 'जीवन-सखा' के नाम से निकलने लगा है, जिस का उद्देश्य संयम तथा प्राकृतिक साधनों द्वारा स्वास्प्य लाम कराना है। पृष्ठ १६१ में बालोपयोगी पत्रों में इसी साल से एक और पत्र 'अच्छे मैध्या' के नाम से प्रकाशित होने लगा है।

पृष्ट १६ में साहित्यक संस्थाओं की चर्चा है। एक ऐसी और संस्था 'प्राप्रेसिव राहटर्स एशोसिएशन' के नाम से मुख्यतया कुछ नवयुवकों ने खोली है, जिस का उद्देश यह है कि उच्चकोटि के स्वतंत्र लेखकों के। चाहे वे किसी भाषा के लेखक हों, संगठित किया जाय और उन को उचित सहायता दी जाय।

पृष्ठ २१२ सार्वजनिक संस्थाओं में यहां एक और संस्था सितंबर १६३६ से 'सर गंगाराम-विभवा भवन' के नाम से खुली है। इस में हर प्रकार की असहाय विभवाओं के। सहायता दी जाती है और उन का उचित प्रबंध किया जाता है।

पृष्ट २१३ में लिखी हुई संस्थाओं में एक 'डिस्ट्रिक्ट हरिजन-सेवक-संघ' खुला है, जिस के मुख्य कार्यकर्ता इस समय मुंशी ईश्वरसरन एडवोकेट हैं। इस संघ की स्रोर से प्रयाग स्टेशन के निकट चांदपुर सलोरी में एक नवीन बस्ती के बनाने की आयोजना हो रही है, जिस में हरिजनों के। कुछ, दिन रख कर उन का शारीरिक और नैतिक उन्नति की शिद्धा कियात्मक रूप से दी जायगी।

पृष्ठ २१६—(शहर के महल्लां का इतिहास ) कुछ लोगों का कहना है कि नवलराय के मतीजे . खुराहालराय के नाम से दारागंज का पुराना नाम खुराहाल गंज था, पर हम की इस की पुष्टि में काई लेखबद प्रमाख नहीं मिला।

#### त्रयाग की घटनावली

श्रेतायुग श्रायोध्या से महाराज रामचंद्र लद्ध्मण तथा सीता सहित बन को जाते समय प्रयाग पधारे थे श्रीर श्रृषि भरद्वाज के आअम में ढहरे थे, तत्पश्चात् भरत श्रीर उन की माताएं यहां श्राई थीं।

- ईं॰पू॰ ४५० महात्मा गौतमबुद्ध प्रयाग पघारे ऋौर यहां कुछ दिन रह कर धर्म प्रचार किया था।
  - ३१६ प्रयाग मगभ के चंद्रगुप्त मौर्य के अभीन हुआ।
  - २३२ सम्राट् अशोक ने कौशांबी में स्तंभ खड़ा किया जो अब प्रयाग के किलें में है।
  - २७२ महाराज ऋशोक ने प्रयाग में स्त्प बनाया।
  - ई॰ ३२६ प्रयाग समुद्रगुप्त के ऋाषीन हुआ।
    ४०० चीन का बौद्ध-यात्री फ़ाहियान प्रयाग में ऋाया।
    - ४०८ का अंकित किया हुआ चंद्र गुप्त द्वितीय का दानपत्र गढ्वा से मिला।
    - ४१८ के अंकित कई दानपत्र गढ्वा से मिले।
    - ४६८ का अंकित स्कंदगुप्त का दानपत्र गढ़वा से मिला।
    - ५२५ प्रयाग कन्नीज के राजा यशोधर्मन के इस्तगत हुन्ना।
    - ६४४ चीन का बौद-यात्री हुएन-सांग क्रजीज के महाराज इर्षवर्धन के साथ प्रयाग में आया ।
    - ७३२ प्रयाग गौड़ के पाल-नरेशों के ऋषीन रहा । ७४८ शंकराचार्य प्रयाग पधारे और यहां कुमारिल मह से उन का साह्यात्
    - ८१० प्रयाग कजीन के परिहार राजाच्यों के अधीन हुन्ना ।
    - १०२७ का अंकित मूँसी से दानपत्र मिला।

हुआ।

- १०३६ का श्रंकित कड़े से श्रमिलेख मिला।
- १०६० प्रयाग क्लीज के गहरवार (राठीर) राजाश्रों के ऋधीन हुआ।
- ११६४ पहले पहल मुसलमानों का ऋधिकार हुआ।
- १२४७ नासिक्उद्दीन महसूद ने दिल्ली से कड़े में श्रा कर ब्रास-पास के हिंदू राजाक्रों पर चढ़ाई की।
- १२८६ केंकु बाद श्रीर उस के पिता में कड़े में संधि हुई।

- १२६६ अलाउदीन ने अपने चचा जलालुद्दीन ख़िलजी को कड़े में कुल किया।
- १३०० वेभ्णवमत के प्रसिद्ध श्राचार्य स्वामी रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ।
- १३६४ प्रयाग में जीनपुर के बादशाहों का अधिकार हुआ।
- १५०० बंगाल के महाप्रभु चैतन्य प्रयाग में आए ।
- १५२६ बाबर और जलाजुदीन लोहानी से कड़े में संधि हुई।
- १५८३ प्रयाग के किले की नोंव पड़ी।
- १५६६ कड़े से स्वेदारी उठ कर प्रयाग में आई।
- १५६६ युवराज सलीम प्रयाग में स्वेदार हो कर आया।
- १६०१ खुसरोबाग्र बना । सलीम (पीछे जहाँगीर) ने अकबर के राज्यकाल में अपने को बादशाह घोपित किया ।
- १६०५ जहाँगीर ने ऋशोक की लाट पर ऋपना ऋभिलेख ऋंकित कराया।
- १६२२ खुसरो का शव आगरे से ला कर प्रयाग में गाड़ा गया।
- १६२४ जहाँगीर को सेना से ख़र्रम (पीछे, शाहजहां) का युद्ध टींस के किनारे हुआ।
- १६२८ शाहजहां ने 'इलाहाबास' के स्थान में प्रयाग का नाम 'इलाहाबाद' रक्ता ।
- १६६१ प्रयाग के किलों के लिए ऋौरंगज़ेन ऋौर उस के भाइयों में भगड़ा हुआ ।
- १६६६ महाराज शिवाजी प्रयाग में आए।
- १७१२ प्रयाग के स्वेदार ऋब्दुल्ला और दिल्ली की बादशाही सेना से ऋालमचंद में युद्ध हुआ। । फ़र्क्ल़िसयर ने प्रयाग ऋा कर ऋब्दुल्ला से गोष्ठी की।
- १७१६ प्रयाग के किलेदार छ्रवीलंशम नागर के भतीजे गिरधर बहादुर और दिल्ली की बादशाही सेना से सात दिन तक घोर युद्ध हुआ।
- १७३६ मराठों ने प्रयाग पर चढ़ाई की श्रीर नगर को लूटा।
- १७४३ प्रयाग में स्रवध के नवाय-वज़ीर सफ़दरजंग की स्वेदारी हुई।
- १७४६ प्रयाग के किलेदार राजा नवलराय ने फ़र्क्ख़ाबाद पर चढ़ाई की और उस में उस के मारे जाने पर महम्मद ख़ां बंगश के लड़कों का प्रयाग के किले में फ़ॉसी दी गई।
- १७५० प्रयाग में फ़र्रुख़ाबाद के ऋइमद ख़ां बगश तथा श्रवध के नवाब-वज़ीर से घोर युद्ध हुआ। नगर फूँका और लूटा गया।
- १७५६ श्रवध के नवाय-बज़ीर शुजाउदौला ने किलेदार को घोला दे कर किले पर श्रिधकार कर लिया।

```
१७६४ शाहकालम ने प्रयाग में रहना आरंभ किया और अंग्रेजों की बंगाल,
        बिहार श्रीर उड़ीसा की दीवानी की सनद दी। प्रयाग के किले पर पहले
        पहल अप्रेजों का अधिकार हुआ।
        प्रयाग का सूचा ऋंग्रज़ों ने शुजाउद्दीला की दिया।
१७६५
        शाह त्रालम प्रयाग से दिल्ली चला गया। मराठों ने प्रयाग को लेना चाहा
9009
        परंतु अपना ने रोका।
        श्चंगरेज़ों ने सूबा इलाहाबाद ५० लाख पर शुजाउद्दीला के हाथ बेच डाला !
きりむり
        प्रयाग में बहुत बड़ा अकाल पड़ा।
きコット
        प्रयाग स्थायी रूप से अंगरेज़ों के हाथ आया।
25,5
        प्रयाग का पहला बंदोबस्त हुन्ना।
१८०२
       बहुत बड़ा ऋकाल पड़ा।
१८०३
        प्रयाग का दूसरा बदोबस्त हुआ।
2604
                 तीसरा 3, 3, 1
१८०५
                 चौथा
१८१२
        परगना किवाई श्रवध से निकल कर तहसील हॅंबिया में मिला !
र⊏१६
       हिंदी की खड़ी बोली के आदि गदा-लेखक मुंशी सदासुखलाल की मृत्यु हुई।
१८२४
        फ्तेइपुर का ज़िला इलाहायाद से निकल कर अलग स्थापित हुआ।
१८२५
        पहले-पहल प्रयाग में कमिश्नरी स्थापित हुई ।
१न२६
       बोर्ड श्राव्रेवन्यूका दफ्तर खुला।
१८३१
       प्रयाग इस प्रांत की राजधानी बना।
१८३६
       मेंहगी पड़ी जिस के कारण कुछ लूटमार हुई।
१≒३७
       प्रयाग का पाँचवों बंदीबस्त हुआ। गवर्नमेंट हाई स्कृत खुला।
3525
       पंडित श्रयोध्यानाय का जन्म हुन्ना।
१८४०
       हाईकोर्ट इलाहाबाद से आगरा गया।
くことう
       पंडित वालकृष्ण भट्ट का जन्म हुन्ना।
$EXX
        प्रयाग में ईस्ट इंडियन रेलवे आरंभ हुई। देहातों में स्कूल खोले गए।
१⊏५६
        (१६ जून 'सिपाही-विद्रोह हुआ।
१८५७
        लार्ड कैनिंग ने (१ नवंबर को ) महारानी विकटोरिया का घोषणापत्र
1515
        मुनाया । प्रांतिक राजधानी आगरे से उठ कर प्रयाग में आई । (के लगभग)
        धर्मज्ञानोपदेश पाउशाला स्थापित हुई।
       जनुनापार में मॅहगी पड़ी। पंडित श्रीघर पाठक का जन्म हुआ।
१⊏६०
       पंडित मोनीलाल नेहरू तथा पंडित मदनमोहन मालवीय का जन्म हुग्रा।
१८६१
       कालविन डिस्पेंसरी खुली।
```

म्यूनीसिपैलिटी स्थापित हुई।

१८६४ टीस पर रेल का पुल बना। पहले-पहल प्रयाग में प्रदर्शिनी हुई। जान्सटन गंज रोड निकली। पश्लिक लाइबेरी खुली।

१८६५. 'पायोनियर' जारी हुन्ना। जनुनापार में मॅहगी पड़ी। जनुना का पुल बना।

१८६७ प्रयाग का छुठा बंदोबस्त हुआ। नैनी से जबलपुर लाइन निकली।

१८६८ हाईकोर्ट आगरे से उठ कर प्रयाग आया। जमुनापार में आकाल पड़ा।

१८६६ शिवराखन स्कूल (अब सी० ए० वी० स्कूल) खुला।

१८७० पन्लिक लायब्रेरी स्थापित हुई । बोर्ड आव् रेवन्यू इत्यादि की चारों इमारते' वनीं—श्रत्फ्रेड पार्क बना ।

१८७२ मेश्रो हाल बना । म्योर सेंट्रल कालेज खुला ।

१८७३ चौक की सन्त्री मंडी बनी। कायस्य पाठशाला की स्थापना हुई। जमुनापार में अकान पड़ा।

१८७४ गवर्नमेंट प्रेस की इमान्त बनी।

१८७५ प्रयाग में गंगा-यमुना की बहुत वड़ी बाढ़ आई। सर तेजवहादुर सम् का जन्म हुआ। ऐंग्लो बगाली स्कूल खुला।

१८७७ मेजा और बारा में श्राकाल पड़ा। 'हिंदी प्रदीप' निकला।

१८७६ मेश्रो हाल बन कर तैयार हुआ।

१८८० चौक में पहले-पहल आर्यसमाज स्थापित हुआ। 'प्रयाग-समाचार निकला।

१८८३ ट्रेडिंग कंपनी स्थापित हुई। गोशाला खुला।

१८८४ नामंल स्कूल स्थापित हुन्ना।

१८८६ कार्यस्य पाठशाला के संस्थापक मुंशी कालीपसाद का वेहात हुन्ना ।

१८८७ इलाहाबाद यूनिव सिटी स्थापित हुई -

१८८८ पहले-पहल इंडियन-नेशनल-कांग्रंस का (प्रयाग में ) अधिवेशन हुआ।

१८८६ भारती-भवन पुस्तकालय स्थापित हुआ । पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ । दारागंज हाई स्कूल खुला ।

१८६१ बाटर वर्क्स खुला। सरयूपारीया ब्राह्मण पाठशाला की स्थापना हुई।

१८६२ पंडित श्रयोध्यानाय का देहांत हुआ। इडियन नेशनल कांग्रेस का श्रधिवेशन हुआ। टीचर्स ट्रेनिंग कालिज स्थापित हुआ।

१८६६ ऋकाल पड़ा। हिंदू ऋनाथालय खुला।

१८६८ कास्थवेट गर्ल्स स्कूल लखनऊ से प्रयाग आया।

१८६६ प्रयाग के ज़िले में मऊ आइमा में पहले-पहल प्लेग फैला।

१६०० 'सरस्वती' पत्रिका निकली । गंगा की नहर कानपुर से आई।

१६०१ कोन्नापरेटिव वैंक स्थापित हुन्ना। हिंदू बोर्डिंग हाउस बना।

१६०२ किश्चियन कालेज खुला।

१६०३ स्त्रार्थं कन्यापाठशाला की स्थापना हुई । 'हिंतुस्तान रिन्यू तथा 'इंडियन पीपुल' निकले ।

- १६०४ गौरी पाढशाला खुली।
- १६०५ इलाहाबाद-फैज़ाबाद रेलवे खुली। महारानी विक्टोरिया की मूर्ति स्थापित हुई। सरवेंट खाव् इंडिया की शाखा खुली।
- १६०६ विद्या-मंदिर हाई स्कूल खुला। जीनपुर-रेलवे निकली। लूकरगंज बसा। पहले-पहल कुंभ के श्रवसर पर मालवीय जी के उद्योग से 'ब्राखिल भारतवर्षीय सनातन धर्म सभा' की बैठक हुई।
- १६०७ अकाल पड़ा। 'अभ्युदय' निकला, कांग्रेस का प्रांतिक अधिवेशनपहले-पहल पंडित मोतीलाल नेहरू के सभापितल में हुआ।
- १६०६ नैनी में चीनी का कारखाना खुला। 'लीडर' निकला। जार्जटाउन बसा।
- १६१० प्रदर्शिनी हुई। इंडियन नेशनल कांग्रस का ऋषिवेशन हुआ। मिटो पार्क बना। अगरवाल विद्यालय खुला। मेवा-पमिति स्थापित हुई। 'हिंदी-प्रदीप'' बंद हुआ।
- १६११ हिंदी साहित्य-सम्मेलन का ऋधिवेशन हुआ। हिवेट रोड निकली। इलाहाबाद राय-बरेली लाइन खुली।
- १६१२ नैनी में एबीकलचरल इंस्टीटयूट खुला। बगाल नार्य-वेस्टर्न रेलवे निकली। यूनीवर्सिटी का सेनेट हाल बना।
- १६१३ नैनी में ग्लास फैक्टरी खुली। चौक में घंटाघर बना। भूँसी में तीर्थराज सन्यासी संस्कृत-पाठलाशा खुली।
- १६१४ दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खुला । पंडित बालकृष्ण भट्ट का देहांत हुन्ना । विज्ञान-परिषद् तथा ज़र्मीदार एसोमीएशन की स्थापना हुई ।
- १९१५ हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का ऋषिवेशन हुआ। यमुना के पूर्व की स्रोर दोहरा पुल बना। नगर में बिजली की रोशनी होने लगी।
- १६१६ यमुना में बड़ी बाढ़ आई। नया हाईकोर्ट तथा ला (अन सर सुंदरलाल तथा सर प्रमदाचरण बनरजी) होस्टेल बने। शिवचरणलाल तथा कास्थवेट रोड निकलीं। सर सुंदरलाल जी का देहांत हुआ।
- १९१७ मजीदिया इसलामिया स्कूल तथा मिक्रताहुल-उल्कूम मदरसा खुला । इंडियन प्रेस से 'बालसखा' निकला । हिंदू-मुसलमानों में दंगा हुन्ना।
- १६१८ हिंदी-विद्यापीठ स्थापित हुन्ना । लिबरल एसोसीएशन स्थापित हुन्ना ।
- १६१६ कारपेंटरी स्कूल तथा जगत्-तारन गर्ल्स हाई स्कूल खुले। बम्हरौली में हवाई-जहाज़ के लिए मैदान बना।
- १६२० मेडिकल एसोसीएशन स्थापित हुआ। । गांधी राष्ट्रीय विद्यालय खुला। वाबु गिरजाकुमार घोष का देहांत हुआ।
- १९२१ उर्दू के महाकवि सैंबद अकबर हुसैन का देहांत हुआ। इंग्लैंड के युवराज प्रिंस आफ वेल्स प्रयाग आए। परगना कूँसी में देतापड़ी के निकट एक

बड़ा काला पत्थर साकाश से बड़े गड़गड़ाहट के साथ गिरा-जो, स्रब लखनऊ के सजायबंधर में हैं।

- १६२२ 'चाँद' जारी हुन्ना । महिला-विद्यापीठ स्थापित हुन्ना ।
- १६२३ चौक में मीराज़ां की सराथ की सड़क चौड़ी हुई। करारी में शिया-सुकियों में बलवा हुन्ना। गुरु नानक सेवासमिति संगठित हुई। गंगा में बाढ़ ऋाई।
- १६२४ हिंदू सभा तथा अगरवाल सेवासमिति की स्थापना हुई। हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ। भूँसी में चीनी का कारख़ाना खुला। दशहरे का मेला बंद-हो गया। हिंवेट रोड पर सौदामिनी संस्कृत-विद्यालय खुला।
- १६२५ प्रयाग संगीत-समिति स्थापित हुई। बारा की तहसील टूट कर करछना में मिली।
- १६२६ हिंदू मुसलमानों में दंशे हुए। कोरियंटल कान्फ्रेंस हुई। यूनानी मेडिकल-स्कूल खुला।
- १६२७ हिंदुस्तानी एकेडेमी खुली। नया कटरा बसा। चौधरी महादेवप्रसाद का देहांत हुआ।
- १६२८ पंडित श्रीधर पाठक का देहांत हुन्ना। 'मारत' निकला। कृषि-संघ खुला। सिंगरीर में श्री गौरीशंकर-स्मारक संस्कृत पाठशाला खुली।
- १६२६ इवाई डाक प्रयाग आने लगी। साइंस कांग्रेस की बैठक हुई।
- १६३० मेजर वामनदास वसु का देहांत हुन्ना। भारतीय संगीत-परिषद् की बैठक हुई। महिला-सेवा सदन खुला।
- १६३१ (६ फ़रवरी) पंडित मोतीलाल नेहरू का देहांत हुआ। अलावंदे के फाटक में पार्क बना। म्यूनिसिपैलिटी ने अजायवघर खोला।
- १६३२ (४ जनवरी) प्रयाग नगर में पहले-पहल पुलीस की स्रोर से कांग्रेसवालों पर लाठी चार्ज हुस्रा।
  - " (१३ जनवरी) स्वराज्य-भवन पर सरकारी ऋषिकार हुआ।
- " (६ अप्रेल) पहले-पहल कांग्रेसवालों के भीड़ पर पुलीस ने गोली चलाई।
- १६३४ १२ जूलाई स्वराज्य भवन को सरकार ने छोड़ दिया।
  - १६ ऋगस्त जमुना में बहुत बड़ी बाढ़ आई।
- १६३६ प्रयाग में दशहरा का मेला होने लगा।
- १९३७ (१ जनवरी) रायवहादुर लाला सीताराम का देहांत हुस्रा।

## सहायक पुस्तकों की सूची

#### संस्कृत

देवोभागवत, ऋग्नि, कुर्म, पद्म, मत्स्य, लिंग, वामन, वराइ, विष्णु, शिव और स्कंद पुराण; मनुस्मृति; महाभारत; रखुवंश; रामायण; शंकरदिग्विजय ।

## दिंदी

अकर की राजव्यवस्था-लेखक, पंडित शेषमणि त्रिपाठी अशोक की प्रशस्तियां - लेखक, प्रोफेसर रामावतार शर्मा श्रशोक के धर्म लेख-संपादक, पंडित जनार्दन भट्ट श्रंप्रेज़ श्रौर मराठे - श्रनुशदक, बाबू सूरजमल जैन इतिहास-तिमिर-नाशक -- लेखक, राजा शिवप्रमाद जंगनामा -- लेखक, कविवर श्रीधर प्रयाग-माहात्म्य प्राचीन मुद्रा - अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा प्राचीन भारत - लेखक, पंडित हरिमंगल मिश्र प्राचीन-लेख मणि-माला--संगादक, बाबू श्यामसुंदर दास क्षाहियान की भारत-यात्रा-त्रानुबादक, बाबू जगन्मोहन बर्मा भारत के महापुरुष —लेखक, पंडित दयाशंकर त्रिपाठी भारत के हिंदू सम्राट् — लेखक, श्री चंद्रराज भंडारी भारत-भ्रमण - लेखक, श्री साधुचरणप्रसाद मध्यप्रदेश का इतिहास - लेखक, पंडित प्रयागदत्त शुक्र माधुरी ( लखनऊ ) मिश्र-बंधु-विनोद - लेखक, मिश्रकंधु विशाल-भारत (कलकत्ता) श्री गौरांग महाप्रभु-लेखक, बाबू शिवनंदन सहाय शिवाबाबनी - लेखक, भूषण त्रिपाठी समुद्रगुप्त अनुवादक श्री रविशंकर अंबाराम खाया सरस्वती ( प्रयाग ) स्त्री-कविता-कौमुदी--संप्रहकर्ता पंडित ज्योतिप्रसाद निर्मल हिंदी साहित्य का इतिहास-लेखक, पंडित रामचंद्र शुक्र हुएन सांग की भारतयात्रा-श्रनुवादक, पंडित डाकुर प्रसाद शर्मा ( सुरेश )

## **अं**ग्रेज़ी

Akbar. By Dr. Vincent A Smith. Oxford, 1917.

Alberuni's India. Translated by Dr. Sachau, London 1888.

An Account of Steam Navigation in British India. By G. A. Princep. London, 1828.

Ancient Geography of India. By Sir Alexander Cunningham (Revised Edition). London, 1926.

Annual Reports of various departments published by the U. P. Government.

Archaeological Survey Reports.

Asiatic Researches.

Asoka. By various writers.

Balwant-Nama. Translated by R. Curwen, Allahabad, 1875.

Bangash Nawabs of Farrukhabad. By W. Irvine.

Buddhist Records. By Samuel Beal. London, 1911.

Bengal & Agra Guide. By G. W. Rushton Calcutta 1892.

Biographical Dictionary of India.

Catalogue of Coins in the Indian Museum. By H Nelson Wright. Oxford, 1907.

Census Reports.

Chahar Gulshan. Translated by Sir J. N. Sarkar.

Christian Tombs & Monuments in U. P. By E. H. H. Bluat Allahabad. 1911.

Civic Survey Report of Allahabad.

Chronology of Modern India. By Dr. James Burgess. Edinburgh 1913

Coins of Aucient India. By Sir Alexander Cunningham. London 1891.

Comprehensive History of India. By II. Beveridge. London 1871

Corpus Inscriptionum Indicarum. By Sir Alexander Cunningham. Calcutta 1877.

Do.

By J F. Fleet. Calcutta 1888.

Do.

By E. Hultzsch, Oxford 1925.

Diary of Travels in Upper India. By E. J. C. Davidson. London 1843.

District Gazetteers.

Early History of India. By Dr. Vincent A. Smith. Revised edition. Oxford, 1919.

Early History of Kausambi. By Prof N. N. Ghosh. Allahabad, 1935.

East India Gazetteer. 1815.

Epigraphia Indica.

Essays of Jones Princip. London 1858.

Excursions in India. By T. Skinner. London 1833.

First Impression and Studies from Nature in Hindustan. By T. Racon, London, 1837,

From Adam's Peak to Elephanta. By Edward Carpenter London 1892.

Geographical Dictionary. By Mr. Nundo Lal Dey. Calcutta, 1899. Geographical Statistics of Hindustau. By A. Dean. London 1823. Government Gazette.

Hand-Book of Architecture. By Jones Furgusson. London 1867. Hand-Book of Visitors to Allahabad. By H. G. Keene Allahabad, 1899.

Hayden's Dictionary of Dates .By B. Vincent. 1906. London, 1863. Hindustan. By Emma Roberts. London 1846.

Hindustan Review.

Historical Accounts of India. By Hogg, Murray etc. Edinburgh, 1832.

Historical Geography of British India, By P. E. Roberts. Oxford

History of the British Empire and the East By E. H. Nolan. London.

History of the British Empire in India. By Edward Thornton London 1857.

History of India. By Sir Henery M. Elliot. London 1687.

History of India. By Jones. C. Marshman, London 1863.

History of India. By Talboys Wheeler. London 1867.

History of India. By Dr. Vincent A Smith. Oxford 1919.

History of the Marathas. By C. Grant Duff. Bombay 1863.

History of the Reign of Shah Alam. By W. Franklin, London 1798.

History of India (150-350 A. D). By Dr. K. P. Jayaswal. Lahore 1933.

Histories of Sepoy War. By various writers.

Hodge's Select Views in India. London 1794.

Ibn Batuta. Translated by the Rev. Samuel Lee. London 1929.

Imperial Gazetteer from 1854 down to latest revised Edition.

Indian Antiquary.

India of Aurangzeb. By Sir J. N. Sarkar. Calcutta 1901.

Indian Recreation. By W. Tenent London. 1899.

Inscriptions of Asoka. By Prof. D. R Bhandarkar. Calcutta 1920.

Inscriptions and Antiquities of N. W. P. By Dr. Fuhrer. Allahabad, 1893.

Jahangir By Dr. Beni Pr. sad' Oxford.

Journals of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.

- , (Bombay Branch.)
- " (Bengal Branch.)

Journey from Bengal to England. By George Forster. London 1798.

Later Moghals By W. Irvine, London 1903.

Les Inscriptions De Piyadasi. Paris 1881.

Life of Lord Clive. By Sir George Forrest. London 1918.

Linguistic Survey of India, Edited by Dr. George A. Grierson. Calcutta 1927.

List of Christian Tombs. By Dr. Fuhrer. Allahabad 1896.

Megasthenese's Fragments. By J. W. Mc. Crindle. Bombay 1877.

Memoirs of Sir Henry Havelock. By J.S. Marshner. London, 1860.

Nautical Almanac published by the Royal Observatory London.

Narrative of Journey. By Bishop Heber. London 1828.

Notes on Pre-Mutiny Records in the U. P. By D. Dewar. Allahabad. 1911.

Official Hand-book of the U. P. Exhibition. 1910-11.

Oriental Scenary. By. T. W. Daniell. London 1816.

Oxford Survey of British Empire. Oxford 1914.

Picturesque India. By W. S. Coine. London 1891.

Prayag or Allahabad. Calcutta. 1910.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal.

Purchas His Pilgrimages, By Samuel Purchas. Glasgow 1906.

Report on the Industrial Survey of Allahabad.

Settlement Reports of the Allahabad District.

Short History of Muslim Rule in India. By Dr. Ishwari Prasad. Allahabad 1921.

Sketches of India. London. 1824.

Storia de Mogor. By Niccolai Manucci, Translated by W. Irvine London, 1907.

Tod's Rajasthan. London 1839.

Tour in India. By Capt. Mundy, London 1814.

Travels in India by W. Hodges. 1791.

Travels in India by Capt. Von Orlich.

Travels in India by J. B. Tavernier. Edinburgh 1839.

Voyages and Travels to India. By Greye. V. Valentia. London 1811.

Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque. By Mrs. Fanny Park. London 1850.

## अंग्रेजी-संस्कृत

प्रियदशा प्रशस्तयः -- By. Prof. Ramavatar Sharma. M. A. Calcutta 1915.

## फ़ारसी

उदू

श्रारायशे-महफ़िल آرايش محنل ( شهر على أفسرس ) उर्दू त्रैमासिक ( हैदराबाद ) أردو ( سه ماهي حيدراياد ) उमराय-हिनोद أمراے هذرد (سعید احمد مارهروی) تاريع اودهة (نجم الغلى خال واميوري ) तारीख़-श्रवध तारीख़-ग्राईना-ग्रवध تاريع آئينه اردهه (شاءاً بوالتحسن) نظامي بريس كانهور तारीख़-कैसरी تاريخ قيمري (كمال الدين حيدر) तरीख़ हिंदोस्तान تاريع هقدوستان ( دَالهم ) دربار اکبري ( متحمد حسهن آزاد ) द्रवार-श्रकवरी متحیدة زرین ( نول کشور پریس ) सहीफ़ा-ज़रीं قاموس البشاهير ( نظامي بدايوني ) कामूसुल-मशाहीर मशाहीर-निसवां مشاههو تسوأل مهراث جالي ( خليل الدين ) मीरास-जलाली

# **अनुक्रमणिका**

뭐

बायवर, २०, २१, २२, ३४, ३८, ३६, **४६, ६६,** २१६, २३४, २६६, २४६, २४६ २४८, २६४, २६४, २७३, २६२ ब्रह्मरहुसैन, १११, १६४ शायववड, २७ प्रवासिंह, २६४ श्रवातशञ्जू, २२ ब्रानंस देव, २६६ श्रान्तुव कृतिर वदायूनी, ३१ चन्द्रुव काफ्री मौलाना, १४५ ब्रस्ट्रब बबीज शह, २१६ सद्भुक्ष मजीव, नवाब, १३८ बाब्दुवा समद, १४४ ब्रब्दुब सुभाव, मौबाना, ३४१ सञ्जूषसा, शेष्टा, १४१ भारतुस फलल, १२, ११, १४ १८ स्रविमन्यु देव, २६६ द्यमरमाथ का, १६ श्रमरनाथ, राय, १६६, ३०४ श्रमिकिया दीन, बेंब बामीनवदीन 'क्रीसर , १४६ श्रयोध्यानाथ, पंडित, ६१, १६२ श्रयोध्याबद्धश सिंह, १६, १६६ श्ररव शली खां, ३०८ घरिबा २०, ३०, ३१, ३६, ३८, ४६, २०३ २११, २१६, २१४, २६८, २६६ बारफोड पार्क, २४१ प्रवास्त्रीम ख्रिक्की, २२४, २२७, ३०८ ब्रवाराम सागर, २३२

सशोक, २६, २४, २६, ६८, ६२, २२१, २२६, २६१, २६२ सशोक-स्तंत्र, २२१ सासारहुसैन, 'ससार', १६४ सहमद्धां, सर सैयद, १६१ सहमद्धांन, इकीम, १४० सहमद्दुसैन, इकीम, १४०

श्रा

वाता वाली क्री, १०० वालकुमार सिंह, १६६ वालकुमार सिंह, १६६ वालकुमार सिंह, १६६ वालकुमार है, १४६ वालकुमार है, १७६ वालकुमार है, १७६ वालकुमार क्रीवास्तव, १४५ वालकुमार, १७४, १०० वालकुमार, साली, ४६, ४० वालकुमार, ४१, ४२, ४६, ४४ वालकिमार, ११, ४२, ४६, ४४ वालकुमार है, १६, १६६ वालकुमार सिंह, ४६, १६६

\$

इंद्रनारायम्, २०१ इंद्रमारायम् द्विमेदी, १४२ इंद्रानीदेवी, १४३ इमामम्बद्धा 'नासिस्', १४२ इमामम्बद्धा 'नासिस्', १४२ इसारायास, २०६ इसारायास, २१, २२, २६, ३४, ३४ ४०, ६७ इसरायसिंह, २२४ ई **देविक्क, वाष**टर, १३४ हुँश्वरस्तरन, **३**११

ਤ

उप्रसेष, २०४ उद्यम, २६२ उद्दिम, १०२ उदितसिंह, २६४ उमा नेहरू, १४४

ए

पुजनबाज', १६१, २१७

यो

श्रोंकारनाथ बाजपेयी, १६१ श्रो

श्रीशंत्रोब, ३६, ४०, ४१, ४२, ४३, १७१ २१६, २४८

**T** 

कंधरदेव, २६६ कंबैयासाल जमींदार, १०२ कंपीयाबाज सत्री, १०३ कद्मक, द्रवाजा, २५७ कदा, २८, २६, ३०, ३१, ३४, ३७, ४३, ४३, 114, 190, 180, 185, 148, 140, 949, 942, 944, 244, 244, २४४, २४६, २४७, २४८, २४३, २६२, धन्द्रैयाखाल ऐडवोकेट, १६४ कनिंचम, २४, ६३, २८३, २८८, २८४, 240, 282 कनिष्क, २६६, २८६ कबीर, २७४, २८० कमालुदीन, ३०= कर्जन, जार', २४१ फरारी, ३७, ६१, २६६, ३०८

कल्यानचंद, ३०४ कसौटा, २१६ कारवायम, २६१ कार्तिकप्रसाद खत्री, १४६ कार्निवाबिस, बार्ड, ११ काबीपसाव, १३४ काशीनाथ अववाब ा३८ काशीनाथ खत्री, १५० काशीमलाद जायसवास, २६०, २६१ ( उपनाम नील् **ब्रिशकुमार सुकरकी** यावू) ११ क्रिका, ३९, ३२, ३३, ४६, ४६, ४८, ४८, १६, २६६ किश्वनचंद, १४१ किशुनप्यारी बीबी, ३०४ किसोरीसास, १४४, २१४, २७३, ३०४ किशोरीकाव गोस्त्रामी, १४० कुंत्रीवास, ३०४ क्ष्मदेव, २६४ कुँवरसेष, ३०४ कुतुववदीन ऐवक, २४६ ,कुतुव इद्दीन सदनी, २२६ कुमारगुप्त, २७२, २८३, २३० कुमारिक्सम्ह, २८ कृष्णकांत मोलवीय, १४२, १४६ १६० हृष्णमसाद माञ्चर्याच 'मनोज', १४४ कृष्णवनीसिंह, २६६ कृष्यराम मेहसा, १६३ केशबदेवी खप्रवाख, १५५ केसरीनारायन, शय, ३०२, ३०३ कोटवा, २६८ कोसम, २२ कोहे इनाम, २६० कोहे ख़िराज, २४६ केक्टबाद, ३० कैलिंग, खार्ड, ६०, ६३. २४२

事

कैसासचंद, ३०४ कौशांबी, १७, २२, २३, २४, २६०, २६१, २२८, २४४, २४४, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६८, २६६, २७०, २७२, २६१ कौसजेश प्रसाद बारावण सिंह, २६६ कास्थवेट, सर बारुस, १३६ क्काइट, सार्व, १४२ क्काइट, सार्व, १४०, ४१, ६६ केमकरणदास, त्रिवेदी, १४२

स्व

सम्मूजास कसर, १६६ सरगापुर, ६८, १७२ १७६,६०२ स्कोस उद्दीन, स्ता, १४६ सारा, ६७, १६६ स्नुस्यानाय, ६८, ४२, ४६, २४१ स्नुस्यो, ६८, ६८, २४१, २४४, २४६ स्नुस्यो बाहा, १४६ स्वाराय, ६६, ४६, ६८, २६६, २६७, २६४,

ग

गंगागिरि बाबा, २७४
गंगागिथ का, १४१, १६७
गंगागिसाव तिबारी, २७६
( उपनाम गंगोबी )
गंगाशसाव उपाध्याय, १३८, १४२, १४६
गगाव्यं वर्डा, ६६
गहरिया, भीर ३०८
गहवा ( प० करारी) ३७
गहवा ( प० वारा ) २८१, २८४, २६६
गयोश प्रसाद, ३०४
गयोश प्रसाद, १०४

गयात्रसाद ( फूलपुर बाखे ), ३०७ ्गवासुद्दीन, बलाबन, ३०, २४६ गाबत्री देवी, ३१० गिरवाकुमार बोब, १४२, १४३ गिरवाद्य शुक्त, 'गिरीश', १४४ गिरिचर बहादुर, ४४ गिरिकाशसाद सिंह, २६६ र्गीब, २६७, गुरुषरवा उपाध्याय, २८१ गुस्तवद्य बेगम, ३० गुकाम मुर्तुज्ञा, ३०८ गेंव्कुॅंबरि, १७३, ३०२ गोकुबचंद, सेंड, १७ गोकुसनरायन, ३०३ गोपात्रदेवी, १४४ गोपाबबाब, २१४ गोमती बीबी, १७०, २१४, ३०६, २०७ गोरकप्रसाद, १४४ गोरापुर, २६८ गोरे, कें0, कें0, १३७ गौतम बुद्ध, २२, २४, २४, २६२, २६३, 248, 240

२६६, २६० गौरीशंबरप्रसाद सिंह, १४४, ३०१

E

घोष, जे॰ जे॰, १३७

व

चंद्रकांत बोस, १४२ चंद्रगुस, २२, २३ चंद्रगुस हितीब, २४, २८३ चंद्रवकी सिंह, २६६ चंद्रवेबर घोमा, १६० चंद्रावती विपाठी, १४६ चावस, १६, ६०, ६८ चितामणि घोष, १४८, १४४, १६४ ₹

चिंतामणि, सी॰ वाई॰, १६६ चिंतामय सिंह, १०१, चुक्ती देवी, १४४ चैतन्य, १०, २४४

¥

ह्योबेराम नागर, ४४, ४४ हत्रपतिसिंग, २१७ हत्रसाल, ४४ हत्रसाल सिंह, २६४, २६४, २६६ हत्रसेन, २६४, २६६ हुवीकाल, १०६

v

वंगबहादुर, राना, २३% जंगबहातुर काल, १३७, १३८ क्षगतनशयन, राय, ३०२, ३०३ जगतमोहनी देवी, १४० जगदीशनरायम, ३०३ बगवाधमसाद, 'स्वाकर', १४६ बग्बाधप्रसात् शुक्त, १२१ वगसाय शर्मा, ११८ बराज्योदन चर्गा, २४ बरासक राजा, १६४ जगमोहनगाय रैना, १४२ जरोश्वरीनरामम, १०३ बनार्यं यह, १४२, १४३ अवकृष्य स्थास, १३७ सयकृष्य दास, राजा, १३३ बयगोविंद सावबीय, १६६ चयचंत्र, रम, २१, २४४, २४४, २६०,-288. 284 व्यक्तिंह, २१६

बबालुद्दीन विश्वजी, ३०, १६६, २४३, २४६, २४७ बबाबपुर, २६७,२६८ बढाबादास, ३७ बसवंतर्सिह ( मांदा वाजे ), २६४ जसवंतसिंह (शाहपुर वाली), २६७ बहाँगीर, ३३, ३४, ३८, ३८, ४०, ४२, २१६, २२१, २३४, २३६, २३७, २३१, २४१, २४२, २४४, २४६ बहौदार शाह, ४३, ४४, १६८ णांस्टन, मिस्टर, २१७ जादोराय, ३०४ जानकी बाई, १०१ ज्ञामिन श्रजी, १५४ जाविम सिंह, ४६, ३०७ ज्योतिर्मयी ठाकुर, ३१० ज्योतिप्रसाद 'निमंद्रा', १११

斩

स्त्रमोक्षा कुँवरि, १६२, १६६, ६०४ अर्थ्सी, १८, २०, २४, २८, ६६, ६८, ४०, ४४, ४८, ४८, १८६, १६६, २०१, २०१, २१४, २१४, २६८, २७१, २७२, २७३, २८७, ३०४

3

टोक्रमवा २३७

₹

डफ़रिन, वॉर्ड, १३३ डैस्वा. २८, २६४

त तकी, शेख़, ४४, २७३, २८३ तारक्षंत्र दास, १४० तारकीष्ट, २४८ ताराचंद, १४४ त

ताबिन चर्ची, १५१ तुबसीदास, २१ तेबनब सिंह, २६, २६६ तेजनहातुर समू, १४२ १६२ तेजनहातुर समू, १४२ १६२ तोदाराम, ३०५ तोदानदेवी, १५७ तोपनिधि, १४८ त्रिञ्जगीनरायन, ३०३

य

थानंदिक, मिस्टर, १६४, २३८

द्

दिवस्ति (तेत, १६६, २०७ दत्तीलाख (भागंव), १६६, २०६ दत्तीसास (वक्षीख), ११७ दयाराम बाबा, २८० दारामगर, ४२, १८६ १६०, १६१, १६६,

२१६ दारा शिकोह, ४०, ४२, २१६, २१६ हुर्गांश्रसाद, १७१ हुर्गांश्रसाद सिंह, २६६

हगविजय सिंह, २६६ देवकीनंदन सिंह, १७४, ३००, ३०१ देवकीनंदन जिपाठी, १४२, ३१०

देवरिया, ७०, २८६ देवशरण शर्मा 'कंज', १४४

देवीदत्त शुक्क, १४६

द्वारिकामाथ, ३६० द्वारिकामसाद चतुर्वेती, ११२, १६३

धनवंतनरायन, ३०३ धर्मपाब, २८ धीरेंद्र वर्मा, १४४ घोक्री, २६२ घोंकल सिंह, २६३

न

नगंद्रनाथ गुप्त, १६६ नगंद्रनाथ घोष, १४१ मथनसिंह, १६, २६७ मरसिंह गुप्त, २४ नवलिकोर, १६४ नवलराय, ४७, ४८ नसरतपुर, ४८, २६८ नसरतपुर, ४८, २६८ नसिरहीन, १६४, ३०८ नाथ ब्रम्, लाई, १३३ नासिरहीन महसूद, ३० नीलकमल मित्र, २४९ न्याहर्ग, २४६

u

पद्मकांत माजवीय, १११ पद्मकांत, राना, २६८ पदुमकांत पुत्राकांत वर्षी, ११६ पश्मेसा, २४, २६४, २६८, २६१ परमानंद, स्वामी, २७४ पांडव, २८४, २८६ पातां वर्षी का मंदिर, २६६ पावंती देगी ग्रञ्क, १११ पीरूमंड, १०१ पीरूमंड, १०४ पुरुषोत्तमदास टंडन, १४२, १४१, ११०,

पूर्णमल, २६४ पूरवराम, पाँडे, २६६ पूर्वीपास सिंह, २६४ q

पृथ्वीरात्र सिंह, २६४, २६४ व्यारेमोडम समरबी, ४६ प्रतापश्चंत, ३०६ प्रतिष्ठामपुर, (देखिये सूंसी ) प्रवृश्चिमी (सन् १६१०-११ की ), ६= प्रिंसिय, जेस्स, ६२१

फ्र फ्राजुक्होब हुसैन, ३०० फ्राजुक्होब हुसैन, ३०० फ्राजुक्हेब फ्रोग्, १४६ फ्राक्टियान, ४३, ४४, १४८, १४०, २७३ फ्राक्टियान, ४४, १६२ फ्राहियान, २४, २६२ फ्रायुर, ४८, ६१, १६०, १६१, १६२, १६६, २०७, २१४, २६०, २६८, २६६,

वंशीघर, १६६, २०४, ३०६ बटकर, हारकोर्ट, ६४, २१७ बदोखर, २८, १६६, २६६, २६६ बनस्पति सिंह, ५६, २६६, २६७ बम्हरीकी, ६४, २०६, ३०८ बरगढ्, २८१ बराँव, २६८, २१६ बख्देव मरायन, ३०२,३०३ बर्वेयप्रसार सरे 'चकाचक', १४४ वक्द्रेवप्रसाद गुप्त 'रसिक', ११४ बक्शमपुर, १८६, १६६ बत्तवंतर्सिंह, ४२, ४६, बहत्तोत सोदी, २२७, २६६ बहादुर शाह, ४३ विकेतास, १०१ बागेश्वरी बरायव ३०३,

गावर, २१८ बाबुबाब, २१, ३०७ बाबुबाख राय, ४८ बाबूराम सब्सेना, ११५ बाबक पुरी, १४४, २०६ बाबकृष्य मह, १४२, १४३, १४८ १६६ बाबकृष्य रात्र, १४४ बाबा भी, ४३ विदाधसाद, २१२ विद्वार, २३ विदारीकाल, १६६, ३०३ बीकर, २३, २८७, २६० बीरबर, २२१, २३४, २३६ बीरपुर, २६६ बेगमसराय, ४२ बेनीबहादुर, ४६ बेनीमसार, ११६, ११७ बेनीधसाद अप्रवास, १४२ बेनीवसाद, घोफ्रेसर, १२४ जनमोहन दास, १६६ बबमोद्दन स्वास, २१४, २६४

भू
भगवतप्रसाद 'बन्नपति', १४४
भगवतप्रसाद 'बन्नपति', १४४
भगवतीवरावय, १०३
भगवतीवरावय, १०३
भगवतीवसाद सिंह, २३६
भगवतीवसाद सिंह, १००, १०१
भगवावदास, १३७
भगवावदास, १३७
भगवावदास, १३७
भगवावदास, १३०
भगवावदास, १४०

भू भारतसिंड, २६४, २६७ मीम वर्मा, २६७ भूजेसिंड, २६७ भीटा, ७०, २६४, २८७ भीवास्त्र, २६७

भ मंगवार्षद पुरी, १४२,६१४४ मंग्रवपुर, ४६, ४६, ६९, १६०, १०८ मंस्रवादी पूर्व, ४६ मक चाह्म, १४०, १६४, १६६, १८६,

१६२, ६०७, ६०८ सधुगदास मझचारी, २८१ सधुरापसाद त्रिपाठी, १४६ सदनसोहन सावचीन, ६१, १६२, १४६,

140, 148, 188, 188, 180, 211, 222

मधुत्तन मैन, ११४ मनकुँवार, ७०, २०७, २६० मकत द्वितेरी, १४७ मनमोदन वास, १६६, १०६ मनोहर वास, ४१, १७१, १६६, २४२,

२६७, ६०६

सर्वात शाह, २६४

सञ्जात शाह, २६४

सङ्कार भवमक, १४६

सहस्मर धक्रमक, १६, १४६, २४०

सहस्मर ध्रान्वारा, १४, ६६, ६७, ४०

सहस्मर द्वात्मक, १०

सहस्मर द्वात्मक, १०

सहस्मर त्रामक, १०

सहस्मर त्रामक, १०

सहस्मर त्रामकी, २६

सहस्मर त्रामकी, २६

सहस्मर त्रामकी, २६

सहस्मर त्रामकी, २०

सहस्मर त्रामकी, २०

सहस्मर त्रामकी, २०

सहस्मर त्रामकी, २०

महादेव प्रसाद, चौघरी, १६४, ६०२ महादेव भष्ट, १७२ महादेवी वर्मा, १२२ महाबीर नरायन, ३०३ मदावीर प्रसाद द्विवेदी, १४६ महाबीरप्रसाद बारायव सिंह, २३३ महोपसिंह, २६३ महेशप्रसाव ( बैनी वाले ), ३०२ महेरावसार, मौसती क्राज़िल, १४४ गाँटगामरी, मिस्टर, १६१, १७१ माँडा, २≈, २०६, २६७, २६६, २६४, \$35 साएव, भिस्टर, १६४, १६६ माबिर बजी, १५५ माध्यदास, १०० माधव ग्रह्म, १४२, १४४ माधवानंत, २७३, २७४ माधोप्रसाद, ३०३, ३०४ मानसिंह, २५४ मानिकचंद, ४६, २१४, ६०६ मार्शन जान, २८६, २१० २६१, २६२ माजिया बेगम, ४७ मिटो, बार्ड, १४२ मिंद्या, १६६, ३०= मिनी बाब, १०३ मिद्दग्रुख, २४ सुंगीगंत ( देखिए इंदिया ), मुक्रफ्रकर हुसैन खाँ, १७२ मुखसरी खाब जैन, ३०४ युषीवेवी, १२१ मुबीचाब, २४२; ३०३, ३०४ मुबाग्क शाह, २६३ मुदीवृत्ता शाद, २५० सुरीवहीत, १४४

मेची, बार्ड, २४३

मेक्काक्क, प्रुजी, १६२ मेक्काज, २०४ मेक्काज, १०४ मेका, ६८, २०७, १८५ मेिल, विजियम, ११६ मेवाकाक, १६३, ६०६ मोर्ताकाक नेहरू, १६३, १६४ मोहनकाक शांकक, १४१ म्योर, विजियम, १२८, १६२, १६६ १४३, १६४, २१७, २४१

ਹ

वशपास, २४१ वशोधर्मन, २४ वशोदा बीबी, ६०७ युगद्धिशोर भित्र, 'युगदेश', १४१ वेगानंद. १४४, २०७ योषा कुँवरि, १४४, ६००, ६०१ वेषासंग, रामा, २६८

1

रक्सवारा, ३० म रचुनाथराव एकनाथ, पंडित, ६६ रचुनाथ सिंह 'बिंकर', १४४ रचचंद, ४४ रचाकर सिंह, २६७ रमा देवी, १४७ राघवधसाद बारायन सिंह, २६६ राघोजी भॉसखा, ४६ राघ देवी, १४७ राज बहातुर, ३०२ राज यहातुर वर्काख, ३०२ राज राजा, ३०६ राजाराम, ३०६

रावेश्वर वजी, १९८ 🕝 राजेरकी प्रसाद सिंह, २4६ राधाकृष्य दास, ३१८, ३१६ राषाकीत शर्मा २२१ राषेगाय और, १४२ राषेश्याम, १६६, ६०० रावीपुर, ३०¤ राषद वार्टन, मिस्टर, ३०३ रामक्रवाच सिंह ३०७ रामकवी क वरि, १३५ रामकिशार भागंव, ३०६ रामकिशोर ( बड़ी कांठा वासे ), ३०४ रामकुमार बर्मा, ११४ रामगढ, २६१ रामगोपाससिंह, २६५ रामचंद्र महाराजा, १७, १८, ६६, २६६ रामचद्र टंडन, १६० रामचंत्र प्रसाद, २१२, ३०४ रामचंद्र मासबीच 'मधुप', १५५ रामचंत्र शक्त 'सरस', १११ रामकरक ( बड़ी कोडी वासे ), ३०४ रामकाक दास, २४२, ३०३ रामचीग, २६२ रामबी बीबी, १६६, ६०६ रामकीसास गर्मा, १५४ रामद्यास, १४६ रामदास गीव, १६७ रामकरायन काल, १४६ रामवरेश त्रिपाठी, १४२, १४३ रामन्त्राप सिंह, २३३ रामप्रसार ( बहिवापुर वासे ), ३०२ राममसाद ( वड़ी कोटी वासे ), १०४ शबद्धाव त्रिपाठी, १२१ . राज्यक्रक सिंह, २६६ राम्राक सिंह सहगत, १६०

रामराज सिंह, २६६
रामरांकर शक्त, 'रसाख' १११
रामरांकर शक्त, 'रसाख' १११
रामसिंह ( राजा बारा ), २६०
रामांत, १६८
रामांत् चटरबी, ११६, १६२
रामांत् चटरबी, ११६, १६२
रामांत्र स्वामी, १०, १६०
रामेरवरी, नेहक ११७, १६८
राहत बाबी ज़ाँ, १६६
रोहिंग खार्ड, ६०
कम्मराण सिंह, २६१, २६७
कम्मराण सिंह, १७३, १०२
रोदीन चटरबी, ६६

न

सप्तम्यसिंह, २६७ सप्तमित्र बासपेपी, १४४, १४२, १४६ सप्तमित्रायम् सम्रवात, ६१० सप्तमित्रायम् राय, ६०१, ६०६ सप्तमित्रायम् ( सुद्ठी नंत्र बाके), १६६,

१०७ सप्तीनारायन नागर, १४६ सम्बन्धन, २६७ सम्बन्धन, २६७ सम्बन्धागिरि, ४६, ११६, २८७ सम्बन्धागिरि, ४६, ११६, २८७ सम्बन्धागिरि, ४६ साहुरा, जेम्स विग्त, २१७३ २१२ सालमोहन भगरनी, ६६ सायम, अण्युं ह, १६१ सार्रेस हिमरी, ४६ सिटम, सार्वं, २४१ सिटम, सार्वं, २४१

व

वत्स, १७, २६१ वहीतुदीन 'वहीद' १७३ वाबिद ककी शह, ३०६ बानबदास बसु, १४०, १४१, १५१ बारबाबत, २८७, २८४, २८६ विंघेरवरीसस्य सिंह, ३००, ३०१ विक्टोरिया, ६०, ६६, २४१, २४२ विक्रमादित्व, २८२, २८६ विवादती देवी, 'कोकिस' १११ विमक्षा देवी शुक्क, १४४ विश्वसम्, मिस्टर, १६१ विकायत हसीय, १४४ विरवनाथ सिंह, चौचरी, ३०२ विद्योरकर दास, २४२, ३०३ विश्वेशका बद्धण सिंह, १६१ व्याध्यदेव, २६६ वेंक्टेशवरायस तिवारी, १४३, १६० वेंकटेशमसाय भारामक सिंह, २३६

ŧ

वंबरगर, १८८, २८७ रुंकाणू, २८६, २६६ रुंकर विवारी, १६ रांकर वावा, १६६, ६०६ रांकरवाब, १६६, ६०६ रांकरावार्व, २८ रांक्रावार्व, १८०, १६७, १६६ राम्सावार, १६०, १६७, १६६, १६०, १६२,

१६६, २२२ श्रदाश्वरद्यीय गोरी, २६, २४४, २६४ श्राविदेशी शुक्र, १४४ श्राद आसम, ११,४६, ४०, ४१, ६६, २४१, २६६, ३०४ श्रादश्वर्दी १६, १६, ४०, २४६, २४२, २८८ श्रादश्वर, २६० श्राद बेगम, २४८, २४३

काविकास आगेव, १६७

शिवगर, १८०, १८८, १८१, १६६ शिवचरसकाब ( क्षत्री ), ३०३ शिवधायकासः (जैनी), ३०४ शिवनाथ सिंह, चौधरी ३०२, शिवप्रसाद, शता, १२८, २८३ शिवपाकसिंह, ४६, २६८ शिवराखन ग्रञ्ज, १३६ शिवरास देव, २ । ४ शिवशंकर सिंह, ४६, ६००, ६०१ शिवसद्दाय पांडे, १६ शिवासी, ४१ शिवाधार पांडे, ११४ शीकावित्य, २४ शुभावशीका, ४६, ५०, ४१, ६०२ शोरशाह, ३०,२४३, २६४ श्व'तबेरपुर, ९७, २६२ श्रंगी ऋषि, २३२, २३३ श्रीधर, उपनाम मुरक्षीधर, १४८ श्रीधर पाठक, ११० श्रीनाथ सिंह, १४४ श्रीवारायन, ३०२ भीशचंद्र बसु, १४१, १४१ भीहर्ष, ( देखिए इर्ष वर्षन ) रपामस्वर वास, १४८, १४६

स

संगमबाव बाजवान, १६८, १४२
संग्राम सिंह, ४८
संतोषचंत्र चहापाच्याय, १४४
संग्राजी, ४१
सचादतव्यकी द्वार. ४१
सचिदानंद सिनहा, १६२ १६६
सत्तनरायन प्रसाद, १०४
स्रतीराचंत्र बनरवी, १६२

सत्वजीवन वर्मा, १११, १६८ सरवप्रकाश, ११५ सरवानंद बोशी, १४३ सदनवास क्षता, १३८ सदासुस सात, १४८ सफ्रवर खंग, ४७, ४८ ससुत्रगुस,२३,२४, २२९ २२६ २७२, २८९ सरयूप्रसाद नारायनसिंह, २६६ सराय चाकिया, १४२, १६०, ३०७ सरायानी, २१८, ३०८ सबीम (देखिए बहाँगीर,) साधर, १६३, २३३ सिकंदर कोदी, ३०, २४७, २४=, २६१ सिकंदरा ११६ सिद्धनारायन, सिंह ३०१ सिरसा, ६६, १४०, १७२, १⊏४, १६३, 144, 144, 145, 254, 210 सिरायु, २०७ सीवागम उपवास 'भूप', १४०, १६६ सुंगयाम, २६६ सुंदर बाब, १४२, १४४, १४६ बुंदरकाका, सर,६१,१३२, १३६,१३७, १६७ चुकरेव प्रसाद सिवडा 'विसमिक', १४४ सुबाब देव, २८७, २८८ सुवर्शन वास, बाबा, २८१ सुदर्शनाचार्य, १४४ सुभद्राकुमारी चौहाच, १४४ सुमिन्नानंदन पत्त, १११ सुमेरचंद जैन, १३२, १६६, ३०४ युक्ततानुक्रनिसा बेगम, २४६ युक्तेमान शिकाह, ४० सोमेगर दास, ३०६, ३०४ सोर्शन, ३६, ३८, ४८, ४६, ६८, १८६, 247, 400, 402 सोहन सिंह, महंच, २१२

£

हॅंबिया, १८६, १४०, १६२, १६६, २१७, २८६, २८७, २६६, २६६ इंस तीर्थ, २०७ इनुमान प्रसाद, १६६ इग्वारायम, ६०६ इग्वे वर्धन, २४, २६, २८, ६६, १४७ इग्वेबास, १६६, ३०७ ६ दिव महाचारी, १४६ इग्वेस्ट्राय 'वर्षन', ६१० इग्वेस्ट्राय 'वर्षन', ६१० इग्वेस्ट्राय 'वर्षन', ६१० इग्लेख, २०६ इरीराम का, १६७ इकिछ, २०६ शापीराम वावा, ११६, ११७ हादिवावास, ६६, २७६ हिलामुद्दीन, १६०, ६०० हिलामवाद-गरवा, ६०० हीराखाळ चीवे, २७४ हीवेट. सर जाव, ६१ हुमायूँ, ६०, २४६ हत्य वाय कुँडक, १११ हैवर कालो 'आलिश', १७६ होका गर, ६०, १४, १७३, १०२ हेव साँग, २४, २४, १६, १०, १४४, १६२





किला

#### प्रयाग के सीम पर जरीक का श्रीमीतन

プイト じょうようだい きょるからしょうしんるたんじょしゃく エーかがいがっちょじょうんじゅうかいくじょう ውዚያ ሩው ዘ ቲ እናግ ፕሮፕሮኖዊ ሂናዲን ፒናዊ የብርር ልና ተደና ህ የሚ ዓጸቂ ጺላ አተዊ ሂጥርናር ይን ተሂዓ PMPN-PRAPIET SPARM YACRECATERAR: TO A TEAT OF TROIT DATACTORY ATT CT CT CT STORE OF TO STAND OF FET STANDENT S መንደን እንደ ተመጠበል የተመጠለ ተመሰው የተመሰው የተመሰው የተመሰ የተመሰው የተመሰው ከተመሰው የተመሰው የተመሰው የተመሰው የተመሰው የተመሰው የተመሰው የተመሰው የተመሰው የ 大人をもつももん人もうりもいきょう はんはまとうだい あんきょうしょ にんにんてい でんしゅうじょ かっちゅう Attendary at the particular and the control and the attended text

#### जहां गीर के तेल ब्वारा कटी हुई साल पेकियां

エルイ・イタンとのはしばなりを引きなるにはだければ える ナるいんしょうひょうちょうしょ ひょうしょ ひょうしょ スムスとう えいよいはここももうえ ሩዊር ጸታ ጭርብያርር ተባቸርባ የዘ-ቢውጥር T የማዋ ፍ **ሂደርያው ያላ**ብታ **የ ማደ**ኔታ የነ ዲዲኔ ሂ <del>╚┪┇┪╏</del>╱┰С⋛<del>┟</del>╃╫ФӺ╚╣Ŧ╘╢┧┰╍┵╌₽₽╞₽₹+₩╚ññС±╙╃€**₽₽**+ñ€╱╱╃┢┸╄╬∁Ŗ┇

ፈ<u>ተያያዎችተ ያ</u>ያችምቸላ በንጥቦርዲ

LIBERT & CAPECRACE 4 4 4111+(42 46464 246 うまたはからかりないをかられた

133 K 7

CHANGE THOUGHT ALLTHUM PART OF LAST TO HAR LITTLE AND THE LITTLE A

PPCCLCAPERQQLTT LCAF THYTCF C VAITABART TYPPROPERT A: TOPACCA & CK X

, प्रथम तेल

की जास्त्री का लेक ንደገደ ታትተቦም ሂ ታ ነ ርነብ ጸር ደሃ

TO LITT A CHARACTER SALES

BORR Y TYPING Y Y COMMENDER OF

TIMESTAMES CONTRACTOR OF STATE OF STATE OF STACES कर उन्तर स्थान सी हो हे लिया से उन्तर 116665384402 BLO \$9\*\*5#DB

FRULL STATES THE PACE SEVETT ESERTY TIVE そとろしきれないろん ころくこうと

इलाहाबाद के किले में अशोक-स्तंभ पर अंकित अभिलेख



प्रयाग के अशोक-सांभ पर समुद्रगुप्त का भिमलेख



पमोता की पहाड़ी



मीशांबी का स्तंम



इलाहाबाद के मुसल्मान-कालीन सिक्ते

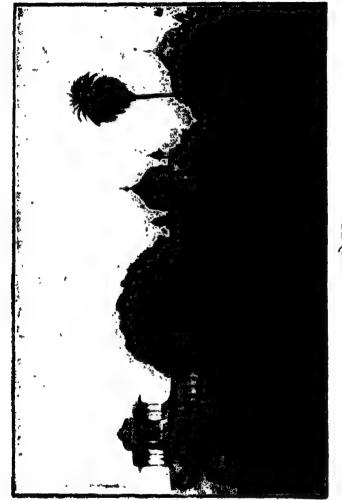

मुसरो नाग

माघ मेले का एक इश्य



माघ मेले में हाथियों का जलूस



**अलाहानाद-की न**ड़ी नुमाइश में शिचा-विभाग



चीक का पंटाबर

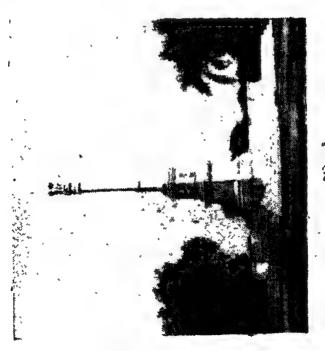

मिंटे पान



मेंग्रो हाल



म्बोर सेंट्रल कालेज



सिनेट हाल



पन्तिक लाइमेरी



रोमन कैथोलिक गिरजाघर

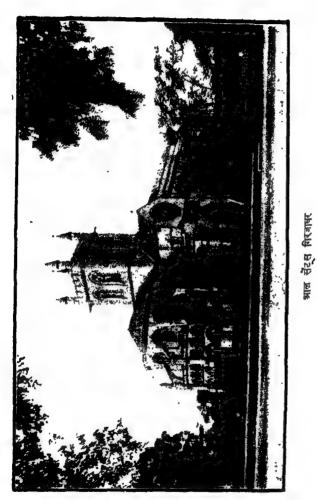

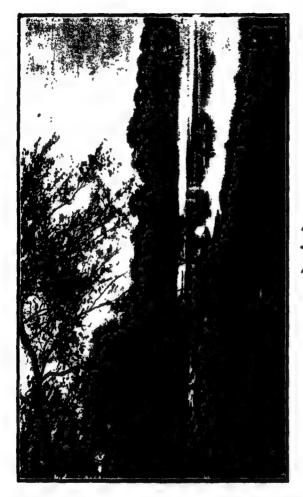

मेकफ़र्सन लेक

क्जन जिल



# शुद्धि-पत्र

|            |                  | -                                     |                     |
|------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|
| A8         | पंक्ति           | ষয়ুৱ                                 | গুত্ত               |
| 98         | 40               | पियामीर                               | मिषांमीर            |
|            | ₹4               | کود                                   | کرد                 |
|            | 10               | نهردو <i>ن</i><br><b>حورد</b>         | يزدان               |
|            |                  |                                       | 2070                |
|            | *1               | رعتول                                 | أعنول               |
| 12         | 10               | हुमा या                               | हुई थी              |
| 4.5        | 84               | <b>E</b> 7                            | शहर                 |
| 44         | **               | बाढे                                  | শাঁউ                |
| <b>8.0</b> | £8               | বীৰ                                   | तीज                 |
| 144        | 11               | ात्रेरवरी प्रसाद सिंह                 | राजेरवर प्रसाद सिंह |
| 143 .      | 5 •              | वह                                    | यह                  |
| 150        | 21               | 12000)                                | 1200)               |
| [100       | 18               | ु कृषक वाति वाकों के कपर-कपर २ की     |                     |
|            |                  | र्संस्या होनी चाहिए                   |                     |
| 1=4        | 24               | बंदा ई                                | जं <b>ब</b> ई       |
| 148        | 44               | १९० बोरिबो                            | १९० बोरियां         |
|            |                  | २०१                                   | २७५ सन              |
| 164        | 11               | बद्रोचर                               | बदेशकर              |
| 211        | १७ (के जन्त में) | शवगव                                  | चाम ग्रह्म          |
| 214        | 34               | वगरों                                 | वगर                 |
| 284        | 14               | बनाबट के                              | बनावट की            |
|            | ₹=               | दिवा                                  | वियो                |
| 244        | *                | <b>इ</b> क्तुसिश                      | चरतमश               |
| *4*        | 25               | अप के अपर को 1 का बिन्द है उसका कुट   |                     |
|            |                  | भोद भगवे पुष्ठ के                     |                     |
| 868        | *                | <b>श्वमाम शास्त्री</b>                | श्वनाम शास्त्र की   |
| 548        | 18               | <b>84</b>                             | शका                 |
| 508        | 14               | ञ्चात्र कथा श्हरव                     | श्चाम क्या रहस्य    |
| <b>37</b>  | 77               | 1545                                  | 1554                |
| \$ K 0     | *                | ) यह अंक सातवीं पंक्ति में शूर्यमहत्त |                     |
|            |                  | के कपर होना चाहिये।                   |                     |
| \$ E.D     | 1.               | मानकु वर                              | मनकु वार            |
| 1-1        |                  | <b>बाटम</b>                           | बार्टन              |

## हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ

हिंदी, चर्या हिंदुस्तानी—लेखक, श्रीयुत पंडित पद्मसिंह शर्मा। मूल्य सजिल्द १॥), बिना जिल्द १)

नातन — लेसिंग के जरमन नाटक का अनुवाद । अनुवादक — मिर्ज़ा अबुल्फ़ज्ल । मूल्य १।)

हिंदी भाषा का इतिहास — लेखक, डाक्टर धीरेद्र वर्मा, एम्॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ (पेग्सि)। मूल्य सजिल्द ४), विना जिल्द ३॥)

ऋौद्याशिक तथा व्यापारिक भूगोल-लेखक, श्रीयुत शंकरसहाय सक्सेना। मूल्य सजिल्द ४॥), विना जिल्द ४)

मामीय अर्थशास्त्र—लेखक, श्रीयुत बजगोपाल भटनागर, एम्॰ ए॰। मूल्य ४॥) सजिल्द, बिना जिल्द ४),

भारतीय इतिहाम की रूपरेखा ( २ भाग )—लेखक, श्रीयुत जयचंद्र विद्यालं कार मृत्य प्रत्येक भाग का सजिल्द ५॥), बिना जिल्द ५)

ब्राई**॰** सी० एम्०।

सर्ग

प्र - सहारमा अपार - वीठ एक १ कुल्ये ||)

दुर लाला सीताराम,

संन तुकाराम — लेग्वक, डाक्टर हरि रामचंद्र दिवेकर, एम्० ए०, डी० लिट्० ( पेरिस ), साहित्याचार्य । मूल्य सजिल्द २), बिना जिल्द १॥)

विद्यापित ठाकुर—लेखक, डाक्टर उमेश मिश्र, एम्० ए०, डी० लिट्०। मृल्य १।)

न्याय—जॉन गाल्सवर्दी के 'जिस्टिस' नामक नाटक का अनुवाद। अनुवादक— श्रीयुत प्रेमचंद। मृल्य २।)

हड़ताल-जॉन गाल्सवर्दी के 'स्ट्राइफ्' नामक नाटक का अनुवाद । अनुवादक--श्रीयुत प्रेमचंद । मृल्य २)

धोग्वाधड़ी—जॉन गाल्सवर्दों के 'स्किन गेम' नामक नाटक का अनुवाद। अनुवादक—अीयुत लालताप्रसाद शुक्ल, एम्॰ ए॰ । मृल्य १॥।)

चौरी की डिविया—जॉन गाल्सवर्दी के 'सिल्वर गॅक्स' नामक नाटक का अनुवाद। अनुवादक— श्रीयुत प्रेमचंद। मूल्य १॥)